#### Shri Atmananda Jain Granth Ratnamala Serial No. 88

### 那些眼球跟影



AND

### ORIGINAL NIRYUKTI

OF

#### STHAVIR ARYA BHADRABAT

AND

A Bhashya by Shri Sanghadas Gani Kshanashramana thereon, with a Commentary begun by Acharya Shri Kshemakirti.

Volume V

FOURTH AND FIFTH UDDESHAS

=3CXXX

**EDITED BY** 

#### GURU SHRI CHATURVIJAYA

AND HIS

#### SHISHYA PUNYAVIJAYA

THE FORMER BEING THE DISCIPLE OF

PRAVARTAKA SHRI KANTIVIJAYAJI

INITIATED BY

NYAYAMBHONIDHI SHRIMAD VIJAYANANDA SURIJI

1st Acharya of

BRIHAT TAPA GACHCHHA SAMVIGNA SHAKHA.

Publishers:-SHRI ATMANAND JAIN SABHA, BHAVNAGAR

Vir Samvat 2465 Vikrama Samvat 1994

Copies 500

Atma Samvat

72

1938

Printed by Ramchanära Kecu Shedge, at the Hirnaya Sagar Press, 26-28, Koïbhat Street, Bombay.



Paklisheä by Vallabhadas Fribhusandas Ganāhi, Secretary, Shree Gain Atmananda Sabha, Bhavnagar.



श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन भाष्येणोपबृंहितम्।

जैनागम-प्रकरणाद्यनेकग्रन्थातिगृहार्थप्रकटनप्रौहटीकाविधानसमुपलन्ध'समर्थटीकाकारे'तिख्यातिभिः श्रीमद्भिर्मलयगिरिस्ररिभिः
प्रारन्थया वृद्धपोद्यालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकीर्त्याचार्यैः पूर्णीकृतया च वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

तस्यायं प श्च मो वि भा गः चतुर्थ-पञ्चमानुदेशको ।

तत्सम्पादकौ—

सकलागमपरमार्थप्रपञ्चनप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्य— न्यायाम्मोनिधि—श्रीमहिजयानन्दसूरीश( प्रसिद्धनाम—श्रीआत्मारामजी— महाराज )शिष्यरत्नप्रवर्त्तक-श्रीमत्कान्तिविजयम्रनिपुङ्गवानां शिष्य-प्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

प्रकाशं प्रापयित्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

बीरसंवत् २४६५ | ईस्वी सन १९३८ |

प्रतयः ५००

विकससंवत् १९९६ आस्मसंबत् ४२ इदं पुस्तकं सुम्बय्यां कालभाटवीथ्यां २६-२८ तसे गृहे निर्णयसागर-सद्रणालये रामचन्द्र येसु दोडगे-हारा सुद्रापितस्



प्रकाशितं च तत् "बह्धभदास त्रिभुवनदास गांधी, सेकेटरी श्रीआत्मानन्द जैन सभा, भावनगर" इत्यनेन

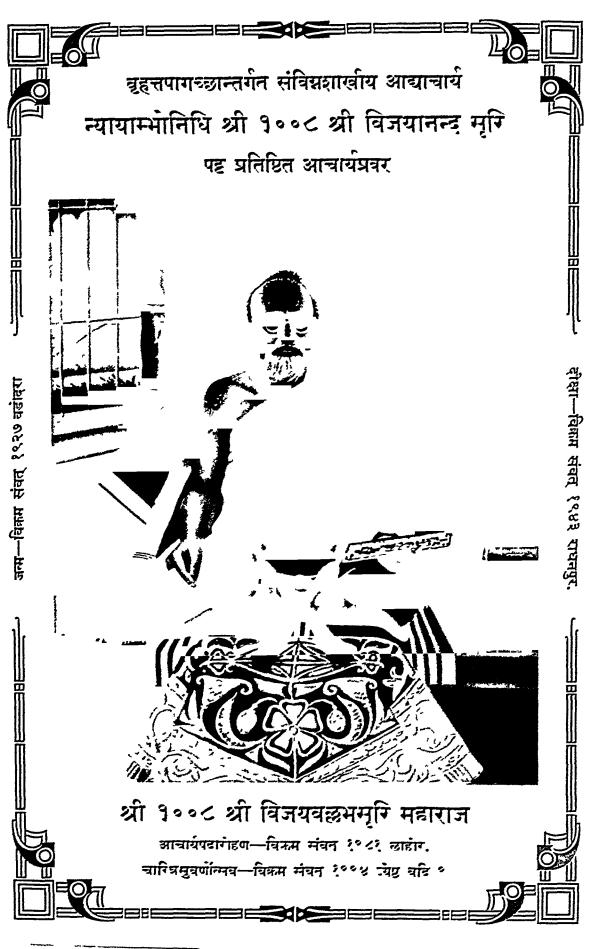



## वल्लभ-सुवर्ण-स्मरणम्

विश्वनी महाविभूतिसमा, ज्ञान-तपोमूर्ति, जैनशासनप्रभावक,
बृहत्तपोगच्छान्तर्गत संविग्नशाखीय आद्याचार्य,
न्या या म्भो नि धि
श्री १००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर

प्रसिद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराजना विश्वमान्य, सुवर्णोज्ज्वलनामधेय, पुनित पद्धधर आचार्य भगवान श्री १००८ श्री विजयवस्त्रभ सूरिवरना

चारित्रार्धशताब्दिरूप चारित्रसुवर्णोत्सवना पवित्र स्मरणमां सुवर्णालङ्कृत बृहत्कलप्रसूत्रनो पश्चम विभाग तेओश्रीना सुवर्णोज्ज्वल सुकोमळ करकमलमां समर्पण करीए छीए.

संवत् १९९४ ज्येष्ठ विट ९ ता. २२-६-१९३८ पाटण निवेटको-गुरु-शिष्य मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय

## बृहत्कल्पसूत्रपञ्चमविभागसंशोधनकृते सङ्गृहीतानां प्रतीनां सङ्केताः ।

भा० पत्तनस्यभाभाषाटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः।

हे० अमदावादहेलाउपाश्रयभाण्डागारसःका प्रतिः ।

मो० पत्तनान्तर्गतमोंकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः।

ले॰ पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेस्वकीलसत्कज्ञानकोश्चगता प्रतिः।

कां० प्रवर्तकश्रीमस्कान्तिविजयसत्का प्रतिः।

तामृ० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया मूलस्त्रप्रतिः।

ताटी० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया टीकाप्रतिः ।

ताभा० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया भाष्यप्रतिः ।

प्रकाश्यमानेऽस्मिन् प्रन्थेऽसाभिर्येऽशुद्धाः पाठाः प्रतिषूपलब्धास्तेऽस्मत्कल्पनया संशोध्य ( ) एताह-म्वत्तकोष्ठकान्तः स्थापिताः सन्ति, हश्यतां पृष्ठ १० पक्कि २६, पृ० १७ पं ३०, पृ० २५ पं० १२, पृ० ३१ पं० १७, पृ० ४० पं० २४ इत्यादि । ये चासाभिर्गलिताः पाठाः सम्भानितास्ते [ ] एताहक्चतुरस्रकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, हश्यतां पृष्ठ ३ पंक्ति ९, पृ० १५ पं० ६, पृ० २८ पं० ५, पृ० ४९ पं० २६ इत्यादि ।

## प्रकार्यमानेऽस्मिन् यन्थे टीकाकृताऽसाभिश्च निर्दिष्टानामवतरणानां

स्यानदर्शकाः सङ्केताः ।

अनुगो० आचा० शु० अ० उ० **आद० हारि० वृत्ते।** षाव० नि० गा० आव० निर्द्धे० गा० ∫ पाव० मृ० मा० गा० ट० सु० टच० छ० गा० ञोघनि० गा० कञ्चहद्भाष्य गा० चुगि र्जीत० भा० गा० दत्त्वार्य० दश्० ष० स० गा० दश्० अ० गा० ] दश्वे० अ० गा० द्यु० चृ० गा० देवेन्द्र० गा० नाव्यका० पद्मव गा० निन्हनि० गा० मना० पर प्रश्नम० आ० मन्द महानि० छ० विशे० गा०

विभेगकृति

अनुयोगद्वारसूत्र याचागङ्गम्त्र श्रुतस्कन्त्र अस्ययन उद्देश आवस्यकसूत्र हारिमद्रीयवृत्ते। धावव्यक्रम्त्र निर्युक्ति गाया धावस्यकसूत्र मूलमाप्य गाथा उद्देश सुत्र उत्तराव्ययनसूत्र अध्ययन गाधा जोवनिर्युक्ति गाया **ब्रह्त्कल्पबृह**्र्याप्य गाथा **व्हत्कराचुणि** नीतकस्यमाच्य गाया **तत्त्रार्थायिगमस्त्राणि** द्यवैकालिकस्त्र अध्ययन उद्देश गाथा ः उग्रेंबकाळिकसूत्र अध्ययन गाथा द्यवैकालिकस्त्र चृलिका गाया देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रपकरण गाया भरतनाट्यग्राखन् पञ्चवस्तुक गाथा पिण्डनिर्युक्ति गाया प्रज्ञापनोपाङ्गमटीक *पद* प्रश्नमस्ति आर्था मल्यगिरीया टीका महानिर्गायसूत्र अव्ययन विञेपावस्यक्रमहामाप्य गाया <sup>बृह्दकरपविदोपचृणि</sup>

स्य० भा० पी० गा० त्यव० ड० भा० गा० श० ड० श्र० अ० ड० सि० सिद्ध• ऽ सि० हे० औ० स्० हैमाने० द्विस्व०

व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा व्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा शतक उद्देश श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश सिद्धहेमशब्दानुशासन औणादिक सूत्र

सिद्धहमशब्दानुशासन औणादिक सूत्र हैमानेकार्थसङ्गह द्विसरकाण्ड

यत्र टीकाक्टक्रिर्धन्थाभिधानादिकं निर्दिष्टं स्थात् तत्रासामिरुल्लिखितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिकं स्थानं तत्तद्रन्थसत्कं ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि । यत्र च तत्रोल्लिखितं भवेत् तत्र सामान्यतया सूचितसुद्देशादिकं स्थानमेतत्प्रकाइयमानगृहत्कलपसूत्रप्रनथसत्कमेव ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-४, पृ० ५ पं० ३, पृ० ८ पं० २७, पृ० ११ पं० २७, पृ० ६७ पं० १२ इत्यादि ।

## प्रमाणत्वेनोद्धृतानां प्रमाणानां स्थानदर्शकः यन्थानां प्रतिकृतयः।

अनुयोगद्वारसूत्र— अनुयोगद्वारसूत्र चूर्णी-अनुयोगद्वारसूत्र सटीक 👌 (मलधारीया टीका) आचाराङ्गसूत्र सटीक-आवश्यकसूत्र चूर्णी-आवश्यकसूत्र सटीक (श्रीमलयगिरिकृत टीका) आवश्यकसूत्र सटीक ( आचार्य श्रीहरिभद्रकृत टीका ) आवश्यक निर्धुक्ति--ओघनिर्युक्ति सटीक--करपचूर्णि--करपबृहद्भाष्य--कल्पविशेषचूर्णि-कल्प-व्यवहार-निशीथसूत्राणि-

शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत ।
रतलाम श्रीऋषमदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड सुरत ।
आगमोदय समिति ।
रतलाम श्रीऋषमदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
आगमोदय समिति ।
आगमोदय समिति ।

आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत। आगमोदय समिति हस्तलिखित।

"

"

जैनसाहित्यसंशोधक समिति।

जीवाजीवाभिगमसूत्र सटीक-दश्वैकालिक नियुक्ति टीका सह-द्ञाश्रुतस्कन्य अष्टमाध्ययन (कल्पसूत्र) देवेन्द्रनरकेन्द्र पकरण सटीक नन्दीसूत्र सटीक ( मरुयगिरिकृत टीका ) नाटाशासम्-निशीयचृर्णि-पिण्डनियुक्ति प्रजापनोपाञ्च सटीक-बृहत्कमीविपाक--महानिजीयसूत्र-राजपश्लीय सदीक-विपाकसूत्र सटीक-विशेषणवती---विशेपावश्यक सटीक-व्यवहारसूत्रनियुक्ति भाष्य टीका-सिद्धपासृत मटीक-सिद्धहेमग्रन्डानुग्रायन-सिद्धान्तिवचार ---स्त्रहताप्त सटीक-

स्यानाङ्गसूत्र सदीक

आगमोदय समिति । बोठ देवचन्द्र खालमाई जैन पुन्तकोद्धार फण्ड सुरत । शेठ देवचन्द्र ठारुमाई बैन पुलकोद्वार फंड सुरत । श्रीजैन आत्मानन्द्रसभा मात्रनगर । आगमोद्य समिति । निणेयसागर प्रेस संबई । इस्तिलिखित । दोठ देवचन्द लालमाई जैन पुन्तकोद्वार फंड युरत। आगमोद्य समिति । श्रीजैन थात्मानन्द्र समा भावनगर् । हम्नलिखित । थागमोदय समिति । रतराम श्रीऋषमदेवजी केशरीमळजी श्वेताम्बर संस्था । श्रीयशोवित्रय तैन पाठशाङा वनारस । श्रीमाणेकसुनिजी सम्पादित । श्रीनंन आत्मानन्द सभा मावनगर । राठ मनयुलमाई भगुमाई अमदाबाद । हम्बलिखित ।

;;

श्रागमोद्य समिति ।

# ॥ अर्हम् ॥ '

## भासंगिक निवेदन ।

निर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिसिहत बृहत्करपसूत्रना आ अगाउ अमे चार विभाग प्रसिद्ध करी चूक्या छीए। आजे एनो पांचमो विभाग प्रसिद्ध करवामां आवे छे। आ विभागमां बृहत्करपसूत्रना चोथा पांचमा उद्देशानो समावेश करवामां आव्यो छे। आ विभागनी समाप्ति साथे प्रस्तुत प्रनथना मनाता ४२६०० क्षोक प्रमाण पैकी लगभग ४०००० क्षोक सुधीनो अंश समाप्त थाय छे।

्र प्रस्तुत विभागना संशोधनमां, चोथा विभागना ''प्रासिक्षक निवेदन"मां जणावेल मृतीयखंडनी छ प्रतिओ उपरांत मो० ले० प्रतिना चतुर्थखंडनी प्रतिओनो पण अमे उपयोग कर्यो छे, जेनो परिचय आ नीचे आपवामां आवे छे।

#### चतुर्थखंडनी मो० ले० प्रतिओ

१ मो० प्रति—आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला शेठ मोंका मोदीना ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ८२ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां ६९-७६ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३॥। इंचनी अने पहोळाई ५। इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका आदि कछुंय नथी, ते छतां आ प्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेना पहेला बीजा खंडो अनुक्रमे संवत १५७३-७४ मां लखाएला होवाथी आ चोथो खंड संवत १५७५-७६ मां लखाएल हशे एमां जरा पण शंकाने स्थान नथी। कारण के-लेखके आ प्रतिनो पहेलो खंड संवत १५७३ ना अषाड महिनामां पूर्ण कर्यो छे अने एनो बीजो खंड संवत १५७४ ना माद्रवा महिनामां समाप्त कर्यो छे; एटले जो लेखके आ ज गतिए प्रस्तुत प्रन्थना त्रीजा चोथा खंडो लख्या होय तो संभव छे के-आ त्रीजा चोथा खंडो अनुक्रमे संवत १५७५-७६ मां लखाएला होवा जोइए। आ प्रति जीर्णप्राय स्थितिमां छे। प्रति मोदीना भंडारनी होई एनी अमे मो० संज्ञा राखी छे।

२ ले० प्रति—आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला लेहेर विश्वला ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ७७ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने दरेक लीटीमां ७४-७९ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३ इंचनी अने पहोलाई ५ इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका वगेरे कर्छं य नथी, ते छतां आ ग्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेनो प्रथमखंड संवत १५७८ ना आसो मासमां लखाएल होवाथी वाकीना बीजा खंडो ते पछीना वर्षमां लखाएला छे एमां लेश पण शंकाने स्थान नथी। प्रतिनी स्थिति जीणिप्राय छे। प्रति लेहेर वकीलना मंडारनी होई एनी अमे ले० संज्ञा राखी छे।

#### आ वन्ने य प्रतिओ अमे चपरोक्त भंटारोनी संरक्षक हेमचन्द्रसमा द्वारा मेळवी छै। प्रतिओनी समिविपमना

मस्तुत मन्यना प्रसिद्ध करवामां आवेछा चार विभागोमां ह्नालिखित प्रतिओनी समविषमताने अंगे अमे जे हकीकत जणावी छे ते करतां आ विसागमां एने अंगे अमारे जुद्धं ज कहेवातुं छे । पहेळा चार विभागोमां संगोधनमाट एकटी करेळ प्रती जुदा जुदा पाठमेदबाळी होई चार वर्गमां वहेंचाई जनी हनी, ज्यारे प्रन्तुन विभागधी शरू करी अन्थ-समाप्ति पर्यंत ए वर्गभेद दूर थड जह वधीये प्रतिक्षो मात्र वे वर्गमां वह वाह गड छे-एक वर्ग ताटी॰ मो॰ है॰ भा॰ डे॰ प्रतिओनो अने बीजो वर्ग कां॰ प्रतिनो । पहेला वर्गनी प्रतिक्षो आपसमां क्यारेक क्यारेक जुटी पडी जाय छे, तेम छतां पहेछा त्रण च्हेझामां आ प्रतिओ पाठभेदना विषयमा जे प्रकारनुं समविषम यलण घरावती हती तेंद्धं आ विभागथी नथी रत्यं । आ विभागथी पाठभेदमादं जुद्धं वलण फक्त कां० प्रति ज घरावे छे। आमां घणे ठेकाणे पंक्तिओनी पंक्तिओ अने टीकानी टीकाना अंशो पाट-भेदवाळा तेमज वयारेना छे। आ दरेक पाठभेदो अने वयाराना अंगोने अमे ते ते टेकाणे टिप्पणमां आप्या छे । कचिन् कचिन निर्यक जणावा पाठभेदोनी उपेक्षा पण करी छे, तेम छनां मोटे भाग पाठमेद आदिनी नींघ छेत्रा माटे अमे अप्रमत्त ज रह्या छीए। आच्या उमेरेछा अने परिवर्त्तिन पाठभेदो पैकी जे पाठो अमने महत्त्वना छाग्या छे तैमने अमे मृद्धमां दायल क्यों छे अने वीजी प्रतिना पाठोने टिप्पणमां आप्या छे, पण आवुं कोई विरल विरल प्रसंगे ज यनवा पान्युं छे। कां० प्रतिमां जे यथारानी पंक्तिओ अने टीकाअंगो छे ते मोदे भागे एया छे के जेतुं प्रन्थकारे पहेलां अनेकवार ज्याख्यान करी दीष्ठं छे। केटलाक उमेराओ लिंग-यचन-विमक्तिना फेरफारनी मृचनाविषयक छे तो केट-छाक उमेराओ गायामां आवता च वा तु अपि आदि अत्र्ययोनी अर्थस्चनाविषयक छे; केटलाक उमेराओ गाथा आदिनी प्रतीकना उमेराने लगता छे तो केटलाक उमेराओ अमुक अञ्होने स्पष्टरीते समजाववामाट समानार्थक अञ्हना उमेराने छगता छे । आ वधी वस्तु टीकाकारे प्रस्तुत प्रन्थना त्र्याख्यानमां सेंकडो वग्यत कही दीवेल होवाथी क्रां० प्रतिमांना उपरोक्त उमेराओनुं ऋगुं ज महत्त्व रहेतुं नथी। तेमज आ पाठोने अमारा पासेनी ताडपत्रीय वगेरे प्राचीनवम टीकाप्रतिओनो अने चूर्णि-विद्येपचूर्णिनो पण टेको नथी, ए कारणथी अमे आ वया पाठमेदोनी नोंच टिप्पणमां छेत्रानुं उचिन मान्युं छे।

अंतमां अमे एटछी आजा राखीए छीए के प्रस्तुत संगोधनमां तेम ज पाठमेदोनी नोंच छेत्रामां अमे अतिघणी काळजी राखी छे ते छतां आ संत्रंघमां अमारी स्वछना जणाय तो विद्वान् वाचको अमा करे।

> <sup>निवेद्क</sup>—गुरु–शिष्य छुनि चतुरविजय-पुण्यविजय

## ॥ वहन् ॥ चतुर्थोद्देशकप्रकृतानामनुक्रमेः

- AUGUST

| - 100007 |                                |           |                  |                                       |         |
|----------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|---------|
| सूत्रम्  | प्रकृतनाम                      | , पृष्ठम् | स्त्रम्          | <b>प्रकृतनाम</b>                      | पृष्ठम् |
| १        | अनुद्धातिकप्रकृतम्             | १३०७      | २०-२८            | गैणान्तरोपसम्पत्प्रकृतम्              | १४२४    |
| २ 🔎      | पाराञ्चिकप्रकृतम् ्र           | १३२९      | २९⁻              | विष्वग्भवनप्रकृतम् -                  | १४५८    |
| 3        | अनवस्थाप्यप्रकृतम्             | १३४९      | ३०               | अधिकरणप्रकृतम्                        | १४७३    |
| 8-6      | प्र <b>त्राजनां दिप्रकृतम्</b> | १३६७      | 38               | परिहारिकप्रकृतम्                      | १४८०    |
| १०-११    | वाचनाप्रकृतम्                  | १३८१      | <b>३२–</b> ३३    | महानदीप्रकृतम्                        | १४८७    |
| १२-१३    | संज्ञाप्यप्रकृतम्              | १३८४      | · -              | <b>उ</b> पाश्रयविधिप्रकृतम्           | १४९८    |
| .१४–१५   | ग्लानप्रकृतम्                  | १३९२      |                  |                                       |         |
| -१६—१७   | कालक्षेत्रातिकान्त-            |           | १ प्रकृत         | मिदं उपसम्पत्प्रकृतम्                 | इलनेन   |
| ~        | <b>प्रकृतम्</b>                | १३९९      | नाम्राऽप्युच्येर | T 11' ' ' ;                           | ~       |
| १८       | अनेपणीयप्रकृतम् 🦯              | -१४१र     | २ अत्र           | मूळे ययपि उपाश्रयप्रस                 | तम् इति |
| 39.      | कल्पस्थिताकल्पस्थित-           |           |                  | । तत्र् <mark>उपाश्रयविधिमक</mark> ुत |         |
| <b>.</b> | प्रकृतम्                       | 1880      | हियम् ॥          | ,                                     | •       |

# पश्चमोद्देशकप्रकृतानामनुक्रमः।

| स्त्रम्     | प्रकृतनाम '                    | पृष्ठम् | स्त्रम् | प्रकृतनाम् (                   | ' 'पृष्टम् |
|-------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------|
| १–४         | ब्रह्मापाय <u>्</u> रबृकृतम् ' | १५०३    | १२ '    | पानंकविधिप्रकृतम्              | १५५५       |
| ц           | अधिकरणप्रकृतम् ं               | ′१५१′३  | १३-ई६   | <b>ब्रह्मरक्षाप्रकृतम्</b>     | १५६०       |
| <b>६</b> –९ | संस्तृतनिर्विचिकित्स-          |         | ३७      | मोकप्रकृतम्                    | १५७८       |
| 1 2         | <b>प्रकृतम्</b>                | १५२४    | ३८-४०   | परिवासितशकतम्                  | १५८३       |
| १०          | <b>उद्गार</b> प्रकृतम्         | १५३७    | ४१      | <b>व्यवहारप्रकृतम्</b>         | १५९२       |
| 88.         | आहारविधिप्रकृतम् ्र            | १५४६    | ४२      | पुलाकभक्तप्रकृतम् <sup>(</sup> | १५९५       |

### ॥ अर्हम् ॥

# वृहत्करपसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम ।

|                    | चतुर्थ उद्देश ।                                                                                      | •                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| गाया               | त्रिपय                                                                                               | पत्र                 |
| ४८७७-४९६८          | अनुद्धातिकप्रकृत सूत्र १                                                                             | १३०७–२९              |
|                    | १ हस्तकर्म, २ मृशुन अने ३ रात्रिमोजन ए त्रण<br>स्थानो अनुद्वातिक अर्थात् गुरुप्रायश्चित्तने योग्य छे |                      |
| ४८७७–८१            | चतुर्थ उद्देशनो अने चतुर्थ उद्देश प्रथम सूत्रनो                                                      |                      |
|                    | तृतीय उद्देश साथे मेळ-संबन्ध                                                                         | १३०७-८               |
|                    | अनुद्धातिकसूत्रनी व्याख्या                                                                           | १३०८                 |
| ४८८२–८९            | 'एक' अने 'त्रिक'पदना निस्तेपी                                                                        | १३०८-१०              |
| ४८९०–९३            | 'स्द्वात' अने 'अनुद्वात' पद्ना निश्लेपो                                                              | १३१०—११              |
| ४८९४               | अनुद्वातिकप्रायश्चित्तने योग्य त्रण खानो                                                             | १३११                 |
| ४८९५–४९४०          | १ हस्तकर्मनुं स्ररूप                                                                                 | १३११–२२              |
| ४८९५–९६            | 'इस्त'पदना निक्षेपो                                                                                  | १३११                 |
| ४८९७-४९४०          | 'कर्म'पदना निक्षेपो                                                                                  | १३१२-२२              |
| ४८९७               | द्रव्यक्रमेतुं स्वरूप                                                                                | १३१२                 |
| ४८९८               | भावकर्मना संक्ष्टिष्ट असंक्षिप्ट वे भेदो                                                             | १३१२                 |
| ४८९९–४९ <b>१</b> ९ | असंिकुष्ट भावहस्तकर्मना १ छेदन २ भेदन                                                                |                      |
|                    | ३ घर्षण ४ पेपण ५ अभियात ६ स्तेह ७ काय                                                                |                      |
|                    | ८ खार ए आठ प्रकारी, तेनुं खरूप अने तेने                                                              |                      |
|                    | <b>छगता दोषो अने अपवादो</b>                                                                          | १३१२–१५              |
| ४९१२–४०            | संक्रिप्ट भावहस्तकर्मना प्रकारो                                                                      | <b>શ્ર્</b> ર્ષ,_રૂર |
| ४९१२               | संक्षिप्टहरूकर्मना प्रकारी                                                                           | १३१५                 |
| ४९१३–१४            | वसतिविषयक संिहष्टहस्त्रकर्मना प्रकारी                                                                | १३१५                 |
| ४९१५–१९            | वसतिविषयक रूपदोपतुं खरूप, रूपना सचित्त                                                               |                      |
|                    | अचित्त वे प्रकारो, तेने छगता दोषो अने                                                                |                      |
|                    | <b>प्रायश्चित्तो</b>                                                                                 | १३१५_१७              |

गाँथा विपय भ्य [ गाथा ४९१५—पादलिप्ताचार्ये विद्यावडे बना-वेली राजकन्यकांतुं उदाहरणः] वसतिविषयक विसारदोपनं खरूप, साधुनी वंस-४९२०-३० तिमां वेदयास्त्री, सस्त्रीकपुरुष वगेरे पेसी जाय तेमने वहार काढवाने छगती यतनाओ अने अपवादो १३१७-१९ [ गाथा ४९२५—श्रीगृहतुं उदाहरण ] हस्तकर्मविषयक प्रायश्चित्तो ४९३१-४० १३१९–२२ २ मैथुननुं खरूप ४९४१–६० १३२२-२७ ४९४१-४२ देव, मनुष्य अने तिर्यंच संबंधी मैथून १३२२ प्राणातिपात-पिंडविशुद्धि आदि मूळगुण-उत्तरगुणने ४९४३-४७ लगतां दरेक अपवादस्थानोमां प्रायश्चित्तनो निपेध करवामां आवे छे ते छतां मैथुनविषयक अपवाद-स्थानोमां प्रायश्चित्त केम आपवामां आवे छे ? तेने लगती शिष्यनी शंका अने ते सामे आचार्यनो उत्तर. अथीत् जैनशासनमां मैथुनभाव रागद्वेपविर-हित न होवाने कारणे तेमां अपवाद ज नथी किन्तु गीताथीदि कारणवशात् जयणापूर्वक जे प्रतिसेवा करे छे तेना अपराधस्थाननी छघु गुरु तुलना करीने प्रायश्चित्तस्थानोमां हानि-वृद्धि करवामां आवे छे १३२२-२३ [ गाथा ४९४३—-दुर्पिका अने कल्पिका प्रति-सेवार्डे खरूप ] मैथुनविषयक प्रायश्चित्तस्थानोमां हानि-षृद्धि अर्थात् ४९४८–६० ओछा-वत्ताप्णुं केम थाय छे ? तेतुं निर्वेशीय राजा अने दुकाळमां एक क्षेत्रमां युद्धवास रहेळ स्थविर आचार्यना क्षुस्रुक शिष्यना दृष्टान्तद्वारा समर्थन ३ रात्रिभोजनतुं खरूप ४९६१–६८

रात्रिभोजन, तेने लगता अपवादो, यतनाओ अने

प्रायश्चित्तोनुं निरूपण

| गाया             | <b>निपय</b>                                                      | पत्र    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| ८९६९-५०५७        | पाराश्चिकप्रकृत सूत्र २                                          | १३२९-४९ |
|                  | १ द्वुष्ट २ प्रमत्त अने ३ अन्योन्यकारक ए प्रण                    |         |
|                  | पाराख्रिक प्रायख्रित्तने योग्य छे                                | -       |
| ४९६९-७०          | पाराख्रिकप्रकृतनो पूर्वमृत्र साथे सन्यन्य                        | १३२९    |
| <i>a</i> -       | पाराश्चिकसूत्रनी व्याख्या                                        | १३३०    |
| ४९७१             | 'पाराख्चिक'पर्नी च्युत्पत्ति अने अच्दार्थ                        | १३३०    |
| <u> </u>         | पाराख्रिकना आञातनापाराख्रिक अने प्रतिसेवना-                      | •       |
|                  | पाराख्रिक ए वे प्रकारों, तेमना सचारित्रि-अचारि-                  | -       |
| ,                | त्रिपणातुं स्वरूप अने परिणामनी विविधवाने छई                      |         |
| 5777             | अपराधनी विविधना                                                  | १३३०    |
| ४९७५-८४          | े १ आज्ञाननापाराश्चिकतुं स्वरूप                                  | १३३०-३२ |
|                  | १ तीर्यंकर २ प्रयचन ३ छत ४ आचार्य                                |         |
|                  | ५ गणघर अने ६ महर्द्धिक, ए छनी आञातनातुं                          |         |
|                  | स्तर्प अने तेने छगतां प्रायित्रत्तो                              |         |
| ४९८५-५०२६        | २ प्रतिसंबनापाराधिकतं स्वरूप                                     | १३३२-४२ |
| ४९८५             | प्रतिसेचनापाराख्यिकना १ द्वष्ट २ प्रमत्त अने                     |         |
| _                | ३ अन्योन्यकारक ए त्रण प्रकारी                                    | १३३२    |
| ४९८६–५०१५        | <b>3</b>                                                         | १३३२-३९ |
| ४९८६-५००५        | १ कपायदुष्टपाराख्रिकतुं स्तरूप                                   | १३३२–३७ |
| ४९८६             | दुष्टपाराञ्चिकना कपायदुष्ट अने विषयदुष्ट ए वे                    |         |
|                  | प्रकारो अने कपायदुष्टनी स्वपक्षदुष्ट-परपक्षदुष्टपद-              |         |
| NO 412 03        | द्वारा चतुर्मेगी                                                 | १३३२    |
| ४९८७–९३          | स्वपञ्चनपायद्वप्रद्यं स्वरूप अने तेने छगतां १ सर्प-              |         |
|                  | पनाल २ मुखानंतक ३ उल्ह्काल अने ४ ग्रिख़-<br>रिणी ए चार इष्टान्तो |         |
| 8 <b>९९</b> 8–९७ | परपक्षकपायहुष्टादिनुं स्तरूप                                     | १३३३–३४ |
|                  | कृषायदुष्टना वर्णनप्रसंगे सपेपनाटादि दृष्टान्तोमा                | १३३४–३५ |
| 1 1              | दर्शावेटा दोपोनो प्रसंग न आवे ते माटे आहाराहिना                  | •       |
|                  | निमंत्रण अने बहुणने लगती आचार्याए सापेली                         |         |
|                  | सामाचारी अने ते रीते न वर्तवाथी छागवा दोपो                       | 0334 5  |
|                  | માર્ગ કે લાગાના જાનવા દ્વાવા                                     | १३३५–३७ |

| नाथा                    | विष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <sup>-</sup> पत्र    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>५००६</b> –१५         | २ विषयदुष्टपाराञ्चिकनुं स्वरूप<br>विषयदुष्टपाराञ्चिकनी स्वपक्ष-परपक्षदुष्टपदृद्वारा<br>चतुर्भगी, तेने लगतां उपाश्रयपाराञ्चिक, कुल-<br>पाराञ्चिक, निवेशनपारा०, पाटकपारा०, शाखा-<br>पा०, ग्रामपा०, देशपा०, राज्यपा०, कुलपा०,<br>गणपा०, संघपाराञ्चिक आदि पाराञ्चिक प्राय-<br>श्चित्तो, तेना दोषो अने विषयदुष्टने क्यांथी क्यांथी<br>पाराञ्चिक करवो तेनुं निरूपण | १ <i>३३७—</i> ३९     |
| <b>५०१६–२</b> ४<br>५०१६ | २ प्रमत्तपाराश्चिकनुं स्वरूप<br>पांच प्रमाद पैकी प्रस्तुतमां 'प्रमाद'पदथी स्वानाई-                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>१३३९–</b> ४२<br>′ |
| ,,,                     | निद्रानो अधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - १३३९               |
| ५०१७२४                  | स्यानर्द्धिप्रमत्तपाराख्रिकने लगतां १ पुद्गल २ मोदक<br>२ फरुसक-कुंभार ४ दन्त ५ वटशालामंजन ए<br>पांच दृष्टान्तो अने तेने लिंगपाराख्रिक करवामाटेनो<br>तथा तेने परिस्राग करवामाटेनो विधि                                                                                                                                                                        | १३३९–४२              |
| ५०२५–२६                 | ३ अन्योन्यकारकपाराश्चिकनुं स्ररूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३४२                 |
|                         | अन्योन्यकारकतुं स्वरूप अने तेने अंगे लिक्कपारां-<br>चिक प्रायश्चित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    |
| ५० <i>२७–५७</i>         | पाराश्चिकतुं स्वरूप<br>दुष्ट, प्रमत्त अने अन्योन्यसेवी पैकी कोने कया<br>प्रकारतुं पाराश्चिक प्रायश्चित्त आपवामां आवे छे<br>तेतुं वर्णन                                                                                                                                                                                                                       | १३४२-४ <b>९</b><br>• |
| ५०२७                    | ज्पाश्रय-कु <b>ळ-निवेशनादिपाराख्रिक तथा लिङ्ग</b> पारा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| •                       | ख्रिकप्रायश्चित्तने योग्य अपराघो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३४२                 |
| ५०२८–३१                 | तपःपाराश्चिकनुं स्वरूप अने तेने योग्य व्यक्तिना<br>गुणोनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१३४२</b> –४३      |
| ५०३२-५७                 | कालपाराश्चिकनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३४३–४९              |
| ५०३२                    | कालपाराख्चिकनी कालमर्यादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . १३४३               |
| ५०३३–३४                 | कालपाराख्चिकनो खगणमांथी नीकळवानो विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , •                  |
| •                       | अने परगणमां जवानां कारणो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३४३–४४              |

| <b>V</b> 7                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| गया                                                                   | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>यत्र</b>                                               |
| ५०३५                                                                  | कारपाराष्ट्रिकनी सामाचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३४४                                                      |
| <b>ૡ૦</b> ૬૬–૪૪                                                       | श्रान्यागुद्धिक ने आचार्यनी निशामां रही प्रायिश्वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| •                                                                     | करे ते आचार ते काजरारा विक प्रते केम वर्ता वुं?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                       | वाचना-प्रच्छना छादि जेवां महत्त्वनां कार्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                                       | छोडीने पण काङगागुद्धिकर्ना न्ववर छेवी, देनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|                                                                       | तनीयन नरम होय त्यारे तेनी स्वयं सेवा गुण्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|                                                                       | कर्ता, कारणवरा पोने तर अंक तेम न होय लारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
|                                                                       | पोताने वदंख ते शाख्याराख्यिकती खबर छेवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                       | च्याच्याय अगर गीतायेने नोच्छवो इसादिने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|                                                                       | छगवी सामाचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१</b> ३४४–४६                                           |
| લ ૦ જુ ૫,—૫, છ                                                        | कालपाराख्यिक समर्थ होय तो राजा वरोर तरस्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
|                                                                       | यवा चारवने टाळे अने वेना बदछानां राजानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                       | मलामणणी अयत्रा पोनानी इच्छाणी श्रीसंघ ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|                                                                       | काउरायद्विकनी कालमयीदामां घटाडी करे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
|                                                                       | क्षान्त्र केने सर्वेक्ट स्वयं के के के कारतासरिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| - 6                                                                   | अथवा तेने सर्वर माम करे तो वे काउपायिक्रिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| • •                                                                   | निर्देष गणाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ૧३૪૬–૪૬                                                   |
| <b>પ્</b> ૦પુ૮–પૃ <b>ર</b> ઼                                          | निर्देश गगाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १ <b>३४१—६७</b>                                           |
|                                                                       | निर्देश गगाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                         |
|                                                                       | निर्देष गगाय<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                         |
|                                                                       | निर्देष गणाय<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सृत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सृत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रविचने योग्य त्रण स्थानी—साय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                         |
| ५०५८–५१३                                                              | निर्देष गगाय<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३४२–६७                                                   |
| <b>ૡ૰ૡ૮</b><br>ૡ૰ૡ૮<br>ઌ૰ૡૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ        | निर्देष गणाय<br>अन्वस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनवस्थाप्यप्रविश्वने योग्य त्रण स्थानी—साय-<br>मिन्नेन्य, अन्यधार्मिकनेन्य अने हस्तानार<br>अनवस्थाप्यप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>१३४२–६७</b><br>१३४९                                    |
| <b>૫૦૫૮–૫</b> ૧ૂ                                                      | निर्देष गणण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१३४२—६७</b><br>१३४९<br>१३४९                            |
| <b>પ્રપુત-પૃ</b> શ્<br>યુવ્યુત્<br>યુવ્યુત્<br>યુવ્યુત્               | निर्देष गणण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१३४२—६७</b><br>१३४९<br>१३४९                            |
| <b>ૡ૰ૡ૮</b><br>ૡ૰ૡ૮<br>ઌ૰ૡૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ        | निर्देष गणण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१३४९–६७</b><br>१३४९<br>१३४ <b>९</b><br>१३४९–६७         |
| <b>પ્રપુત-પૃ</b> શ્<br>યુવ્યુત્<br>યુવ્યુત્<br>યુવ્યુત્               | निर्देष गणण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१२४२–६७</b><br>१२४९<br>१३४ <b>९</b><br>१३४९–६७         |
| <b>પ્રપુત-પૃ</b> શ્<br>યુવ્યુત-પૃશ્<br>યુવ્યુત<br>યુવ્યુત-<br>યુવ્યુત | निर्देष गणण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१२४२–६७</b><br>१२४९<br>१३४ <b>९</b><br>१३४९–६७         |
| 4046-485<br>4046-485<br>4046<br>4046<br>4046                          | निर्देष गणण   अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृति योग्य प्रग स्थानी—साध- मिंग्नंतन्य, अन्यशामिक्रनंत्र्य अने हस्तानार  अनवस्थाप्यस्त्रज्ञतो पृत्तेम् साथे सन्तन्त्र  अनवस्थाप्यस्त्रज्ञती प्रत्तेम् साथे सन्तन्त्र  अनवस्थाप्यस्त्रज्ञती विस्तृत व्याख्या अने प्रति- सेयनाअनवस्थाप्याहि प्रद्यागे  १ आद्याननाअनवस्थाप्यस्तं स्वस्य आधातनाअनवस्थाप्यस्तं स्वस्य अधातनाअनवस्थाप्यस्तं स्वस्य अधातनाअनवस्थाप्यस्तं स्वस्य अस्तिने उन्ति उन्ततं प्रायक्षित्रो  २ प्रतिसेवनाअनवस्थाप्यस्तं स्वस्य | <b>१२४२–६७</b><br>१२४९<br>१३४ <b>९</b><br>१३४९–६७         |
| <b>પ્રપુત-પૃ</b> શ્<br>યુવ્યુત-પૃશ્<br>યુવ્યુત<br>યુવ્યુત-<br>યુવ્યુત | निर्देष गणण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१३४९–६७</b><br>१३४ <b>९</b><br>१३४९–६७<br>१३५०<br>१३६० |

| गाथा         | विषय                                                                                                                                                                                         | पत्र              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ५०६३-८७      | १ साधर्मिकस्तैन्यनुं स्वरूप                                                                                                                                                                  | \$\$4ô~4 <b>Ę</b> |
| ५०६३         | -साधर्मिकसौन्यविषयक द्वारगाथा                                                                                                                                                                | १३५०              |
| ५०६४–६७      | १ साधर्मिकोपधिस्तैन्यद्वार                                                                                                                                                                   | १३५०-५१           |
|              | साधर्मिकना साधारण के कींमती वस्न-पात्रादि<br>उपधिना अपहरणथी आचार्यादिने छागतां प्रायश्चित्तो                                                                                                 |                   |
| <b>५</b> ०६८ | २ व्यापारणाद्वार<br>गुरुओए गच्छादिकने माटे उपिध छेवा मोकछेछा<br>श्रमणो अधवचमां गुरुने जणाव्या सिवाय उपिध<br>छइ छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो                                                   | <b>૧</b> ૱ૡ૽૱     |
| ५०६९-७१      | ३ ध्यामनाद्वार                                                                                                                                                                               | १३५२              |
|              | उपिध बळी गइ होय अथवा न बळी गइ होय ते<br>छतां उपिध बळी गयाने बहाने छोम वश थई<br>उत्क्रप्ट उपिध आदि छावे अने ते वातनी गृहस्थ<br>आदिने खबर पडे तेने छगतां प्रायिश्चत्तो                         |                   |
| ५०५२         | ४ प्रशापनाद्वार                                                                                                                                                                              | १३५३              |
|              | कोई आचार्यादिए कोई साधु साथे वीजा आचा-<br>र्यादिने आपवामाटे उपकरण मोकल्युं होय तेने ते<br>पोते ज वचमां छइ छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो                                                        | ,                 |
| ५०७३–८४      | ५ शैक्षद्वार                                                                                                                                                                                 | १३५३–५६           |
| `            | ससहायक असहायक शैक्ष-शैक्षिकाना अपहारना<br>प्रकारो, तेने लगतां प्रायिश्वत्तो, दोषो तथा शैक्षा-<br>पहारने लगतो अपवाद                                                                           | ,                 |
| ५०८५-८७      | ६ आहारविधिद्वार                                                                                                                                                                              | १३५६              |
|              | आहारविषयक साधर्मिकस्तैन्यना प्रकारो अने                                                                                                                                                      |                   |
|              | तद्विषयक प्रायश्चित्त                                                                                                                                                                        |                   |
| ५०८८–५१०२    | २ अन्यधार्मिकस्तैन्यनुं स्वरूप<br>आहार, उपिष, सचित्त एटले शिष्य-शिष्या-<br>विषयक प्रव्रजितअन्यधार्मिकस्तैन्य अने गृहस्य-<br>अन्यधार्मिकस्तैन्यनुं खरूप, तेने लगतां प्रायिश्वतो<br>अने अपवादो | १३५६–५९           |

| गाथा    | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पत्र    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ५१०३-१९ | ३ इस्तातालनुं सद्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३५९-६३ |
| ५१०३    | हस्तावाछ, हस्ताछंच अने अर्थादान ए त्रण पाठ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| •••     | भेदनाळां पदो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - १३५९  |
| 4808-88 | १ हस्ताताळतुं ख़रूप, तेने ळगतां प्रायश्चित्तो अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| •       | अपयादो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३६०-६२ |
| ५११२–१३ | २ इग्नाछंत्रतुं खरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३६२    |
| 4338-38 | ३ अर्थादानतुं खरूप अने ते समजाववामादे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|         | अवसन्य आचार्यतं च्छान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३६२-६३ |
| 4120-26 | साधर्भिकर्तन्यकारी आदि प्रतिसेवनाअनवस्थाप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|         | थाचार्यादिने छगतो प्रायश्चित्तनो विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३६४-६५ |
| ५१२९–३७ | अनवम्याप्यप्रायश्चित्तने योग्य व्यक्तिना गुणो, 'तेने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|         | लगतो विधि अने तेनी सामाचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३६६–६७ |
|         | gentings faller in a fact the place of the faller of the past<br>or a requirement of the relation of post of the past |         |
| ५१३८–९६ | प्रवाजनादिप्रकृत स्त्र ४-९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३६७-८१ |
| 4836-68 | ४ प्रवाजनासूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३६७-८० |
|         | पंडक, वातिक अने छीव ए त्रण प्रवन्याने अयोग्य छे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ५१३८    | प्रप्राजनादिप्रकृतनो पृर्वसृत्र साथ संबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३६७    |
|         | प्रवाजनासूत्रनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३६७    |
| ५१३९    | प्रत्राजनामृत्रमां अविकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३६८    |
| ५१४०-४३ | प्रवाजनानो विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३६८    |
|         | दीक्राठेनारनी परीक्षानो–पृङ्गाङ करवानी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|         | अने एथी विपरीत रीते दीक्षा आपनार आचार्यने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|         | <b>प्रायश्चित्तादि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ५१४४–६३ | २ पंडकर्नु स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३६९-७३ |
| 4888-86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3359-00 |
|         | पंटरता प्रकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३७०-७३ |
| 4888    | पंडक्ता भेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३७०    |
| ५१५०–५१ | दृषितपंटक अते तेना आखिक उपिक ए व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|         | प्रकारतं सहप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३७०    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

|                  | •                                                                                                                                                                                                    | • •     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गाथा             | विषय                                                                                                                                                                                                 | पत्र    |
| <b>५१५२–५६</b>   | उपघातपंडकना पहेला भेद वेदोपघातपंडकनुं खरूप<br>अने ते विपे हेमकुमारनुं उदाहरण तथा बीजा भेद                                                                                                            |         |
|                  | उपकरणोपघातपंडकनुं स्वरूप अने ते विषे एक<br>जन्ममां पुरुष, स्त्री, नपुंसक एम त्रण वेदनो                                                                                                               |         |
|                  | अनुभव करनार कपिलनुं दृशान्त                                                                                                                                                                          | १३७०-७२ |
| ५१५७–६३          | अजाणपणे पंडकने दीक्षा अपाइ होय तेने ओळ-<br>खवानी रीत, तेनी चेष्टाओं तेम ज एवाने जाण्या                                                                                                               |         |
|                  | पछी राखवाथी लागता दोषो                                                                                                                                                                               | १३७२–७३ |
| <b>५१</b> ६४     | २ क्लीवनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                    | १३७३    |
| <b>५१</b> ६५     | ३ वातिकनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                    | १३७४    |
|                  | तचनिकन्नं दृष्टान्त                                                                                                                                                                                  |         |
| ५१६६–६७          | क्रंमी, ईर्घ्याछ, शक्रुनी, तत्कर्मसेवी, पाक्षिका-<br>पाक्षिक, सौगन्धिक, आसिक्त, वर्धित, चिप्पित                                                                                                      |         |
|                  | <b>आदि नपुंसकोनुं खरूप</b>                                                                                                                                                                           | १३७४    |
| <b>५१६८</b> –७१  | जेम स्नी-पुरुपो ज्ञान, ध्यान, खाध्याय, तपस्या आदि<br>द्वारा विकारोने रोके छे तेम नपुंसको पण विकारोने<br>रोकी शके ते छतां नपुंसकमाटे प्रव्रज्यानो निषेध<br>केम करवामां आवे छेए जातनी शिष्यनी शंका अने | • ~     |
|                  | आचार्यनो उत्तर अने ते प्रसंगे वृत्सआम्रुनुं हृष्टान्त                                                                                                                                                | १३७५    |
| <b>4</b> 8.७२–८९ | अपवादपदे पंडकादिने प्रव्रज्या आपवामां आवे<br>त्यारे तेने केवो वेप आदि आपवो, केवी रीते साधु-<br>सामाचारी शीखववी, सूत्रादिनो अभ्यास केम<br>कराववो, तेने वेप आदिनो त्याग केम कराववो                     |         |
|                  | इत्यादिने छगती सामाचारी                                                                                                                                                                              | १३७६-८० |
|                  | [ गाथा ५१८५—सर्वज्ञभाषितसृत्रनां स्रक्षणो ]                                                                                                                                                          |         |
| ५१९०-९६          | ५-९ मुंडापनादिसूत्र                                                                                                                                                                                  | १३८०-८१ |
|                  | पंडक, वातिक अने छीव ए जेम प्रवाजनाने मादे                                                                                                                                                            |         |
|                  | अयोग्य छे तेम मुंडन, शिक्षा, उपस्थापना, एक-                                                                                                                                                          |         |
| -                | मंडलीमां भोजन अने साथे रहवाने मादे पण<br>अकल्पिक छे                                                                                                                                                  |         |

| and the same of th | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| गाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३८१–८४                                            |
| 4860-A88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,40, 00                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अविनीन, निज्ञतिप्रनिचढ अने अञ्चयश्रमिनप्रास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ए द्रम याचनाने अयोग्य छे अने विनीन, विकृति-<br>वर्नी तैमन उपनान्तकमय ए वण तेने योग्य छे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63.5                                               |
| 43915-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | षाचनाप्रकृतने। पृर्वसृत्रमाथे सम्बन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३८१                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०-११ बायनास्त्रनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३८३                                               |
| ५१९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अदिनीन, विक्रियोजी अने क्यायग्रानने याचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>.</b>                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जारवाने छगतां प्रायधिनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३८२                                               |
| ५२००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अध्नितादि त्रण पदनी अष्टमंगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३८२                                               |
| ५२०१-१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अर्व्निताहिने याचना आपवायी छागता दोपो अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हैने छगतो अरवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३८२-८४                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ गाया ५२०७— 'अन्यप्रश्मिनप्रासृत' पद्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ञ्याप्या ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wild French College (Million College French College |                                                    |
| ¥288-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संज्ञाप्यप्रकृत सूत्र १२-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३८४-९२                                            |
| 4488-44<br>4484-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | संज्ञाप्यप्रकृत सूत्र १२-१३<br>१२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३८४- <b>९</b> २<br>१३८४- <b>९</b> १               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र<br>इष्ट, मृद अने त्युद्वाहित ए प्रण दपदेश प्रवन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>५</b> २११-३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२ दुःसंज्ञाप्य सूत्र<br>हुष्ट, सृद अने ब्युद्धाहित ए प्रण दपदेश प्रवच्या<br>पादिना अनिवकार्ग छे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$3.68<br>\$3.68                                   |
| <b>५</b> २११-३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२ दुःसंज्ञाप्य सूत्र हुष्ट, मृद अने ब्युहाहित ए प्रण दपदेश प्रवच्या पादिना अनिवक्षांग ठे संद्याप्यप्रकृतनो पृत्रेसृत्र साथे संवन्य हुःसंज्ञाप्यसूत्रनी व्याख्या हुःसंज्ञाप्यसूत्रनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>१३८४-</b> ९१                                    |
| ६२११<br>५२११<br>५२१२-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२ दुःसंज्ञाण्य सृत्र<br>इष्ठ, यह अने ब्युझाहित ए प्रण उपदेश प्रवच्या<br>जादिना अनिवकार्ग ठे<br>संद्याप्ययक्षतनो पृत्रेनुत्र साथै संवन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$3.68<br>\$3.68                                   |
| ५२११<br>५२११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२ दुःसंज्ञाप्य सूत्र हुष्ट, मृद अने ब्युहाहित ए प्रण दपदेश प्रवच्या पादिना अनिवक्षांग ठे संद्याप्यप्रकृतनो पृत्रेसृत्र साथे संवन्य हुःसंज्ञाप्यसूत्रनी व्याख्या हुःसंज्ञाप्यसूत्रनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३८४-९१<br>१३८४<br>१३८५<br>१३८५                    |
| 4788-33<br>4788-83<br>4788-72<br>4788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र  हुष्ट, सृह अने ज्युहाहित ए प्रण उपदेश प्रज्ञच्या  पादिना अनिवकार्ग ठे  संज्ञाण्यप्रज्ञनने पृत्रेनुत्र साथे संवन्य  हुःसंज्ञाण्यस्त्रनी व्याख्या  प्रकार अने ए त्रण पदनी अष्टमंगी  मृहनुं ख्रुप्प  'मृह'पदनी आठ प्रकारे निक्षेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३८४-९१<br>१३८५<br>१३८५<br>१३८५                    |
| 4788-33<br>4788-83<br>4788-73<br>4788<br>4788<br>4784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र  हुष्ट, सृद अने ज्युद्दाहित ए प्रण उपदेश प्रज्ञच्या  पादिना अनियक्षांग छे  संज्ञाण्यप्रज्ञन्तो पृत्रेनुत्र साथे संवन्य  हुःसंज्ञाण्यस्त्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाण्यस्त्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाण्यस्त्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाण्यस्त्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाण्यस्त्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाण्यस्त्रनी व्याख्या  प्रकार अने ए त्रण पदनी अष्टमंगी  मृहनुं स्तरूप  'सृहं पदना आठ प्रकारे निक्षेप  इत्यम्हनुं स्तरूप अने ते विषे चृदिकाचीहुनुं हृद्यान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३८४<br>१३८५<br>१३८५<br>१३८५<br>१३८५               |
| 4788-33<br>4788-83<br>4788-72<br>4788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र  हुए, मृद अने त्युद्राहित ए प्रण उपदेश प्रजन्या  पादिना अनिधकारी ठे  संग्राप्यम् प्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाण्यम् प्रनी व्याख्या  प्रकार अने ए प्रण पदनी अष्टमंगी  मृह्नं स्रस्प  प्रदेशदनी आठ प्रकारे निक्षेष  द्रत्यम्हनं स्रस्प अने दे विषे चित्राचीहनं दृष्टान्य  दिग्गृद, हेप्रमृद अने काल्महनं स्रस्प अने काल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३८४-९१<br>१३८५<br>१३८५<br>१३८५                    |
| 4788-33<br>4788-73<br>4788-73<br>4788<br>4788<br>4788<br>4788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र  हुए, मृद अने त्र्युद्धाहित ए प्रण टपदेश प्रजन्या  पादिना अनिधिकार्ग ठे  संग्राप्यम् प्रनी त्र्याख्या  हुःसंज्ञाप्यम् प्रनी त्र्याख्या  हुःसंज्ञाप्यम् प्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाप्यम् प्रनी व्याख्या  प्रकार अने ए प्रण पदनी व्यद्धांगी  मृद्रने व्यस्प  प्रदेशकाया आठ प्रकारे निक्षेप  प्रत्यम्द्रने व्यस्प अने ते विषे घटिकाचौद्रने दृष्टान्य  दिग्मृद, हेत्रमृद अने काउम्हर्ग स्वस्प अने काउ-  युट विषे पिंडार्ने उद्दारहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३८४-९१<br>१३८५<br>१३८५<br>१३८५-८८<br>१३८५<br>१३८५ |
| 4788-33<br>4788-83<br>4788-73<br>4788<br>4788<br>4784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२ दुःसंज्ञाण्य सूत्र  हुए, मृद अने त्युद्राहित ए प्रण उपदेश प्रजन्या  पादिना अनिधकारी ठे  संग्राप्यम् प्रनी व्याख्या  हुःसंज्ञाण्यम् प्रनी व्याख्या  प्रकार अने ए प्रण पदनी अष्टमंगी  मृह्नं स्रस्प  प्रदेशदनी आठ प्रकारे निक्षेष  द्रत्यम्हनं स्रस्प अने दे विषे चित्राचीहनं दृष्टान्य  दिग्गृद, हेप्रमृद अने काल्महनं स्रस्प अने काल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३८४<br>१३८५<br>१३८५<br>१३८५<br>१३८५               |

| परश्ट अभिभवमृद्ध अने वेदमृद्धुं खरूप अने वेदमृद्ध<br>विषे अनंगरितिराजाद्धं दृष्टान्त १३८७<br>परश्-२२ द्रव्यमृद्धादिने लगतां ज्यपुंक दृष्टान्तोनो संग्रह १३८७-८८<br>परश्-२२ व्युद्धादिननुं स्ररूप अने ते विषे १ द्वींपुजातपुरुपं<br>र पंचरेलकासी देवीओथी उगाएल सुवर्णकार<br>३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारच्युद्धादित पुरुपनां<br>दृष्टान्तो १३८८-९०<br>परश् उपरनां ज्याहरणोमां मृद्ध अने व्युद्धाद्वितनो विभाग १३९०-९१<br>परश्-२३ इप्ट, मृद्ध अने व्युद्धाद्वितनो विभाग १३९०-९१<br>परश्-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१-९२<br>अद्धुष्ट, अमृद्ध अने अव्युद्धाद्वित ए त्रणे उपदेश<br>प्रम्रज्ञ्या आदिना अधिकारी छे<br>पश्चेष्टाच्यसूत्र अर्थु वनावायानुं कारण अने ते प्रसंगे<br>कालिकश्चतानुयोगनी शैलीनुं वर्णन १३९१-९२<br>परश्-९२  परश्-९२  परश्-९२  विर्मन्यी अने निर्मन्यो ग्लान अवस्थामां होय स्यारे<br>तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम<br>ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक<br>सकुमारिका आर्थानुं व्याहरण  पर्वान्य-१५१ काल-ध्रेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र<br>१६९० १३९९-१४११<br>निर्मन्य-निर्मन्यीओने कालातिकान्त तेम ज स्वेत्राति-<br>कान्त अश्चादिकान्तग्रकृतनो पूर्वस्वसाये संवन्य १४००                                                                                                                                                                                      | ग्।था           | विषय                                                 | ,पत्र     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|
| पर१९-२२ हन्यमृहादिने लगतां उपर्युक्त स्ट्रान्तोनो संग्रह शुद्धाहितसुं स्वरूप अने ते विषे १ द्वींपजातपुरुष २ पंचशैलवासी देवीओथी टगाएल सुवर्णकार ३ अंग्रलक अने १ सुवर्णकारच्युद्धाहित पुरुपनां स्ट्रान्तो १३८८-९० धर२९ उपरनां उदाहरणोमां मृह अने न्युद्धाहितनो विभाग १३९०-९१ धर३०-३३ सुर, मृह अने न्युद्धाहितमां दीक्षाने योग्य अने अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०-९१ धर३४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१-९२ अदुर, अमूह अने अन्युद्धाहित ए त्रणे उपदेश प्रत्रज्ञ्या आदिना अधिकारी छे धर्मज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां स्वाचन जणाव्या पछी सुसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यसूत्र जुद्धं वनाववाद्यं कारण अने ते प्रसंगे कालिकश्वताद्योगनी शैलीद्यं वर्णन १३९१-९२ पर३६-६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९ निर्मन्यी अने निर्मन्यो ग्लान अवस्थामां होय सारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्याद्यं उद्धाहरण पर६३-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १३९९-१४११ निर्मन्य-निर्मन्यीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-कान्य अशनादि करो नाहि                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>५</b> २१८    | अभिभवमृढ अने वेदमूढनुं खरूप अने वेदमृढ               |           |
| पर२३-२८ च्युद्राहित सं स्वरूप अने ते विषे १ द्वींपजांतपुरुषं २ पंचग्रैलवासी देवीओथी ठगाएल सुवर्णकार ३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारच्युद्राहित पुरुषनां स्टान्तो १३८८-९० पर२९ उपरनां उदाहरणोमां मूट अने च्युद्राहितनो विभाग १३९०-९१ पर३०-३३ द्वुप्ट, मूट अने च्युद्राहितमां दीक्षाने योग्य अने अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०-९१ १३९४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूच्च १३९९-९२ अद्रुप्ट, अमूट अने अच्युद्राहित ए त्रणे उपदेश प्रवच्या आदिना अधिकारी छे पर३४-३५ दुःसंज्ञाप्यसूचमां दुःसंज्ञाप्यने जणाच्या पछी सुसंज्ञाप्य अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुसंज्ञाप्यसूच अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुनंज्ञाप्यसूच अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुनंज्ञाप्यसूच अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुनंज्ञाप्यसूच अर्थानावास्थानां शेलीतुं वर्णन १३९१-९२ विर्मन्यी अने निर्मन्यो गलान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने छताती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्रानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थाद्यं ज्वाहरण  पर६३-५३१४ काळ-सेचातिकान्तप्रकृत सूच १३९९-१४११ विभेन्य-निर्भन्योओने काळातिकान्त तेम ज क्षेत्रातिकान्त अञ्चादि फल्पे नाहि |                 | विषे अनंगरतिराजानं दृष्टान्त                         | १३८७      |
| पर२३-२८ च्युद्राहित सं स्वरूप अने ते विषे १ द्वींपजांतपुरुषं २ पंचग्रैलवासी देवीओथी ठगाएल सुवर्णकार ३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारच्युद्राहित पुरुषनां स्टान्तो १३८८-९० पर२९ उपरनां उदाहरणोमां मूट अने च्युद्राहितनो विभाग १३९०-९१ पर३०-३३ द्वुप्ट, मूट अने च्युद्राहितमां दीक्षाने योग्य अने अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०-९१ १३९४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूच्च १३९९-९२ अद्रुप्ट, अमूट अने अच्युद्राहित ए त्रणे उपदेश प्रवच्या आदिना अधिकारी छे पर३४-३५ दुःसंज्ञाप्यसूचमां दुःसंज्ञाप्यने जणाच्या पछी सुसंज्ञाप्य अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुसंज्ञाप्यसूच अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुनंज्ञाप्यसूच अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुनंज्ञाप्यसूच अर्थापत्तियी आती जाय छे ते छतां सुनंज्ञाप्यसूच अर्थानावास्थानां शेलीतुं वर्णन १३९१-९२ विर्मन्यी अने निर्मन्यो गलान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने छताती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्रानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थाद्यं ज्वाहरण  पर६३-५३१४ काळ-सेचातिकान्तप्रकृत सूच १३९९-१४११ विभेन्य-निर्भन्योओने काळातिकान्त तेम ज क्षेत्रातिकान्त अञ्चादि फल्पे नाहि | ५२१९–२२         | द्रव्यमूढादिने लगतां उपर्युक्त दृष्टान्तोनो संप्रह   | १३८७-८८   |
| ३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारच्युद्वाहित पुरुषनां हृष्टान्तो १३८८-९० ५२२९ उपरनां उदाहरणोमां मूढ अने ज्युद्वाहितनो विभाग १३९० ५२३०-३३ इ.ए. मूढ अने ज्युद्वाहितमां दीक्षाने योग्य अने अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०-९१ ५२३४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१-९२ अद्वष्ट, अमूढ अने अज्युद्वाहित ए त्रणे उपदेश प्रत्रज्ञ्या आदिना अधिकारी छे ५२३४-३५ इ.संज्ञाप्यसूत्रमां इ.संज्ञाप्यने जणाव्या पछी सुसंज्ञाप्य अर्थापत्तिणी आती जाय छे ते छतां सुसंज्ञाप्यसूत्र जुद्धं वनाववान्नं कारण अने ते प्रसंगे कालिकश्चतानुयोगनी शैलीनं १३९१-९२ ५२३६-६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९१-९२ निर्मन्थी अने निर्मन्थो ग्लान अवस्थामां होय सारे तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थान्नं उदाहरण ५२६३-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १३९९-१४११ विमेन्थ-निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज स्वेत्रातिकान्त अग्नादि फल्पे निर्हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>५२२३</b> –२८ | व्युद्राहितनुं स्वरूप अने ते विषे १ द्वींपजांतपुरुष  | -         |
| ह्यान्तो १३८८-९० ५२२९ छपरनां छदाहरणोमां मृह अने ज्युद्धाहितनो विभाग १३९० ५२३०-३३ छुप्र, मृह अने ज्युद्धाहितमां दीक्षाने योग्य अने अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०-९१ ५२३४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१-९२ अतुष्ठ, अमृह अने अज्युद्धाहित ए त्रणे उपदेश प्रत्नज्ञ्या आदिना अधिकारी छे ५२३४-३५ हु:संज्ञाप्यसूत्रमां हु:संज्ञाप्यने जणाज्या पछी सुसंज्ञाप्य अर्थीपत्तियी आती जाय छे ते छतां सुसंज्ञाप्यसूत्र जुद्धं बनाववान्नं कारण अने ते प्रसंगे काळिकश्चतानुयोगनी शेळीन्नं वर्णन १३९१-९२ ५२३६-६२ ग्ळानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९ निर्मन्थी अने निर्मन्थो ग्रहान अवस्थामां होय सारे तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमागों तेम ज ग्रहानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थानं उदाहरण ५२६३-५३१४ काळ-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६९९-१४११ निर्मन्थ-निर्मन्थीओने काळातिकान्त तेम ज स्वेत्रातिकान्त अभवादि करपे नहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                      |           |
| ५२२९ छपरनां उदाहरणोमां मूढ अने ज्युद्वाहितनो विभाग १३९०<br>५२३०—३३ हुछ, मूढ अने ज्युद्वाहितमां दीक्षाने योग्य अने अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०—९१ ५२३४—३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१—९२ अद्धुष्ट, अमूढ अने अज्युद्वाहित ए त्रणे उपदेश प्रत्रज्ञ्या आदिना अधिकारी छे ५२३४—३५ हुःसंज्ञाप्यसूत्रमां हुःसंज्ञाप्यने जणाज्या पछी सुसंज्ञाप्यसूत्रमां हुःसंज्ञाप्यने जणाज्या पछी सुसंज्ञाप्यसूत्र जुद्धं वनावनान्नं कारण अने ते असंगे काळिकश्चतानुयोगनी शैळीन्नं कारण अने ते असंगे काळिकश्चतानुयोगनी शैळीन्नं वर्णन १३९१—९२ ५२३६—६२ ग्ळानप्रज्ञत सूत्र १४—१५ १३९२—९९ निर्भन्थी अने निर्भन्थो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थानं उदाहरण ५२६३—५३१४ काळ-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६—९७ १३९९—१४११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                      |           |
| प२३०-३३ हुए, मूढ अने व्युद्धाहितमां दीक्षाने योग्य अने अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०-९१ प२३४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१-९२ अदुष्ट, अमूढ अने अव्युद्धाहित ए त्रणे उपदेश प्रवच्या आदिना अधिकारी छे प२३४-३५ हु:संज्ञाप्यसूत्रमां हु:संज्ञाप्यने जणाव्या पछी सुसंज्ञाप्यसूत्र अर्थापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं वनाववातुं कारण अने ते प्रसंगे काळिकश्चतातुयोगनी शैळीतुं वर्णन १३९१-९२ प२३६-६२ ग्ळानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९ निर्भन्थी अने निर्भन्थो ग्ळान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमागों तेम ज ग्ळानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्यातुं उदाहरण प२६३-५३१४ काळ-सेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६९९-१४११ निर्भन्थ-निर्भन्थीओने काळातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-कान्त अशनादि करुपे नहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                      | -         |
| अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो १३९०-९१ ५२३४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१-९२ अद्धुष्ट, असूढ अने अन्युद्धाहित ए त्रणे उपदेश प्रप्रच्या आदिना अधिकारी छे ५२३४-३५ दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणान्या पछी सुसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणान्या पछी सुसंज्ञाप्यसूत्र अर्थपत्तिथी आवी जाय छे ते छतां सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं बनाववानुं कारण अने ते प्रसंगे कालिकश्चतानुयोगनी शेलीनुं वर्णन १३९१-९२  प२३६-६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९ निर्प्रन्थी अने निर्प्रन्थो ग्लान अवस्थामां होय दारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थानुं उदाहरण  प२६३-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-१७ १३९९-१४११ निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि फल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>५२२</b> ९    | •                                                    |           |
| पर३४-३५ १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र १३९१-९२  अद्धर, अमूद अने अन्युद्धाहित ए त्रणे उपदेश प्रव्रज्या आदिना अधिकारी छे  पर३४-३५ दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाण्यने जणान्या पछी सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं वनाववाद्यं कारण अने ते प्रसंगे काळिकश्चतात्रयोगनी शैळीतुं वर्णन १३९१-९२  पर३६-६२ ग्ळानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९  निर्भन्थी अने निर्भन्थो ग्ळान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्ळानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळताद्दर्शक सुकुमारिका आर्थाद्यं उदाहरण  पर६३-५३१४ काळ-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-९७ १३९९-१४११ निर्भन्थ-निर्भन्थीओने काळातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५२३०—३३         | •                                                    | •         |
| अदुष्ट, अमृढ अने अच्युद्वाहित ए त्रणे उपदेश प्रश्नच्या आदिना अधिकारी छे  4२३४-३५ दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणाव्या पछी सुसंज्ञाप्य अर्थापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं वनाववातुं कारण अने ते प्रसंगे कालिकश्चतातुयोगनी शैलीतुं वर्णन १३९१-९९  4२३६-६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९ निर्भन्थी अने निर्भन्थो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थातुं उदाहरण  4२६३-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-१७ १३९९-१४११ निर्भन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि फल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो                       | १३९०–९१   |
| प्रवच्या आदिना अधिकारी छे  4२३४-३५ दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणाव्या पछी     सुसंज्ञाप्य अर्थापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां     सुसंज्ञाप्यसूत्र छुदुं बनाववाद्यं कारण अने ते प्रसंगे     काळिकश्चतानुयोगनी शेळीनुं वर्णन १३९१-९९  4२३६-६२ ग्ळानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९  निर्मन्थी अने निर्मन्थो ग्छान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमागों तेम     ज ग्छानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक     सुकुमारिका आर्थानुं उदाहरण  4२६३-५३१४ काळ-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र     १६-१७ १३९९-१४११  निर्मन्थ-निर्मन्थीओने काछातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि फल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५२३४–३५         | १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र                                  | १३९१-९२   |
| पर३४-३५ दुःसंज्ञाप्यस्त्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणान्या पछी  सुसंज्ञाप्य अर्थापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां  सुसंज्ञाप्यस्त्र जुदुं वनाववाद्यं कारण अने ते प्रसंगे  कालिकश्चतातुयोगनी शैलीतुं वर्णन १३९१-९१  पर३६-६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९  निर्धन्यी अने निर्धन्यो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम  ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक  सुकुमारिका आर्थातुं उदाहरण  पर६३-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र  १६-१७ १३९९-१४११  निर्धन्य-निर्धन्यीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-  कान्त अशनादि करपे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | अदुष्ट, अमूढ अने अन्युद्राहित ए त्रणे उपदेश          |           |
| पुसंज्ञाप्य अर्थापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां पुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं बनाववातुं कारण अने ते प्रसंगे कालिकश्चतातुयोगनी शैलीतुं वर्णन १३९१–९२  प्रश्र्य–६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४–१५ १३९२–९९  निर्धन्यी अने निर्धन्यो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थातुं उदाहरण  प्रश्र्य–५३१४ काल-ध्रेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६–१७ १३९९–१४११  निर्धन्य-निर्धन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि फल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | प्रव्रज्या आदिना अधिकारी छे                          |           |
| सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं बनाववातुं कारण अने ते प्रसंगे कालिकश्चतातुयोगनी शैलीतुं वर्णन १३९१-९२  प२३६-६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९  निर्भन्थी अने निर्भन्थो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्योतुं उदाहरण  प२६३-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-१७ १३९९-१४११  निर्भन्थ-निर्भन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-कान्त अशनादि करपे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>५२३</b> ४–३५ | दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणाव्या पछी      |           |
| परवेद-६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ १३९२-९९ निर्धन्थी अने निर्धन्थो ग्लान अवस्थामां होय टारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थानं उदाहरण परदेव-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-१७ १३९९-१४११ निर्धन्थ-निर्धन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                      |           |
| प्रश्रह—६२ ग्लानप्रकृत सूत्र १४—१५ १३९२—९९  निर्धन्थी अने निर्धन्थो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थानं उदाहरण  प्रश्रह्य—५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६—१७ १३९९—१४११ निर्धन्थ-निर्धन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि फल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                      |           |
| निर्मन्थी अने निर्मन्थो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आयीद्यं उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | कालिकश्रुतानुयोगनी शैलीनुं वर्णन                     | १३९१–५इ   |
| निर्मन्थी अने निर्मन्थो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे तेमनी सेवाने लगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आयीद्यं उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                      | •         |
| तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आर्थानं ख्दाहरण  प्रद्य-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-१७ १३९९-१४११ निर्मन्थ-निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>५</b> २३६–६२ | ग्लानप्रक्रत सूत्र १४–१५                             | १३९२-९९   |
| ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक सुकुमारिका आयीतं उदाहरण  प्रदेश-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-१७ १३९९-१४११ निर्भन्थ-निर्भन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | निर्प्रनथी अने निर्प्रनथो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे |           |
| सुकुमारिका आर्थानं उदाहरण  प्रद्र-५३१४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र १६-१७ १३९९-१४११ निर्भन्थ-निर्भन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति- कान्त अशनादि फल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                      |           |
| प्रद्र-प्रश्थ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र<br>१६-१७ १३९९-१४११<br>निर्भन्थ-निर्भन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-<br>कान्त अशनादि कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                      |           |
| १६-१७ १३९९-१४११<br>निर्मन्थ-निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-<br>कान्त अशनादि कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | सुकुमारिका आयोर्छ उदाहरण                             |           |
| १६-१७ १३९९-१४११<br>निर्मन्थ-निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-<br>कान्त अशनादि कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                      |           |
| तिर्मन्थ-निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-<br>कान्त अशनादि फल्पे निह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५२६३–५३१        | <ul> <li>काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र</li> </ul>  |           |
| कान्त अशनादि फल्पे नहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | १६–१७                                                | १३९९-१४११ |
| 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c               | निर्मन्थ-निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-  |           |
| ५२६३ काल-स्रेत्रातिकान्तप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे संवन्ध १४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | क्रान्त अशनादि फल्पे नहि                             | •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>५२६३</b>     | काल-क्षेत्रातिक्रान्तप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे संवन्ध  | १४००      |

त विष्टा छटने आप्तुं इत्यादि च्यावि हरता द्रस्तां

| गाथा    | विषय                                                | · पन                  |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|         | भिक्षा छावनार ते गाममां ज आहारादि करी छे-           |                       |
|         | तो शुं हरकत छे तेने लगतुं वादखळ                     | ئر 5 ,<br>و د_و م درو |
|         |                                                     | १४०८-११               |
| ५३१५–३८ | अनेषणीयप्रकृत सूत्र १८                              | १४१२–१७               |
|         | मिक्षाचर्यामां श्रमणे अजाणपणे अनेषणीय स्निग्ध       |                       |
|         | अशनादि उत्कृष्ट अचित्त द्रव्य लीघुं होय तो          |                       |
|         | ते अनुपस्थापित श्रमणने आपी देवुं अने जो तेनो        |                       |
| •       | श्रमण न होय तो तेनो प्राग्नुक भूमीमां विवेक करवो    | ~ ~ !                 |
| ५३१५–१६ | अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध             | १४१२                  |
|         | अनेषणीयसूत्रनी व्याख्या                             | १४१२                  |
| ५३१७–३८ | अनुपस्थापित शिष्यने अनेषणीय भक्त आदि आप-            |                       |
|         | वाने लगती यतनाओ, अयतनाथी आपवामां दोप                | •                     |
|         | आदिनुं वर्णन तेम ज तेने समजाववाना प्रकारादि         | १४१३–१७               |
| ५३३९–६१ | कल्पस्थिताकल्पस्थितप्रकृत सूत्र १९                  | <b>१४१७–</b> २४       |
|         | कल्पस्थित अकल्पस्थित श्रमणोने एक वीजाना निमित्ते    |                       |
|         | तैयार थएल कल्पनीय अकल्पनीय पिण्डनुं खरूप            |                       |
| ५३३९    | कल्पिश्वताकल्पिश्वतप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्वन्ध | १४१७                  |
|         | कल्पस्थिताकल्पस्थितसूत्रनी व्याख्या                 | ं १४१८                |
| ५३४०    | कल्पस्थित अकल्पस्थितनुं खरूप अने तेमनां महा-        |                       |
| •       | व्रतोनी संख्या                                      | १४१८                  |
| 4388-40 | ऋपभ-महावीर अने बावीस तीर्थंकरना कल्पस्थित           | •.                    |
|         | अकल्पस्थित श्रमण-श्रमणीओ, तेमना उपाश्रयो,           | •                     |
|         | समुदाय, संघ आदिने उद्देशीने करेल आधाकमीदि           |                       |
|         | पिण्डनो कल्प्याकल्प्य विभाग                         | १४१८–२०               |
| 4348-46 | चोबीस तीर्थकरना श्रमण-श्रमणीओना कल्पस्थित           |                       |
|         | अकल्पस्थित तरीकेना विभागनुं कारण समजाव-             |                       |
|         | वासाटे तेमना ऋजु-जड, ऋजु-प्राज्ञ अने वऋ-            |                       |
|         | जडपणातुं वर्णन अने न्टप्रेक्षणकतुं दृष्टान्त        | १४२१–२३               |
| ५३५९–६१ | कल्पस्थित अकल्पस्थितने आश्री आधाकमीदिना •           |                       |
|         | म्रहणने लगतो अपवाद<br>                              | ·१ <del>४</del> २३–२४ |

| यादा                                    | निदर                                                                                                                                                                                     | यत्र                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4365-4566                               | राणान्तरोषसंस्यस्प्रकृत सृत्र २०-२८                                                                                                                                                      | \$555-A                    |
| લેકદાંક-લેક્ષ્ટન                        | २० सिक्षुविषयक गणान्तरोप-<br>सरूपत्त्वच्च<br>क्षेडं पण निर्वर्गने लानदिना नाग्णे बीजा गणमां<br>प्रस्तेरत केवी होत्र की आचार्य, उपाध्यायदिने<br>पृज्वी तेकी सम्मित काणे नी द वैस यह ब्रोड | <b>ર</b> ૪૨૪– <b>ર</b> ૪૪૪ |
| ५३६२                                    | गणान्तरोतसम्बद्धाद्वतं। पृदं सृत् साथे सम्बन्ध                                                                                                                                           | 1848                       |
|                                         | भिक्षुविषयम गणान्तरीपसम्प-                                                                                                                                                               | Gues                       |
| 6 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | त्मृत्रनी द्यान्या                                                                                                                                                                       | 1,322                      |
| 6355-6886                               | डयसम्पदार्सं स्वरूप                                                                                                                                                                      | <b>१५५/-</b> ४३            |
| ५३६३-७७                                 | द्यान-दर्शन-चान्त्रिनी पृद्धि निमिन्ने रागान्त्ररोप-                                                                                                                                     |                            |
| · · ·                                   | समदानो स्थातार, नेना १ सीन २ चिन्तयन ३<br>व्यविष्यक १ संगर्डा १ प्रिमुटादि ६ अविष्यक<br>(व्यविष्यक) ७ प्रषेद्वान् ८ सुरुप्रेषित ए आठ<br>अविष्यो, सेन स्थानां व्यविष्यो स्थान आह          |                            |
|                                         | छनियारेने सन्य                                                                                                                                                                           | १४२५-२८                    |
| ધ <b>ર્</b> ષ્ટ—હવ્                     | त निम्नु निष्कारण प्रतिषेत्रकादि पासे उपसंपदा<br>स्रीकारे तेन काना विधि                                                                                                                  | ૧૪૨૮                       |
| 4364-64                                 | अप्रतिषेषक, प्रदान, अने प्रतीच्छक्ते छाती                                                                                                                                                | 35.5                       |
|                                         | अस्त्राह                                                                                                                                                                                 | १४२९-३०                    |
| ધ <b>રે</b> ૮૬–૧૪                       | व्यक्त अव्यक्त शिष्यतुं न्वत्य अने नेमने उपसं-<br>पदा छेतामांट बीजा खायु साथे मोक्छवामां आवे<br>सारे प्रतीक्छनीय आवार्य अने मृहाचार्यने छत्त्वा                                          | 3033 40                    |
| 4.5.54. 5.6                             | जामाच्य अनामाच्यना दियात                                                                                                                                                                 | १४६०-३२                    |
| ५३९५-९६                                 | आचार, प्रात्याय श्रादिनी अनुसदि निराय द्य-<br>संपदा स्वीकारनार दिएक अने प्रतीच्छक श्राद्यांने                                                                                            |                            |
|                                         | प्रायित्र अने आज्ञा नांह आरणानां शारणा                                                                                                                                                   | १४६२-३३                    |
| ખરૂ <b>લ્</b> લ-મ્યુર્ય                 |                                                                                                                                                                                          | १४३३–३३                    |
| <u> </u>                                | रपमंत्रहा स्तीकान्या पहेलां आजा मेळवण मांद<br>बाचाये, दपाध्याय अने राच्छने पूछवानी विश्वि                                                                                                |                            |

ं प्रभ

माथा

विषय

अने विधिपूर्वक एटंळे आर्झा लइने आवेला शिष्यने उपसंपदा निह आपनार आचार्यने प्रायश्चित्त तेम ज जे कारणसर उपसंपदामाटे आवेला शिष्यने उपसंपदा आपवाथी प्रायश्चित्त लागे ते कारणोतुं वर्णन अने आ वधायने लगता अपवादो

8833-38

५४०४-२४

उपसम्पदा स्वीकारनार श्रमणनो शिष्य उपसम्पदा आपनार आचार्यनो अनाभान्य होय तो ते आचार्य तेने छह न शके तेने छगतो अपवाद अने ते अना-भान्य शिष्य ते आचार्य पासे भणीन तैयार थया पछी ते आचार्य काळधर्म पामे तो ते शिष्ये काळधर्म पामेछ आचार्यना गच्छने निष्णात 'वनाववानो विधि तथा तेमना पारस्परिक आभान्य-अनाभान्यने छगता आदेशो अने तेना अगीआर विभागो आदि तेमज उपरोक्त रीते काळधर्म पामेछ आचार्यना शिष्यो निष्णात न थइ शके तो तेमने माटे कुछ, गण अने संघमां अध्ययनमाटे जवानो विधि आदि [गाथा ५४०८—क्षेत्रोपसम्पन्न अने सुखदु:खो-पसम्पन्ननो आभान्य-अनाभान्यविधि गाथा ५४२३—पांच प्रकारनी उपसम्पदा अने तेने आश्री आभान्य-अनाभान्यनं सक्प ]

१४३४–३९

१४३९-४३

५४२५–३९

२ दर्शनोपसम्पदानो विधि

दर्शनप्रभावंक शास्त्र, छेदशास्त्र आदिना अध्ययन निमित्ते तेमज प्रवचननी रक्षानिमित्ते उपसम्पदा स्वीकारवा आदिनो विधि

५४४०–४९

३ चारित्रोपसम्पदानो विधि एषणादोप-स्नीदोपरूप देशदोप अने गुरुदोप-गच्छ-दोषरूप आत्मसमुत्थदोपथी वचवा माटे तथा चारित्रनी वृद्धिमाटे उपसम्पदा छेवानो विधि आदि

५४५०-५२

२१-२२ गणावच्छेदक अने आचार्य-उपाध्यायविषयक गणा-न्तरोपसम्पत्सूत्रो

१४४२-४३

१४४४–४५

| ग्रापा                    | विषय                                                            | पन                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                           | राणावच्छेरक अने आचार्य-उपाध्यायने छगतो                          |                       |
|                           | उपसम्पदा छेवानो विधि                                            |                       |
|                           | २३ सिझुचिपयक सम्भोगोपसम्प-                                      |                       |
|                           | त्सुञ्च अने नेनी व्याख्या                                       | <b>१</b> ४४५-४६       |
| ५४५३–६९                   | संमोगोपसम्बदानां कारणां, गच्छ अने आचार्यना                      |                       |
|                           | द्रीयित्यविषयक चनुर्मंगी अने तेमने चान्त्रिमागमां               | •                     |
|                           | उद्यत करवानो विधि तथा गणान्तरसंक्रमणने आशी                      |                       |
|                           | संवित्र भिक्षु अने संविद्र गग विषयक चतुर्भगी                    |                       |
|                           | अने तेने छगवी चपसम्पदानो विस्तृत विधि                           | १४४६-४९               |
| 6,४७०                     | २४–२५ गणावच्छेदक अने आचार्य-                                    |                       |
|                           | उपाध्यायविषयक सम्भोगोपसम्प-                                     |                       |
|                           | त्स्त्रो                                                        | \$%\$,o- <b>\$</b> \$ |
|                           | २६ भिक्षुने छगनुं अन्य आचार्य-                                  |                       |
|                           | उपाघ्यायन स्त्रीकारवा विषयक                                     |                       |
|                           | सुत्र अने नेनी व्याख्या                                         | 2,32.3                |
| ५४७१                      | अन्य आचार्य-उपाध्यायने स्त्रीकारत्वानां कारणी                   | १४५१                  |
| ५४७२-७३ पृ                | <ul> <li>ब्रानिनिचे अने दुर्शनिनिचे अन्य आचार्य-इपा-</li> </ul> |                       |
|                           | ध्यायने स्तीकारयानो विवि                                        | १४५२                  |
| ५४७३ उ०-९                 | २ पृ० चारित्रनिमित्ते अन्य आचार्य-उपाध्यायना                    |                       |
|                           | स्तीकारविषयक विधि, श्रुतव्यक्त-वयोव्यक्त पदनी                   |                       |
|                           | चतुर्भंगी अने तेने आश्री आचार्य-उपाध्यायना                      |                       |
|                           | स्त्रीकारना विस्तृत विधि                                        | १४५२–५६               |
| ५४५२ उ०-                  | १६ २७-२८ गणाव्चछेदक अने                                         |                       |
|                           | आचार्य-उपाच्यायने आश्री अन्य                                    |                       |
|                           | आचार्य-उपाद्यायने स्त्रीकार्या                                  |                       |
|                           | विषयक सुत्रो                                                    | १४५६-५८               |
| <b>ં</b> ઃ૪ <i>૧૭–ૡ</i> ૰ | er Granamen                                                     |                       |
| ·c 20-37                  |                                                                 | १८५८-७२               |
|                           | बाज्यमें पामेज मिश्रु आहिना देहनी परिष्ठापना-                   |                       |
| •                         | विषयक सुत्र                                                     |                       |

| गिथा             | विषय                                                  | "पत्र         |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ६४९७ <b>–९</b> ८ | विष्वग्भवनप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध           | १४५८–५९       |
|                  | विष्वरभवनसूत्रनी व्याख्या                             | १४५९          |
| ५४९९–५५०२        | विष्वग्भवनसूत्रनी विस्तृत व्याख्यानो उपक्रम अने       |               |
| - 6              | तद्विपयक द्वारगाथाओ                                   | <b>ँ १४५९</b> |
| ५५०३-४           | १ प्रत्युपेक्षणाद्वार                                 | १४६०          |
|                  | कालधर्मगत भिक्षु आदिना शवना परिष्ठापनने               |               |
| r `              | योग्य खण्डिलभूमीनुं निरीक्षण                          | •             |
| 4404-9           | २ दिग्हार                                             | १४६०–६१       |
|                  | कालधर्मगत साधुना शवना परिष्ठापनने योग्य दिशा          |               |
| ~ ( )            | अने तेने छगता उपघातोतुं खरूप                          | - ,           |
| ५५१०–१३          | ३ णन्तकद्वार                                          | १४६१–६२       |
|                  | कालधर्मगत भिक्षुने योग्य वस्त्रोतुं प्रमाण अने संख्या |               |
| <b>५६१४–१</b> ७  | ४ 'दिवा रात्रो वा कालगतः' द्वार                       | १४६२–६३       |
|                  | कालधर्म पामेल साधुने गीतार्थ साधु आदि वोस-            |               |
|                  | रावे अंने योग्य विधि करे पण शोक न करे                 |               |
| ५५१८–२६          | ५ जागरण-वन्धन-छेदनद्वार                               | १४६३–६४       |
| *                | कोई कारण प्रसंगे दिवसे के रात्रिमां साधुना मृत        |               |
|                  | देहने राखी मूकवुं पडे तेने अंगे जागवानो, वन्ध-        |               |
|                  | ननो अने छेदननो विधि                                   |               |
| ५५२७             | ६ कुशप्रतिमाद्वार                                     | १४६४          |
|                  | साधुं कालधर्म पामे ते वखतना नक्षत्रने आश्री           |               |
|                  | <b>डाभनां पुतळां बनाववानो विधि</b>                    |               |
| ५५२८–२९          | ७ निवर्त्तनद्वार                                      | १४६५          |
|                  | कालधर्मगत साधुना शवने भूलथी आगळ लइ                    | • •           |
|                  | गया पछी पाछुं स्यंडिलभूमीमां लाववानो विधि             |               |
| ५५३०             | ८ मात्रकद्वार                                         | १४६५          |
|                  | कालधर्मगत साधुना देहने परठन्या पछी आचम-               |               |
| · ·              | नादिने लगतो विधि                                      | <b>A A</b> A  |
| <b>५५३</b> १     | ९ शीर्षद्वार                                          | १४६५          |
| •                | कालगत भिक्षुना मस्तकने राखवानी दिशा                   |               |

| RE                                            | वृह्हकुरपसृत्र पंचम विभागनो विषयानुकम ।                                                                                                            |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| भाया                                          | निषय                                                                                                                                               | শ্বর             |
| रंतदंड-इंद                                    | १० तृणादिद्वार<br>काल्घर्मगत साधुना त्रव नीचे डाभनो मंथारो<br>इत्यानो विधि                                                                         | <b>१</b> ४६६     |
| <b>જ્યારે 6—કે</b> જ                          | ११ उपकरणद्वार<br>काल्यर्मगत साधुनी पासे साधुनां उपकरण नहि<br>ग्राखत्रायी लागना दोषो अने प्रायिश्चत्त                                               | १४६६             |
| ५५३८                                          | १२ कायोत्मर्गद्वार<br>साघुना मृत देहने परठच्या पछी च्पाश्रयमां छात्री<br>क्राइस्सग्त करवानो विधि                                                   | १४६७             |
| <b>હ્</b> ષર્ <b>ડ</b>                        | १३ प्रादक्षिण्यद्वार<br>साधुना मृत देहने प्रदक्षिणा कर्या सिवाय  उपाथ-<br>धर्मा खावतुं                                                             | १४६७             |
| <i>પ્</i> લસ્ત્ર-જ઼દ                          | १४ अभ्युत्थानद्वार<br>काछवर्मगन माधुतुं देह मृतादिना प्रवेशने छीवे<br>छह जनां के न्मशानम्नीमां छड गया पछी उपा-<br>श्रयमां पाछुं आवे तेने छगनो विवि | <b>₹₹\$-</b> ₹८  |
| <b>५५</b> ४७                                  | १५ व्याहरणहार<br>काल्यमंगन माधु भृताविष्ट थया पछी से माधु<br>आदिनुं नाम छे तेने छोचाहि करवानो विधि                                                 | १४६८–६९          |
| <u></u> ች፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ | १६ कायोत्सर्गद्वार<br>काळगत माधुने परठवीने उपाश्रयमां श्राह्या पृष्टी<br>परिग्रापक साघुओए करवानी काउम्सम्ग श्रते<br>श्रजित्यान्तिस्त्वादिनुं गणवुं | <b>१४६</b> ९     |
| <b>५</b> ५५०                                  | १.७ अपण-म्बाध्यायमागेणाद्वार<br>आचार्यादि प्रभावक सुरूप अधवा स्रोटा कुटुंबर<br>वाळो साधु काल्यर्म पामे लारे उपवास असन्झा-<br>राने लगतो विधि        | १४६९             |
| <b>ય</b> ષ્ય <b>૧–</b> ૫રૂ                    | १८ व्युत्मर्जनद्वार<br>काल्डघर्मगत माधुना डपकरणादिनुं विसर्जन                                                                                      | १४ <b>६९</b> —७० |
| ५५५४–५८                                       | १९ अवस्रोकनद्वार                                                                                                                                   | १४७०-७१          |

|                                     | ,                                                                                                |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| वाया                                | विपय                                                                                             | पत्र                 |
|                                     | कालधर्मगृत साधुना परठवेला मृतदेहनी अखंडता                                                        | •                    |
|                                     | आदि उपरथी निमित्त, गति वगेरेनी परीक्षा                                                           | -                    |
| <b>५५५९–६५</b>                      | कालधर्मगत साधुने लगतो विधि नहि करवाथी                                                            |                      |
|                                     | लागृतां प्रायश्चित्त, दोपी अने प्रस्तुत सूत्रनो समन्वय                                           | १४७१–७२              |
| <b>445</b> 6–93                     | अधिकरणप्रकृत सूत्र ३०                                                                            | १४७३-८०              |
|                                     | भिक्षुए गृहस्थनी साथे अधिकरण-अवडो कर्यो होय                                                      | •                    |
|                                     | तेने गमाव्या सिवाय ते भिक्षुने भिक्षाचर्या वगेरे                                                 |                      |
|                                     | कछुं करबुं कल्पे नहि इस्रादि                                                                     |                      |
| <b>५५६</b> ६                        | अधिकरणप्रकृतनी पूर्वप्रकृत साथै सम्वन्ध                                                          | १४७३                 |
|                                     | अधिकरणसूत्रनी च्याख्या                                                                           | १४७४                 |
| 4440-02                             | भिक्षुने गृहस्थनी साथे छेश थवानां कारणी, ते                                                      | •                    |
|                                     | छेशने शान्त नहि करवाथी थतां नुकशानो                                                              | १४७४-७५              |
| ५५७३-८०                             | झघंडेला भिक्षु अने गृहस्थने शान्त पाडवानी रीत                                                    | १४७५-७७              |
| ५५८१–८९                             | झबड़ो करीने जान्त नहि थनार भिक्ष, आचार्य,                                                        |                      |
|                                     | उपाध्याय, गणावच्छेदकने रुगतां प्रायश्चित्तो                                                      | १४७७–७९              |
| ५५९०–९१                             | पक्षपातथी ओहुंवत्तुं प्रायश्चित्त आपवाथी दोपो                                                    | १४७९                 |
| ५५९२–९३                             | अधिकर्णने लगतुं अपवादपद                                                                          | १४७९–८०              |
| <i>५५</i> ९४–५६१।                   | ७ परिहारिकप्रकृत सूत्र ३१                                                                        | १४८०—८६              |
| *****                               | 23                                                                                               | ,000                 |
|                                     | परिहारकल्पस्थित भिक्षुने आचार्य-उपाध्याय इन्द्र-<br>मह जेवा उत्सवने दिवसे विपुल भक्तपानादि अपावी |                      |
|                                     | शके, ते पछी आपी-अपावी शके नहि. तेनी                                                              |                      |
|                                     | कोइ पण प्रकार्नी वैयावच करी करावी झके इत्यादि                                                    |                      |
| <b>44</b> 98–94                     | परिहारिकप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध                                                        | १४८१                 |
| 110 11                              | परिहारिकसूत्रनी व्याख्या                                                                         | १४८१                 |
| ५५९६                                | परिहारतप्रायश्चित्त लागवानां कारणो                                                               | १४८१                 |
| 4490                                | परिहारतपनो विधि                                                                                  | १४८२                 |
| _                                   | परिहारकस्पिकसूत्रना अंशोनी व्याख्या                                                              | १४८ <del>२-८</del> ६ |
| ∘ κεπ - <b>Ψ</b> ζου <sup>π</sup> - | परिहारकल्पिक अने गच्छवासीओनो पारस्परिक                                                           |                      |
|                                     | व्यवहार अने तेने लगतां प्रायश्चित्त आदि                                                          | •                    |
|                                     |                                                                                                  |                      |

| 4.                   |                                                                                       | _                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| गाथा                 | निषय                                                                                  | ' पत्रै          |
| <b>५६१८–६</b> ४      | संहानदीप्रकृत स्त्र ३२–३३                                                             | १४८७–९८          |
| <b>५६१८–३७</b>       | ३२ महानदी खत्र                                                                        | १४८७-९१          |
| ,,,,,                | निर्मन्थ-निर्मन्धीओने गंगा यसुना जेवी महानदीओं                                        | •                |
|                      | महिनामां एकथी यधारे बार उत्तरवी करेंपे नहि                                            |                  |
| <b>५६१८</b>          | महानदीप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                                                  | <u> "</u> ፕ೪८৬   |
|                      | ३२ महानदीसृत्रनी व्याख्या                                                             | १४८७             |
| ५६१९–२१              | ३२ महानदीसूत्रगन इमाञा, उदिहाञा, वंजिताञा,                                            |                  |
|                      | संनरित्तण, उत्तरित्तण आदि पदोनी व्याख्या                                              | १४८७–८८          |
| ५६२२–३४              | महानदीओने नावधी संवरणने छगना अनुकंपा                                                  | • •              |
|                      | तेम ज प्रसनीकताविपयक विविध दोपातुं वर्णन                                              | १४८८–९०          |
|                      | [ गाया ५६२५—अनुकंपाविषये मुहंडगजनुं                                                   |                  |
| •                    | उदाहरण                                                                                |                  |
|                      | गाथा ५६२७-२८ प्रसनीकताविषये सहावीर-                                                   |                  |
|                      | देव अने मुदाह-फंबल-शम्बलदेवोत्तं उदाहर्ण् ]                                           | 4 ,              |
| <b>પદ્રપ–ર</b> છ     | महानदी उत्तरणविषयक संबह, छेप अने छेपो-                                                |                  |
|                      | परि ए त्रण प्रकारो अने तहिपयक दोषो                                                    | १४९०–९१          |
| ¢638-68              | ३३ महानदीसूत्र                                                                        | <i>\$853-6</i> 0 |
|                      | ऐरावर्ता जेवी छीछरी नदीको महिनामां वे अगर                                             |                  |
|                      | त्रण बार उत्तरवी करने .                                                               |                  |
| 4537_30              | ३३ महानदीसूत्रनी व्याख्या<br>३३ महानदीसृत्रमांनां विषम पदोनी व्याख्या                 | १४६६             |
| ५६३८–३९<br>५६४०–५२   |                                                                                       | १४९१–९२          |
| 1400-14              | नदा उत्तरवा माटना सकम, खळ अने नाखळ ए<br>त्रण प्रकारना मार्गा तेना प्रकारो, खरूप अने आ |                  |
|                      | प्रकारों पंकी कथा मार्ग लबुं तेने छनतो विभाग,                                         |                  |
|                      | भागाओ वगेरे                                                                           | १४९२–९५          |
| <b>પદ્દપર્</b> નદ્દય | संक्रम, म्यल श्रादि मार्गीन लक्षीन नदी उतरवानी                                        | 1874-74          |
| 2                    | विवि, तेने छगर्ना यननाओं, द्रोपो, अपवाद आहि                                           | १४९५–९८          |
| .`                   |                                                                                       | -                |
| ५६६५–८१              | ्रपाश्रयविधिप्रकृत सूत्र ३१८–३७ ।                                                     | १४९८-१५०२        |
|                      | नियन्थ-नियन्यीओने ऋतुबहकाळमां अने वर्षा                                               |                  |
|                      | ऋतुमां रहेवा छायक उपाश्रयोतुं वर्णन                                                   |                  |
|                      |                                                                                       |                  |

|           |                                                                          | 17.3              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| त्राथा    | विषय                                                                     | - पत्र            |
| ५६६५–६६   | उपाश्रयविधिप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संवंध                               | <sup>^</sup> १४९९ |
|           | ३४–३७ उपाश्रयविधिसूत्रोनी व्याख्या                                       | १४९९              |
| ५६६७–७५   | ऋतुवद्धकाळविपयक ३४–३५ उपाश्रयविधिसूत्रोनी                                |                   |
| •         | विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवादः आदि                                       | १५००-१            |
| ५६७६–८१   | वर्पावासविषयक ३६–३७ डपाश्रयविधिसूत्रनी                                   |                   |
|           | विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवाद आदि                                        | १५०१–२            |
| <u> </u>  | पंचम उद्देशक ।                                                           |                   |
| •         | <del></del>                                                              |                   |
| ५६८२–५७२  | ९ ब्रह्मापायप्रकृत सूत्र १–४                                             | १५०३–१३           |
| ५६८२-८७   | त्रह्मापायप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संबंध                                | १५०३–५            |
| ,         | १-४ ब्रह्मापायसूत्रोनी व्याख्या                                          | १५०५              |
| ५६८८-५७२० | १–२ निर्वन्थविपयक ब्रह्मापायसूत्रनो विपय अने                             |                   |
|           | विस्तृत च्याख्या                                                         | १५०५–१२           |
| ५६९१–९९   | गच्छने विपे शास्त्रसारणने लगता व्याघातोनुं धर्म-                         |                   |
|           | कथा, महर्द्धिक, आवश्यकी, नैपेधिकी, आलोचना,                               |                   |
|           | वादि, प्राघुणक, महाजन, ग्लान आदि द्वारोवडे                               |                   |
| •         | निरूपण                                                                   | १५०६–८            |
| 4000-92   | गुरुनी आज्ञा सिवाय शास्त्रस्मरण निमित्ते जुदा                            |                   |
| •         | जनारने लागता दोपोनुं देवताकृत उपसर्गद्वारा<br>निरूपण अने तद्विपयक छ मंगो | १५०८–१०           |
| ५७१३–२०   | गच्छवासना गुणोनुं वर्णन                                                  | १५१०–१२           |
| 4628-24   | ३-४ निर्धन्थीविपयक ब्रह्मापायसूत्रोनुं व्याख्यान                         | १५१२१३            |
|           |                                                                          |                   |
| ५७२६—८३   | अधिकरणप्रकृत सूत्र ५                                                     | १५१३—२३           |
|           | भिक्षु क्वेशने उपशमान्या सिवाय अन्य गणने                                 | •                 |
| î         | आश्रीने रही न शके                                                        |                   |
| ५७२६      | अधिकरणप्रकृतनो प्रवसूत्र साथे संबंध                                      | १५१३              |
|           | अधिकरणसूत्रनी व्याख्या                                                   | १५१३              |
| ५७२७-४९   | [ जुओ तृतीय विभागनो गाथा २६८२ थी                                         | १५१४–१५           |
|           | २७१७ सुधीनो विपयानुक्रम पत्र ३०-३१ ]                                     | 1210-12           |

| 44           | 8811118                                              |         |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|
| गाथा         | विषय                                                 | दश      |
| ५,५५,०–६१    | अधिकरणनी-छेशनी शान्ति न करतां स्वगणने वजी            |         |
| •            | अन्य गणमां जनार मिश्च, उपाध्याय, आचार्ये             |         |
|              | थाहिने आश्री प्रायश्चित्तनो विभाग अने तेने छगतुं     |         |
|              | एक शाहुकारनी चार पतीतुं उदाहरण                       | १५१५–१८ |
| ५७६२–८३      | हेशने कारणे गच्छनो साग न करतां छेशयुक्त              |         |
|              | चित्ते गच्छमां वसनार भिक्षु, उपाध्याय, आचार्य        |         |
|              | आदिने ज्ञान्त करवानो विधि, ज्ञान्त नहि थनारने        |         |
|              | <b>छाता प्रायश्चित्तो, दोपो, अपवाद आ</b> दि          | १५१८—२३ |
|              | [ गाथा ५७८०—कुमारदृष्टान्त ]                         |         |
|              | SETTING AND      |         |
| ५७८४-५८ः     | १८ संस्तृतनिविचिकित्सप्रकृत स्०६-९                   | १५२४–३७ |
|              | सशक्त के अञक्त भिक्षु, आचार्य, उपाध्याय आदि          |         |
|              | सूर्यना एदय अने नहि आश्रमया माटे निःशंक              |         |
| •            | होई आहार करता होय अने पछी सूर्य उग्यो नयी            |         |
|              | के आयमी गयो छे एम रावर पडतां आहारनी                  |         |
|              | याग करे तो तेमनी रात्रिमोजनविरति अखंडित              |         |
|              | रहे छे; पण सूर्यनो उदय यवा छतां अने नहि              |         |
|              | आथमवा छतां जो ते माटे शंकाशीछ होई आहार               |         |
| •            | करे तो तेमनी रात्रिभोजनविरति खंडित थाय छे            |         |
| ५७८४         | संस्तृतनिर्विचिकित्सप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संत्रंय | १५२५    |
|              | ६–९ संस्तृतनिर्वेचिकित्स आदि                         |         |
|              | सूत्रोनी व्याख्या                                    | १५२५–२६ |
| ५७८५-५८१     | a marine and a second of a second of                 |         |
| •            | च्याख्या                                             | १५३६-३३ |
| ५७८५-८७      | संस्तृतनिर्विचिकित्सस्त्रोनो विषय अने तेने आशी       |         |
| . مقاس سمروش | काल, द्रव्य अने मावयी प्रायश्चित्तनी मार्गणा         | १५२६    |
| 4888-480     | ६ उन्तवृत्ति, अनुन्तवृत्ति अने अनस्तित, अस्तित       |         |
| •            | पदोनी व्याख्या, तेने आश्री संकल्प, गवेषणा,           |         |
|              | प्रहण अने भोजन ए चार पदो बढे पोडशमंगी,               |         |
|              | घटमान मांगाञ्चोनी सोळ लनाञ्चो, आठ छुद्ध              |         |

| गोग्(                      | विषय - ~                                               | पत्र            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                            | लंताओं अने आठ अशुद्ध लंताओं अने अशुद्ध लता-            |                 |
|                            | ओने अंगे काल, द्रव्य अने भावने आश्री प्राय-            |                 |
| ~                          | श्चित्तनो विभाग                                        | १५२६–३१`        |
| ५८०७–१४                    | संस्तृतनिर्विचिकित्संसूत्रगत संस्तृत आदि पदोनी         | •               |
|                            | र्च्याख्या -                                           | १५३१३३          |
| ५८१५–१६                    | ७ संस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                     | १५३३            |
| <b>५८१७–२७</b>             | ८ असंस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                | १५३४–३७         |
|                            | तपोअसंस्तृत, ग्लानासंस्तृत, अध्वासंस्तृत ए त्रण        |                 |
|                            | प्रकारना असंस्तृतनुं स्वरूप, प्रायश्चित्त आदि          | (               |
| <b>५८</b> २८               | ९ असंस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                    | १५३७            |
|                            |                                                        |                 |
| ५८२९–६०                    | उद्गारप्रकृत सूत्र १०                                  | १५३७–४५         |
|                            | निर्प्रेन्थ-निर्प्रन्थीओ वर्मन, गचरक्कं वगेरे आव्या    |                 |
|                            | पछी थुंकी नाखे अने मोढुं साफ करी नाखे तों              |                 |
| •                          | रात्रिभोजनदोप न छागे                                   |                 |
| 4628                       | <b>उ</b> हारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध             | १५३८            |
|                            | उद्गारसूत्रनी व्याख्या                                 | १५३८            |
| ५८३०–३२                    | भिक्षु आचार्य आदिने आश्री उद्गारविपयक प्राय-           |                 |
|                            | श्चित्त, दोपो अने अमात्य-बहुकर्नु उदाहरण               | १५३८–३९         |
| ५८३३–४५                    | उद्गारनां कारणो अने तद्विपयक विविध पदोने               |                 |
|                            | आश्री प्रायश्चित्तो अने प्रायश्चित्तना प्रस्तारनी रचना | <b>१५३९-</b> ४२ |
| ५८४६–५५                    | उद्गारने लक्षी भोजन करवा विपयक विविध                   |                 |
|                            | आदेशो, कव्छीतुं दृष्टान्त अने शास्त्रकारने मान्य       |                 |
|                            | भोजननो आदेश                                            | १५४२–४४         |
| <b>પં</b> ઠ <b>ષ६–</b> ૬૦ે | उद्गार गिलनविपयक अपवाद अने ते विपे रत-                 | 01.1312 _011    |
|                            | वणिगतुं दृष्टान्त                                      | १५४४–४५         |
| ५८६१–९६                    | आहारविधिप्रकृत सूत्र ११                                | १५४६–५४         |
| ५८६१                       | आहारविधिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संयंध                 | १५४६            |
| * *                        | आहारविधिसूत्रनी व्याख्या                               | १५४६            |

| रााथा           | <b>निपय</b>                                     | पत्र             |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|
| ५८६२–६४         | प्राण, बीज, रज आदि पदोनी न्याख्या अने           |                  |
|                 | आगन्तुक, तदुद्भव प्राणादिनुं खरूप               | १५४६–४७          |
| ५८६५–६६         | आहारविधिसूत्रनो अविकार                          | १५४७             |
| ५८६७            | जे देशमां ओदन, सत्तु, दृघि, पाणी वरोरे जीयादियी | -                |
| •               | संसक्त ज मळतां होय तेवा संसक्त देशमां जवानी     |                  |
|                 | विचार करवी, त्यां जवा माटे प्रयत्न करवी, ते     |                  |
|                 | देश तरफ प्रयाण करवुं अने ते देशमां पहोंचबुं     |                  |
| -               | आदिने छगतां प्रायित्रत्तो                       | १५४८             |
| ५८६८–८४         | अग्निय, दुर्भिक्ष आदि कारणे संसक्त देशमां जवुं  |                  |
|                 | आदि याय तो जीवादिथी संसक्त ओदनादिने             |                  |
| -               | छेत्रानो अने तेनी प्रतिछेखना फरवानो विधि, ते    |                  |
|                 | प्रमाण न करवाथी छागता दोपो, अने ओदन             | -                |
|                 | आदिमां रहेटा प्राण आदिना पारिष्ठापननो विवि      | १५४८—५२          |
| ५८८५–९६         | जीवादिसंसक्त औदनादिना ब्रह्ण आदिविषयक           |                  |
|                 | अपचार अने यतनादि                                | १५५२—५४          |
|                 |                                                 | 87.1.1. <i>6</i> |
| य८९७–५९१        | ८ पानकविधिप्रकृत सूत्र १२                       | १५५५–६०          |
| ५८९७            | पानकविधिप्रकृतनो पृर्वमृत्र साथे संबंध          | . १५५५           |
|                 | पानकविधिसूचनी व्याख्या                          | १५५५             |
| ५८९८            | दक, दकरज, दकस्पर्शित आदि पदोनी व्याख्या         | १५५५             |
| ५८९९–५९१८       | पानकना–पाणीना ब्रहणनो विघि, तेने छगता           |                  |
|                 | भांगाञो, तेना परिष्ठापननो विधि अने तद्विपयक     |                  |
|                 | अपवाद वरोरे                                     | १५५५-६०          |
|                 |                                                 |                  |
| <i>षु९१९—७५</i> | त्रहारक्षाप्रकृत सूत्र १३—३६                    | १५६०-७८          |
|                 | १३-१४ इंद्रियसूत्र अने ओतःस्त्र                 | १५६०             |
| ५९१९            | ब्रह्मरख्नामक्षतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध        | १५६१             |
| • .             | इंद्रियस्त्र अने श्रोतःस्त्रनी ज्यास्या         | १५६१             |
| n'630-58        | इंद्रियस्त्र अने श्रोतःस्त्रनी विस्तृत          | •                |
|                 | च्याख्या                                        | १५६१–६३          |

| गाथा                                          | विषय                                                     | पन           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                               | पंशु-पक्षिविषयक स्पर्शादियी संभवता होपो,                 | -            |
| ;                                             | प्रायिश्चत्त आदि                                         |              |
| ५०२९–३४                                       | १५ एकाकिसूच                                              | १५६३–६५      |
|                                               | निर्घन्थीओने एकछा रहेवुं कल्पे निह                       |              |
| 4978                                          | एकाकि आदि सूत्रोनो पूर्वसूत्र साथे सम्त्रन्य             | १५६३         |
|                                               | एकाकिसूत्रनी व्याख्या                                    | १५६४         |
| ५९३०–३४                                       | एकली निर्यन्धीने प्रायश्चित्त, दोषो अने अपवादो           | १५६४–६५      |
| <b>६९३५–३</b> ९                               | १६ अचेल सूत्र अने नेनी व्याख्या                          | १५३५–६६      |
|                                               | निर्यन्थीने नम्न रहेवुं कल्पे नहि. नम्न निर्यन्थीने      |              |
|                                               | प्रायश्चित्त, दोपो, अपवाद आदि                            |              |
| ५९४०-४३                                       | १७ अपात्र सूत्र अने तेनी व्याख्या                        | १५६६–६७      |
| <i>{</i>                                      | निर्घन्थीने पात्ररहित रहेवुं न कल्पे. निर्घन्थीने        |              |
|                                               | पात्र नहि राखवार्थी छागता दोपो, तद्विपयक                 |              |
| <b>***</b>                                    | स्नुपातुं उदाहरण अने अपवाद                               | A & A        |
| ६६४४                                          | १८ ब्युत्सृष्ठकाय सूत्र                                  | १५६७         |
| 6946 65                                       | निर्घन्थीने काया वोसरावीने रहेवुं कल्पे नहि              | Of Signature |
| ५९४५–५२                                       | १९ आतापना सूत्र                                          | १५६७–७०      |
|                                               | निर्घन्थीने गाम, नगर आदिनी वहार आतापना<br>छेवी कल्पे नहि |              |
| <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | आतापना सूत्रनी च्याख्या                                  | १५६७         |
| 4984-42                                       | जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आतापनातुं स्वरूप अने                | 7.170        |
| 1101 11                                       | निर्प्रन्थीने योग्य आतापनानो प्रकार अने तेने योग्य       |              |
|                                               | स्थान                                                    | १५६८-७०      |
| ६९५३–६४                                       | २०-३० स्थानायन, प्रतिमास्थिन,                            |              |
|                                               | निपद्या, उत्कटुकासून, वीरासन,                            |              |
|                                               | दंडासन, लगंडशायि, अवाङ्मुख,                              |              |
|                                               | उत्तान, आम्रक्कल अने एकपार्श्व-<br>शायि सूत्र            | १९७०-७३      |
|                                               | स्थानायतादि सूत्रोनी व्याख्या                            | १५७०         |
|                                               | स्नानापतााद् सूत्राना व्याख्या                           | 4.100        |

| गामा           | न्पिय                                                     | पत्र                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ५९५३–५६        | खानायन, प्रतिमाम्बिन आदि पद्दोनी न्यान्या, तेने           |                            |
|                | छगता दोषो अने निर्यन्यीने योग्य खानासनी                   | १५७०-७१                    |
| <b>५९५७–६४</b> | संयर्ताने म्यानायनादि म्यानासनोनो निषेध करवा              |                            |
|                | विषयक शंटा-समायान                                         | १५७२-७३                    |
| 8,8,8,8,8      | ३१ आकुंचनपट सूत्र                                         | ₹ <b>५७३</b> –७४           |
|                | निर्यन्थीने आक्रंचनपट्ट राज्यवा अने तेना उपयोग            | •                          |
|                | छरत्रे क्रन्ये नहि                                        | •                          |
| <b>५</b> ९इ५   | आईचनपट्टादिसुत्रोना पृर्वसूत्र साथे संत्रंय               | १५७३                       |
|                | आर्कुचनपट्ट सूत्रनी च्याख्या                              | <b>१५</b> ७४               |
| ५९६६–६८        | निर्यन्थीने आङ्कंचनपट्ट राखवाथी छागवा दोषी, तेने          | • • •                      |
| . •            | छगवी यवना अने अपयाद                                       | १५७४                       |
|                | ३२ सावअय आमनस्त्र अने व्यान्या                            | 26,95                      |
|                | निर्मन्योत्रोने सावश्रय आसन उपर वसर्त्तुं सुद्धं          | 1 1- 1                     |
|                | कर्त्ये निह                                               |                            |
| देवें हुंच्-७व | ३३ सविपाण पीठफलक मृत्र                                    | <i>ধৈত</i> ং–ভদ্           |
|                | निर्यन्यीयाने सविषाण पीठफळक उपर वेस्र हुं सुद्धे          | 1,101,04                   |
|                | वरोरे ऋत्ये निह                                           |                            |
|                | म्विपाण पीटफलक स्त्रनी च्याल्या                           | १५७५                       |
| 4969-62        | नियन्त्रीओने स्वियाग पीठफछरने आश्री खाला                  | 3404                       |
|                | दोषी                                                      | १५७६                       |
| લ્લ્હર         | ३४ सब्नालाबु सत्र अने व्याख्या                            | ₹ <i>¢</i> ′0 <i>§</i> ~99 |
|                | नित्रन्यीक्रीने नाज्युक अळावपात्र राज्ये वसेरे            | 1404-00                    |
|                | कन्ये नहि                                                 |                            |
| दंडल           | ३५ सब्रन्नपात्रकेसरिका सूत्र                              | li le const                |
|                | निर्यन्थिकाण दण्ड्युक्त पात्रकेमारका न रान्वर्वा          | <b>?6.09</b>               |
| <b>७०</b> ७५   | ३६ दारुद्ग्हक सूत्र अने व्याल्या                          | • •                        |
| ,              | नियंन्यीयाने दारदण्डक एटले पाद्रयोञ्छनक<br>राजनं सन्ते की | <u> </u>                   |
| ,              | रात्मर्बुं कल्पे नहि                                      |                            |
|                |                                                           |                            |

|                   |                                                      | •       |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------|
| गाथा              | विपय                                                 | पन      |
| <b>9904–94</b>    | मोकप्रकृत सूत्र ३७                                   | १५७८-८३ |
| <b>५९७</b> ६      | मोकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                    | १५७८    |
|                   | ३७ मोकसूत्रनी व्याख्या                               | १५७८    |
| ५९७७-९६           | मोकसूत्रनी विस्तृत च्याख्या                          | १५७८–८३ |
| r                 | [ गाथा ५९८७-८८ देवीनुं उदाहरण ]                      | ,       |
| * , .             |                                                      | ~       |
| ४९९७-६०३          | २ परिवासितप्रकृत सूत्र ३८-४०                         | १५८३-९१ |
| ५९९७-६०१२         | ३८ परिवासित आहार सूत्र                               | १५८३-८७ |
|                   | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने रात्रिमां राखी मूकेलो आहार |         |
| * *               | कल्पे नहि                                            |         |
| 4996              | परिवासितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध             | १५८३    |
| -                 | परिवासित आहार सूत्रनी व्याख्या                       | રેષદેઇ  |
| 4996 ' '          | परिवासिताहारज्ञं खरूप                                | १५८४    |
| <b>५९९९–६००</b> ४ | अज्ञनादि चार प्रकारना आहारनुं अने अनाहारनुं          |         |
| <i>i</i> '        | स्तरूप ं                                             | १५८४-८५ |
| ६००५–१२           | परिवासित आहार अने अनाहार विपयक दोयोनुं               |         |
|                   | वर्णन, अपवादादि                                      | १५८५-८७ |
| ६०१३–२४           | ३९ आलेपन सूत्र <sup>ः</sup>                          | १५८७-८१ |
| ·.                | निर्घन्थ-निर्घन्थीओने परिवासित आलेपनद्रव्यनो         |         |
|                   | उपयोग करवो कल्पे नहिः                                |         |
| ६०१३–१४           | आलेपनसूत्रनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                   | १५८७    |
|                   | आपलेनसूत्रनी च्याख्या                                | १५८७    |
| ६०१५-१७           | आलेपनसूत्र अने म्रक्षणसूत्रना पौर्वापर्य विषयक       |         |
|                   | शंका-समाधान                                          | १५८८    |
| ६०१९–२४           | आलेपनने परिवासित राखवाथी लागता दोपो अने              |         |
|                   | प्रायश्चित्त                                         | १५८८-८९ |
| ६०२५-३३           | ४० त्रक्षण सूत्र                                     | १५८९-९१ |
|                   | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने परिवासित तेल आदि वडे       |         |
|                   | अभ्यंगन वगेरे करवुं न कस्पे                          |         |

| गाया             | विपय                                                | (पत्र          |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>ફ0ર4</b> - *; | म्रक्षणसूत्रनो पूर्वसृत्र साथे संवंध                | १५९०           |
| •                | मक्षण सूत्रनी न्याख्या                              | १५९०           |
| ६०२६–३२          | परिवासित म्रक्षणने लगतां प्रायिश्वत्तो, दोपो अने    |                |
| <i>f</i> • •     | यतनादि                                              | १५९०–९१        |
| •                |                                                     |                |
| ६०३३–४६          | व्यवहारप्रकृत सूत्र ४१                              | १५९२–९५        |
| r i              | परिहारकल्पस्थित भिक्षुने योग्य व्यवहार-प्रायश्चित्त | . ~            |
| ६०३३             | व्यवहारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंघ               | १५९२           |
|                  | ४१ व्यवहार सूत्रनी व्याख्या                         | ે              |
| ६०३४–४६          | परिहारकल्पस्थित भिक्कुना कारणिक अतिक्रमादि          |                |
| •                | अने तेने लगतां प्रायुश्चित्ताद्                     | १५९२–९५        |
| _                |                                                     |                |
| £080-43          | पुंलाकभंक्तप्रकृत सूत्र ४२                          | १५९५-९्९       |
|                  | निर्घनधीओने पुलाकमक्त लेबुं कल्पे नहि               | , .            |
| ६०४७             | पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथै सम्बन्ध           | १५ <b>९</b> ५  |
|                  | पुलाकभक्तसूत्रनी व्याख्या                           | ं <b>१५</b> ९६ |
| ६०४८-५०          | धान्यपुलाक, गंघपुलाक अने रसपुलाक एम त्रण            |                |
| •                | प्रकारतं पुरुाकभक्त, तेतुं स्तरूप अने तेमने पुरुाक  | •              |
|                  | तरीके ओळखाववातुं कारण                               | १५९६           |
| ६०५१–५८          | पुळाकभक्तविपयक दोपोनुं वर्णन                        | १५९६-९८        |
| ६०५९             | निर्प्रन्थोने आश्री पुछाकभक्तमहणादिविपे भछामण       | १५९९           |
| - • <u>.</u>     |                                                     | <del>-</del>   |

## प्रज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्तयुपेतं बृह्धत् कुल्पसूत्रम् ।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम् । आचार्यश्रीमलयगिरिपादविरचितयाऽर्धपीठिकावृत्त्या तपाश्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यवरानुसन्धितया शेपसमश्रवृत्त्या समलङ्कृतम् ।

चतुर्थ-पश्चमाबुदेशकौ।

॥ व्यह्य ॥ वृहत्करुपसूत्र-पञ्चमविभागस्य शुद्धिपत्रम्

| पत्रम् | पङ्किः   | अगुद्रम्           | गुद्धम्               |
|--------|----------|--------------------|-----------------------|
| १३१८   | १०       | अम्हेदाणि          | अम्हे दाणि            |
| १३८८   | २३       | चुग्गाहिया,        | <b>बुग्गाहिया</b>     |
| १८१८   | २४       | <b>४३४</b> १       | <b>५३</b> ११          |
| १४३३   | ९        | ५६९६               | ५३९६                  |
| १४३३   | २७       | बहुरोगे            | वहुरोगी               |
| १८८८   | २६       | <b>५५</b> ६३       | ५४६३                  |
| १४५३   | १७       | वतवची              | ववऽवत्तो              |
| १४९३   | २३       | परिहीणो            | परिहीनो               |
| १४९८   | १६       | श्रय प्रकु         | श्रय वि वि प्रक       |
| १५५५   | १३       | वनस्यतिकायाः       | वनस्पतिकायः           |
| १५८०   | ३०       | <b>च्युरस</b> जर्न | व्युत्सर्ने <b>नं</b> |
| १५८५   | <b>९</b> | -तीयं चिंदुम्मि    | -तोयंचिदुर्निम        |
|        |          |                    |                       |



#### ॥ श्रीमद्विजयानन्दस्र्रिवरेभ्यो नमः॥

### पूज्यश्रीभद्रबाहुस्वामिविनिर्मितस्वोपज्ञनिर्युत्तर्युपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लंघुभाष्येण भूषितम् । तपाश्रीक्षेमकीर्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

### चतुर्थ उद्देशः।

——अ नु द्धा ति क प्र कृ त म् व्याख्यातस्तृतीय उद्देशकः, सम्प्रति चतुर्थ आरभ्यते । तस्य चेदमादिसूत्रम्— तओ अणुग्घाइया पन्नत्ता, तं जहा—हत्थकम्मं करे-माणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, राईभोयणं भुंज-माणे १ ॥

अथास्य सूत्रस्य कः सम्बन्धः ! इति चिन्तायां सम्बन्धविधिमेव तावदुपदर्शयति— सुत्ते सुत्तं वज्झति, अंतिमपुष्फे व वर्ज्झती तंतू । इय सुत्तातो सुत्तं, गहंति अत्थातों सुत्तं वा ॥ ४८७७ ॥

इह सम्बन्धोऽनेकधा भवति—यथा पुष्पेषु प्रथ्यमानेषु यदा 'स्त्रम्' तन्तुर्निष्ठितो भवति तदा तत्रैव स्त्रेऽपरं स्त्रं वध्यते, अन्तिमपुष्पे वा तन्तुर्वध्यते, वद्धा च पुष्पाणि प्रथ्यन्ते; एवं यसिन्नन्तिमस्त्रे उद्देशको निष्ठितो भवति ततः स्त्रादपरस्योद्देशकस्य यद् आदं स्त्रं तद् 10 यदि सहशाधिकारिकं भवति तदा स्त्रात् स्त्रं प्रश्नन्तीत्युच्यते । कापि पुनरर्थोदपेरस्त्रं सम्बन्धते । वाशब्दोपादानात् काप्यर्थोदर्थस्य सम्बन्धः क्रियते ॥ ४८७७ ॥

तत्रार्थात् स्त्रसम्बन्धं तावद् दर्शयति---

घोसो ति गोउलं ति य, एगई तत्थ संवसं कोई। खीरादिविंघियतणू, मा कम्मं कुझ आरंभो॥ ४८७८॥

१ °ज्झते तं° तामा ।। २ सुत्तं, अत्थातो वा भवे सुत्तं मो ० छ ।। ३ °कारकं डे ० ॥ ध °परं स्° भा ० कां ० ॥ ५ स्त्रीरादिपीणियतणू तामा ० ॥ च • १९५

घोष इति गोकुरुमिति चेकार्थम् । तत्र तृतीयोद्देशकान्त्यस्त्रामिहितचरुक्षेत्रद्वारावमगयाते गोकुरु सवसन् कश्चित् माद्यः 'क्षीरादिबृहितनतुः' प्रचुरदुग्य-उच्याशुपचितशरीरो मोहोद्भवेन मा इस्तकमे कुर्यात्, ल उपलक्षणमिदम्, तेन ⊳ मा वा मशुनं प्रतिसेवेत, अतम्बद्धारणार्थमा-दिस्त्रस्यारम्मः क्रियते ॥ ४८७८ ॥ अथ स्त्रात् स्त्रसम्बन्धमाह—

हेट्टाऽणंतरमुत्ते, ग्रुत्तमणुग्धाइयं तु पच्छितं । तेण व सह संवंधो, एमो संदद्वओ णामं ॥ ४८७९ ॥

तृतीयोद्देशके यद्वमाडन्त्यम्त्रं तस्य 'अनन्तरस्त्रे' राधकान्ये यो विहिभिक्षाचयी गन्तां रलनीं तत्रेव विहरावसति तस्यानुद्धातिकं प्रायिश्वतं साक्षादेवोक्तम्, अत्रापि तदेवानुद्धातिकं साक्षादेव स्त्रेणाभिषीयते, एवं 'तेन वा' राधकस्त्रेण नमं 'सन्द्रष्टको नाम' महस्रपूर्वापरस्त्र-10 ह्रयसन्द्रेशकगृहीन इव मम्बन्धो मवति ॥ २८७९॥ अथान्याचार्यपरिपाठ्या सम्बन्धमेवाह—

> उविचयमंसा वितयानिवासिणो मा करेख करकम्मं । इति सुत्ते आरंमो, आइछपदं च यूएइ ॥ ४८८० ॥ तह वि य अठायमाण, निरिक्खमाईमु होइ मेहुन्नं । निसिमत्तं गिरिजणो, अम्णम्मि च दुद्धमाईयं ॥ ४८८१ ॥

15 त्रजिकानिवासिनः सन्तः साघव टपचितमांमाः सञ्जाताः करकमें मा कापुँरिति प्रस्तुनसु-त्रविषय ष्रारम्मः । अँयं च सम्बन्धः "हत्यकम्मं करेमाणे" इतिङक्षणं अत्राद्यपदं सूच-यति ॥ १८८० ॥

'तथापि' करकर्मणाऽप्यतिष्ठति परिणामे तिरश्चादिषु मेर्थुनमतिसेवनमपि कदाचिद् मवेद् इति हितीयपदस्चा । त्रजिकायां च गिरियज्ञादे। सायाहसङ्घट्यां निश्चिमक्तं मतिसेवेत 20 अरुणोदयवेखायां वा दुग्वादिकं गृहीयादिति तृनीयपदस्चा ॥ १८८१ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याग्या—'त्रयः' त्रिमद्वयाकाः 'अनुद्वातिकाः' उद्घातो नाम— "अद्वेण छित्रसेस'' (गा० ) इत्यादिविधिना मागपातः सान्तरदानं वा उद्घातः, स विद्यते येषु ते उद्घातिकाः, तिष्ठपरीता अनुद्वातिकाः 'प्रज्ञसाः' तीर्थकरादिसिः प्रकृषिताः । 'तद्यया' इत्युपप्रदर्शनार्थः । इन्ति इसति वा सुखमाद्वत्यानेनेति हम्तः—द्यर्रारेकदेशो निक्षपा-25 ऽज्ञानादिनमर्थः, तेन यन् कमे क्रियते तद् हम्त्रकमें, तन् क्षयेन् । तथा स्वी-पुंमयुग्मं मिथुन-सुच्यते, तत्य भावः कमं वा मथुनम्, नत् प्रतिसेवमानः । तथा रात्रो मोजनम्—अद्यनादिकं सुज्ञानः । एप स्वार्थः ॥ अथ निर्युत्तिविक्तरमाह—

एकस्स छ अभावे, कतो निर्ग नेण एकगस्सव । णिक्तेवेवं काछणं, णिष्कत्ती होड तिण्हं तु ॥ ४८८२ ॥

३० इह त्रयाणां नहता प्रथमतो वक्तव्या । तंत्रेकस्यामांत्र कृतन्त्रिकं सम्मवंति ? तेन कारणेन १ अ १० एनटन्त्रगंत पाठ मा० हा० गान्ति ॥ २ एम्नो संदंस्त्रश्रो णाम तामा० । एम्नो च सद्दृश्रो भणिशो छ। ॥ ३ व्चर्यागन भा० मो० ॥ ४ अमुं च सम्बन्धं "ह० मा० ॥ ५ व्युनं प्रतिसेवत इति हि॰ मा० ॥ ६ स्तरः—एक्व हा० ॥ ७ व्यति ? अतः प्र० मा० कां० ॥ प्रथमत एकस्यैव निक्षेपं कृत्वा ततस्त्रयाणां निक्षेपस्य निष्पत्तिः कर्त्तव्या भवति ॥ ४८८२ ॥ यथाप्रतिज्ञातमेव करोति---

> नामं ठवणा दविए, मातुगपद संगहेकए चेव। पजन भावे य तहा, सत्तेएकेकगा होंति ॥ ४८८३ ॥

नामैककं स्थापनैककं द्रव्येककं मानुकापदैककं सद्घृहैककं पर्यवैककं भावेककम् । एतानि ठ सप्तैककानि भवन्ति ॥ १८८३ ॥

तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णे । द्रव्यैंककं पुनर्ज्ञशरीर-मन्यगरीरन्यतिरिक्तमांह—

दन्वे तिविहं मादुकपदम्मि उप्पण्ण-भूय-विगतादी।

सालि ति व गामी ति व, संघी ति व संगहेकं तु ॥ ४८८४ ॥

'दैव्ये' द्रव्यविषयं एककं त्रिविधम्, तद्यथा—सचित्तमचित्तं मिश्रं च । सचित्तं पुनरिष 10 द्विपद-चतुष्पदा-ऽपदमेदार्ते त्रिधा । तत्र द्विपदैककं एकः पुरुपः, चतुष्पदैककं एकोऽध एको हस्ती, अपदैककं एको वृक्ष इत्यादि । अचित्तैककं एकः परमाणुः एकमाभरणम् । मिश्रैककं सालङ्कार एकः पुरुषः । मातृकापँदे तु चिन्त्यमाने एककं उत्पन्न-मृत-विगतादिकम्, "उपमन्ने इ वा, विगते इ वा, ध्रुवे इ वा" इत्यस्य पदत्रयस्यैकतरिमत्यर्थः । आदिशब्दाद् अकाराध-क्षरात्मिकाया वा मातृकाया एकतरं पदम् । सङ्गहैककं वहुत्वेऽप्येकवचनाभिधेयम्, यथा—16 शालिरिति वा श्राम इति वा सङ्घ इति वा ॥ ४८८४ ॥ अथ पर्यायैककादीनि दर्शयति—

दुविकप्पं पञ्जाप, आदिइं जण्ण-देवदत्तो ति । अणादिहं एको ति य, पसत्थमियरं च भावम्मि ॥ ४८८५ ॥

पर्यायैककं 'द्विंविकल्पं' द्विपकारम्, तद्यथा-आदिप्टमनादिष्टं च, विशेपरूपं सामान्य-रूपं चेत्यर्थः । तत्रादिष्टं यज्ञदत्तो देवदत्त इत्यादि, अनादिष्टमेकः कोऽपि मनुष्य इत्यादि । 20 अथवा पर्यायैककं वर्णादीनामन्यतम एकः पर्यायः । भावैककं द्विधा--आगमतो नोआगम-तश्च । आगमतो ज्ञाता उपयुक्तः । नोआगमतः प्रशर्स्तम् 'इतरच' अप्रशस्तमिति द्विधा । प्रशस्तमौपशमिकादीनामेकतरो मावः, अप्रशस्तमौद्यिको मावः । अत्रापशस्तमावैककेनाधि-कारः, हस्तकर्मादीनामप्रशस्तभावोदयादेव सम्भवात् ॥ ४८८५ ॥ अथ 'त्रिकस्य निक्षेपे कृते द्विकनिक्षेपः कृत एव भवति' इति मन्यमानिक्षकिनिक्षेपज्ञापनार्थमिदमाह— 25

नामं ठवणा द्विए, खेत्ते काले य गणण भावे य । एसो उ ख़ल्ल तिगस्सा, निक्खेवो होइ सत्तविहो ॥ ४८८६ ॥ नामत्रिकं स्थापनात्रिकं द्रव्यत्रिकं क्षेत्रत्रिकं कालत्रिकं गणनात्रिकं भावत्रिकं चेति । एप खलु त्रिकस्य निक्षेपः सप्तविधो भवति ॥ ४८८६॥ 30

नाम-स्थापनात्रिके गतार्थे । द्रव्यत्रिकं ज्ञ-भव्यगरीरव्यतिरिक्तं ज्ञापयित-

१ द्रव्येककं त्रिविधम्—सचि<sup>०</sup> भा॰ कां॰॥ २ °त् त्रेधा मा॰॥ ३ °पर्देककं तु उत्प<sup>०</sup> भा॰ का॰ ॥ ४ हिधा-आदि॰ भा॰ ना॰ ॥ ५ °मान्यं चे॰ का॰ ॥ ६ °स्तमप्रशस्त चेति क्रि° भा० कां० ॥

द्व्ये सचित्तादी, सचित्तं तत्थ होइ तिविहं तु । दुषय चतुष्पद् अपदं, पम्त्रणा तस्स कायव्या ॥ ४८८७ ॥

द्रव्यत्रिकं सचिता-ऽचित्त-मिश्रमेटात् त्रिया । तत्र सचित्रिकं भ्यंस्त्रिवियं भवति । तद्यथा—द्विपद्त्रिकं चतुष्पटत्रिकं अपद्त्रिकम् । तस्य च सप्रमेटस्यापि परूपणा कर्त्तव्या । इसा च यथा सचित्रेककस्य कृता तंथवावगन्तव्या ॥ १८८७॥

परमाणुमादियं खल्छ, अञ्चित्तं मीसगं च मालादी । तिपदेम तदोगार्द, तिण्णि च लोगा उ खेत्तम्मि ॥ ४८८८ ॥

परमाणुत्रयम्, आदिशब्दाद् द्विमदेशिकत्रयं यावदनन्तमदेशिकत्रयम्, एतद्चित्तिर्कं द्रष्टव्यम्। मिश्रत्रिकंतु मालात्रयं मन्तव्यम्, नत्र हि पुप्पाणि सचित्तानि स्त्रमचित्तमिति कृत्वा। 10 आदिश्रहणेन सालद्वारपुरुपत्रयमित्यादि गृह्यते। श्रेत्रत्रयम्—त्रय आकाशपदेशाः, "तदोगाहं" ति तेषु वा—त्रिषु आकाशपदेशेषु अवगादं द्रत्यं श्रेत्रत्रयम्, 'त्रयो वा लोकाः' अधोलोक-तिर्यग्लोकोक्तिक्लाकोकोक्तिकल्लाः श्रेत्रत्रयमुच्यते॥ १८८८॥

तिसमय तिहितिगं वा, कालतिगं तीयमातिणो चेव । भावे पसत्थमितरं, एकेकं तत्थ तिविहं तु ॥ ४८८९ ॥

कास्त्रयं त्रयः समयाः, "तद्दितिगं व" ति त्रिसमयस्त्रितिकं वा द्रव्यं कास्त्रयम्, अथवा स्तिता-ऽनागत-वर्तमानकारा एव कास्त्रयम् । मावत्रयं प्रशन्तम् 'इतरद्' अपशस्तं चेति द्विया । पुनरेकेकं त्रिविवम् । तत्र ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति प्रशन्तम्, मिथ्यात्वमज्ञानमित्रर-तिश्चेत्यपशक्तम् । अविरतिरिप हक्तकमं-मेश्रुन-रात्रिमक्तपतिसेवामेवादिद् प्रस्तावे त्रिविधा । अत्र चानयेवाधिकारः ॥४८८९॥ त्र्याख्यातं त्रय इति पदम् । अथानुद्धातिकपदं व्याख्यात्तमाह—

उग्वातमणुग्वाते, निक्सेवी छिव्वही उ कायव्वी । नामं ठवणा द्विए, ग्वेत्ते काले य मावे य ॥ ४८९० ॥

इह हसत्वाद् दीर्घत्ववद् उद्घातिकाउनुद्वातिकस्य प्रसिद्धिरिति ऋत्वा द्वयोरप्युद्धातिका-ऽनु-द्वातिकयोः पद्विधो निक्षेपः कर्तव्यः । नद्यथा—नामनि स्थापनायां द्रव्ये क्षेत्रे काले सावे चेति ॥४८९०॥ तत्र नाम-स्थापने गतार्थे । द्रव्यादिविषयमुद्धातिकमनुद्धातिकं च द्रश्यिति—

उग्वायमणुग्वाया, दृष्विम्म हलिह्राग-किमिरागा । रोचिम्म ऋष्ट्रभृमी, पत्थग्भृमी य हलमादी ॥ ४८९१ ॥

'द्रव्ये' द्रव्यत उद्घातिको हरिद्रारागः, सुग्वेनेवापनेतुं श्वव्यत्वात्; अनुद्धातिकः कृमि-रागः, अपनेतृमशक्यत्वात्। क्षेत्रत उद्घातिकं कृष्णभूमम्, अनुद्धातिका प्रम्तरमृमिः । कृतः ? इत्याह—''हल्मादि'' ति हल-कुलिकादिभिः कृष्णम्ममुद्धातियतुं-श्लोदियतुं शक्यम्, प्रस्तर-३० मृमिरशक्या ॥ १८९१ ॥ तथा—

कालम्मि संतर णिरंतरं तु समयो य होत्रऽणुग्वातो ।

१ विशेषचा भ को ॥ २ चात्रिरत्याऽचि ना को । "एव श्रीनर्द्रेष् श्रहियारी" इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥ ३ वियिनुं शक्यम्, न प्रस्तरभृतिः ॥ ४८९१ ॥ फास्ट को ॥

भन्वस्स अह पयडी, उग्वातिमं एतरा इयरे ॥ ४८९२ ॥

कालत उद्घातिकं सान्तरं पायिश्वत्तस दानम्, अनुद्धातिकं निरन्तरदानम् । तुशव्दाद् लघुमासादिकमुद्धातिकम्, गुरुमासादिकमनुद्धातिकम् । अथवा कालतः समयोऽनुद्धातिको भवति, खण्डद्यः कर्त्तुमशक्यत्वात् ; आविलकाद्य उद्घातिकाः, खण्डियतुं शक्यत्वात् । भावत उद्धातिका मव्यस्याष्टो कर्मशक्कतयः, उद्धातियतुं शक्यत्वात् । 'इतरस्य' अभव्यस्य सत्कात्ता ६ एव 'इतराः' अनुद्धातिकाः ॥ ४८९२ ॥ कृतः १ इति चेद् उच्यते—

जेण खवणं करिस्सति, कम्माणं तारिसो अमन्वस्त । ण य उप्पज्जइ भावो, इति भावो तस्सऽणुग्वातो ॥ ४८९३ ॥

'येन' शुभाध्यवसायेन 'कर्मणां' ज्ञानावरणादीनां क्षपणमसौ करिप्यति स ताहशो भावोऽ-भन्यस्य कदाचिदिष नोत्पद्यते इत्यतस्तस्य भावोऽनुद्धातः, कर्मणामुद्धातं कर्तुमसमर्थः, अत एव 10 तस्य कर्माणि अनुद्धातिकानि भण्यन्ते । अत्र च प्रायश्चित्तानुद्धातिकेनाधिकारः ॥ १८९३ ॥

तच कुत्र भवति ? इत्याह—

हत्थे य कम्म मेहुण, रातीभत्ते य हॉतऽणुग्वाता । एतेसि तु पदाणं, पत्तेय परूत्रणं चोच्छं ॥ ४८९४ ॥

हस्तकर्मकरणे मैथुनसेवने रात्रिमक्ते, एतेषु त्रिषु स्त्रोक्तपदेषु 'अनुद्धातिकानि' गुरुकाणि १६ प्रायश्चित्तानि भवन्ति । तत्र हस्तकर्मणि मासगुरुकम्, मैथुन-रात्रिमक्तयोश्चतुर्गुरुकाः । एतच प्रायश्चित्तं यदा यत्र स्थाने भवति तत् पुरस्ताद् व्यक्तीकरिष्यते । अथ 'एतेषा' हस्तकर्मादीनां त्रयाणामपि पदानां 'प्रत्येकं' पृथक् पृथक् प्रस्तपणां वैक्षे ॥ १८९१ ॥

यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहियतुकामो हस्तकर्मप्ररूपणां तावदाह—

नामं ठवणाहत्थो, दन्त्रहत्यो च भावहत्यो च । दुविहो च दन्त्रहत्थो, मृलगुणे उत्तरगुणे च ॥ ४८९५ ॥

20

नामहक्तः स्थापनाहक्तो द्रव्यहक्तो भावहक्तश्चेति चतुर्घो हक्तः । तत्र नाम-स्थापनाहक्तो गतार्था । द्रव्यहक्तो ज्ञारीर-भव्यारीरव्यतिरिक्तो द्विविधो भवति, तद्यथा—मूलगुणनिर्विति उत्तरगुणनिर्वितितश्च । तत्र यो जीवविष्ठमुक्तस्य भारीरस्य हक्तः स मृतस्य—जीवस्य गुणेन—भयोगेण निर्वितित इति मृलगुणनिर्वितितः, यस्तु काष्ठ-चित्र-लेप्यकमीदिषु हक्तः स उत्तर-25 गुणनिर्वितित उच्यते ॥ ४८९५ ॥ अथ भावहस्तमाह—

जीवो उ भावहत्थो, णेयन्वो होइ कम्मसंज्ञत्तो । वितियो वि य आदंसो, जो तस्स विजाणको पुरिमो ॥ ४८९६ ॥

च "नीवो" ति विभक्तिन्यत्ययाद् > यो जीवस्य हन्तः 'कर्मसंयुक्तः' आदान-निक्षेपादि-क्रियायुक्तः स नोआगमतो भावहँक्त उच्यते । द्वितीयोऽपि चात्रादेशः समिख—यः 'तस्य' ३० हस्तस्य 'विज्ञायकः' तदुपयुक्तः पुरुषः सोऽपि माबहक्तः, आगमत इत्यर्थः । अत्र नोआगमतो

१ ताटी॰ मो॰ रे॰ विनाडन्यन—चक्ये ॥ ४८९४ ॥ तद्यथा—नामं का॰ ॥ २ प्र १० एत॰ दम्तर्गतः पाठ. मा॰ नास्ति ॥ ३ व्हस्तो द्वातच्यः । हि॰ क्षं॰ ॥

20

25

ZO.

भावहस्तेनाधिकारः ॥ ४८९६ ॥ ष्यथं कर्मपदं व्याचष्टे-

नामं ठवणाक्रमं, दन्वक्रमं च भावक्रमं च । दन्विम तुण्वदस्तिता, अधिकारो भावक्रमोणं ॥ ४८९७ ॥

नामकर्म खापनाकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म चेति चतुर्घा कर्मणो निक्षेपः । तत्र नाम-स्थापने व्रक्षणं । द्रव्यकर्म ज्ञारीर-भव्यश्चरीरव्यतिरिक्तं त्रज्ञणं वा दिशकानां वन्धनं वा, उपलक्षण-मिदम्, तेन कुम्भकार-रथकारादिगतमि द्रव्यकर्म मन्तव्यम् । यद्वा व्यतिरिक्तं द्रव्यकर्म द्विधा—कर्मद्रव्यं नोकर्मद्रव्यं च । कर्मद्रव्यं ज्ञानावरणादिकर्मपर्यायमनापन्नाः कर्मवर्गणापु-द्वलाः, यद्वा यद् ज्ञानावरणादिकं कर्म वद्धं न तावदुद्यमागच्छति तत् कर्मद्रव्यम् । नोक-भद्रव्यं आकुद्धन प्रसारणोत्सेपणा-ऽचक्षेपण-गमनमेदात् पञ्चथा । भावकर्म द्विधा—आगमतो १० नोआगमतथ्य । आगमतः कर्मपदार्थज्ञाता उपयुक्तः, नोआगमतोऽप्रविधो ज्ञानावरणादिकर्मणामुद्रयः । एषां मध्येऽत्र कतमेनाधिकारः ! इति चेद् अत आह—अधिकारोऽत्र 'मावकर्मणा' मोहोदयलक्षणेन । शेपास्तु जिप्यमतिच्युत्पादनार्थं प्ररूपिताः । ततो भावहस्तेन यत् कर्म क्रियते तद् हस्तकर्म भण्यते इति प्रक्रमः ॥ १८९७ ॥ अथ भावकर्मेव व्याचिख्याग्चराह—

दुविहं च भावकम्मं, असंकिलिहं च संकिलिहं च।

ठप्पं तु संकिलिइं, असंकिलिइं तु चोच्छामि ॥ ४८९८ ॥

द्विविधं च मावकर्म, तद्यथा—असिक्वंधं च सिक्वंधं च । चगन्दो खगतानेकमेदस्चको । तत्र संक्षिष्टं 'खाप्यं' पश्चाद् वक्ष्यते । असंक्षिष्टं तु साम्प्रतमेव वक्ष्यामि ॥ ४८९८ ॥ यथामतिज्ञातसेव प्रमाणयति—

छेदणे भेयणे चेव, घंसणे पीसणे तहा।

अभिवाते सिणेहे य, काये खारे ति यावरे ॥ ४८९९ ॥

छेदनं मेदनं चैव घर्पणं पेपणं तथा अभिवातः सिहश्च कायः क्षार इति चापरः । एवमसं-क्षिप्टस्य कर्मणोऽष्टो मेदा भवन्ति ॥ ४८९९ ॥ एतानि च छेदनादीनि ग्रुपिरे वा कुर्याद-ग्रुपिरे वा । पुनरेकेकं ग्रुपिरच्छेदनादि द्विधा । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

एकेकं तं दुविहं, अणंतर परंपरं च णायव्वं।

अहाऽणहा य पुणी, होति अणद्वाय मासलहुं ॥ ४९०० ॥

यदगुपिरस्य गुपिरस्य वा छेदनं तदेकैकं द्विविधम्—अनन्तरं परम्परं च ज्ञातव्यम् । पुनरेकैकं द्विधा—अर्थादनर्थोच, सार्थकं निरर्थकं चेत्यर्थः । अनर्थकं छेदनादिकं कुर्वतो मासल्छ, असामाचारीनिष्पन्नमिति भावः ॥ १९००॥

कथं पुनः छेदनमनन्तरं परम्परं वा सम्भवति ? इत्याह-

नह-दंतादि अणंतर, पिप्पछमादी परंपरे आणा । छप्पद्दगादि असंजमें, छेदे परितात्रणातीया ॥ ४९०१ ॥

नर्खर्दन्तैः आदिग्रहणात् पादेन वा यत् छिद्यते तदनन्तरं छेदनमुच्यते । पिष्परूकेन आदिग्रहणात् पाइछक-छुरिका-कुटारादिभिर्यत् छिद्यते तत् परम्परच्छेदनम् । एवमनन्तरं पर- म्परं वा छिन्दता तीर्थकर-गणधराणामाज्ञाभक्षः कृतो भवति । तं छिन्दन्तं दृष्ट्वाऽन्येऽिष छिन्दिन्त इत्यनवस्था । 'एते तिष्ठन्तश्चेदनादिकं सिट्टरं कुर्वृन्ति न स्वाध्यायम्' एवं श्रच्या-तरादौ चिन्तयति मिथ्यात्वम् । विराधना द्विविधा—संयमे आत्मिन च । तत्र वस्नादौ छिद्यमाने पद्पदिकादयो यद् विनाशमश्चर्यते सोऽसंयमः, संयमविराधनेत्यर्थः । अथ छेदनं कुर्वतो हस्तस्य पादस्य वा छेदो भवति तत आत्मविराधना, तत्र च परिताप-महादुःखादिनि- एपत्रं पाराश्चिकान्तं प्रायश्चित्तम् ॥ ४९०१ ॥ अथ शुद्धं शुद्धेन प्रायश्चित्तमाह—

अञ्चित्तर ञ्चितरे लहुओ, लहुगा गुरुगो य होंति गुरुगा य । संघट्टण परितावण, लहु-गुरुगऽतिवायणे मूलं ॥ ४९०२ ॥

अशुपिरमनन्तरं छिनत्ति मासल्घु, शुपिरमनन्तरं छिनत्ति चतुर्लघुकम् । अशुपिरं परम्परं छिदन्तो गुरुको मासः, शुपिरं परम्परं छिन्दतश्चतुर्गुरुकाः भवन्ति । शुपिरे बहुतरदोषत्वाद् 10 गुरुतरम्, परम्परे गस्त्रग्रहणे संक्षिप्टतरं चित्तमिति कृत्वा गुरुतमं प्रायश्चित्तम् । एवं शुद्धपदे पद्कायविराधनाभावे मन्तव्यम् । अशुद्धपदे पुनरिदमपरं प्रायश्चित्तम्—"संघट्टण" इत्यादि, छेदनादिकं कुर्वन् द्वीन्द्रियान् सङ्घट्टयति चतुर्लघु, परितापयति चतुर्गुरु, उपद्रावयति पङ्लघु; त्रीन्द्रियान् सङ्घट्टयति चतुर्गुरु, परितापयति पङ्लघु, उपद्रावयति पङ्गुरु; चतुरिन्द्रियान् सङ्घट्टयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गुरु, उपद्रावयति छेदः; पञ्चेन्द्रियान् सङ्घट्टयति पङ्गुरु, परिता- 15 पयति छेदः, पञ्चेन्द्रियमतिपातयति मूलम् । एवमिन्द्रियानुरुगेन्येन सविर्तरं यथा पीठिर्का-यामुक्तं (गा० ४६१) तथैवात्रापि मन्तव्यम् ॥ ४९०२ ॥ अथवा द्वितीयोऽयमादेशः—

अञ्चित्तरणंतर लहुओ, गुरुगो अ परंपरे अञ्चित्तरिम । ज्ञुत्तिराणंतरें लहुगा, गुरुगा तु परंपरे अहवा ॥ ४९०३ ॥

अशुषिरेऽनन्तरे रुघुको मासः, अशुषिरे परम्परे गुरुको मासः। शुषिरेऽनन्तरे चतुर्रुघु, 20 शुषिरे परम्परे चतुर्गुरुकाः। अथवेति प्रायश्चित्तस्य प्रकारान्तरताद्योतकः॥ ४९०३॥ एवं तावत् छेदनपदं व्याख्यातम्। अथ भेदनादीनि पदानि व्याख्यातुकाम इदमाह—

एमेव सेसएस वि, कर-पादादी अणंतरं होइ। जं तु परंपरकरणं, तस्स विहाणं इमं होति॥ ४९०४॥

'एवमेव' छेदनवत् 'शेपेप्विप' मेदनादिपु परेषु प्रायश्चित्तं वक्तव्यम् । नवरं कर-पादाभ्याम् 25 आदिशब्दाद् जानु-कूर्परादिभिः शरीरावयवैः क्रियमाणं मेदनादिकमनन्तरं भवति । यत् तु मेदनादेः परम्पराकरणं तस्य विधानमिदं भवति ॥ ४९०४ ॥ तद्यथा—

क्रवणयमादी भेदो, घंसण मणिमादियाण कहादी । पद्मावरादि पीसण, गोप्फण-धणुमादि अभिघातो ॥ ४९०५ ॥

"कुनणओ" लगुडस्तेन आदिशब्दाद् उपल-लेष्टुकादिभिन्नी घटादेः 'मेदः' मेदनंस् , द्विधा 30 त्रिधा वा च्छिद्रपातनिमत्यर्थः, एतत् परम्परामेदनमुच्यते । एवं घर्षणं मणिकादीनां मन्त-

१ °वते सा संयमविराधना। अथ भा०॥ २ °स्तरं प्रायिश्चत्त यथा ग०॥ ३ °करेण वा पादेन वा आ° मा०॥ ४ °नं भवति। घर्षं मा०॥ ५ °च्छिद्रं पातयतीत्यर्थः। घर्षं भा०॥

ប៊

20

स्यम्, यथा मणिकारा छह्नद्वेयान् कृत्वा नणिकान् घपेन्ति । आदिशकान् प्रवास्ति प्रदेश । "कहाह्" ति चन्दनकाष्टं फलकादिकं वा यद् स्पेति तहा घपंणम् । "पृष्ट" ति गन्य-पृष्टकन्त्रत्र वराः—पृष्ठाना ये गन्यान्तदादीनां पेपणं मन्त्रत्यम् । गोफगा—वर्मद्वर्कमया प्रसिद्धाः, तया धनुःप्रमृतिभिन्नो लेष्टकसुपनं वा यन् प्रक्षिपति एणेऽभियात उच्यते ॥१९०५॥ स्रयवा—

विदृवण-णंत-कुसादी, सिणेह उदगादिशावित्मणं तु । याओ तु विव सन्ये, खारो तु कलिचमादीहि ॥ ४९०६ ॥

विधुननं शीलनं णन्तकं जुड़ाः उमेम्त्रसृतिनिर्वाचयन् यन् प्राणिनोऽभिद्दिति एप वा अभियात उच्यते । लेहो नाम उदकेन आदिशब्दाद् पूर्वन तेलेन वा आवर्तनं क्रोति । कायो नाम द्विपदादीनां 'विम्वं' प्रतिक्षित्यक्षेः उन् शकेण परम्पराकरणमृतेन १० पक्केशादिषु निर्वतेयति । 'आरः' खवणं उमगुषिरे गुपिर वा किष्णादिषः प्रक्षिपति । 'कलिखः' वंशकर्परी ॥ ४९०६ ॥ एषु दोषानाह—

एकेकार्वो पदाती, आणादीया च नंजमे दीमा । एवं तु अणहाए, कष्यद अड्डाऍ जयणाए ॥ ४९०७॥

एकैकसाद मेदनादिपदादाज्ञामहादयो दोर्पाः, संग्मे आत्मिन च प्रागुक्तनीत्या विरापना, 15 एवमेते दोषा अनर्थकं छेदनादिकं कुवेदो मवन्ति । अथ अर्थः—प्रगेतृनं निसन् प्रामे यतनया छेदनादिकं करोति तदा कल्पते ॥ १९०० ॥ इदमेव द्वितीयपरं मावयनि—

अमती अधाकडाणं, दलिगादिगछेदणं च जयणाए । गुलमादि लाउणाले, कप्यरमेदादि एमेच ॥ ४९०८ ॥

यथाकृतानां च्याणाममात्रे दशिकारछेत्रत्याः, आदिश्चात् प्रमाणाधिकत्य वा वचादेरछे-20दनं 'यतनया' यथा संयमा-ऽऽत्मविगवना न मविन तथा क्रतन्त्रम् । मेदनहारे--गुडादिपि-ण्डस्य मेदं क्रुयात्, अत्यद्ध-नुम्बकं नस्य वा नाक्रमविकरणमणाद् भिन्यात्, क्रपेर्-क्रपार्छं तदादिना वा कार्यमुन्यकं ततो घट्यीवादेर्भेदनम् 'एवमेव' यत्तरण छ्योत् ॥ २२०८ ॥

अक्छाण चंद्रण वा, वि वंनणं पीनणं तु अगताद्ग् । वन्यात्रीणङ्मियानो, अगनादि पनाव सुणगादी ॥ ४९०९ ॥

25 वर्षणहारे—अझाः-प्रसिद्धाः तेषां विषमाणां समीकरैगार्थम्, चन्द्रनस्य वा न्यानादेः परिदाहोषग्रमनार्थं वर्षणं कर्त्वेच्यन । पेषणहारे—ज्ञानाद्विनिनिन्द्रनेव अगदादेः पेषणं विषेच्यम् । समित्रातहारे—ज्यात्रादीनामिमवतां गोकणया घनुषा वाऽमिवातः कार्यः, अगदादेवो प्रताप्यमानस्य ग्रुनक-काकाद्योऽभिगतन्तो हेष्टुना नेययिनव्याः ॥ २२०२ ॥

वितिय दबुन्सण जनणा, दाह वा भूमि-दहिम्चणना।

पहिणीगा-ऽनिवनमणी, पहिमा खारी तु सेछादी ॥ ४९१० ॥ केइछारे—'हितीयम्' अपनादपैदं मृतीन्य सेइछ्डार्तं क्षारमच्ये मृक्षित्र्य परिष्ठारयेत् ।

१ °या भवन्ति, संयमे आत्मिन च विराधना छेर्नपद्वद् भावनीया । एवमेते छो० ॥ २ °रणम्, चन्द्र° मा० छो० ॥ ३ °एदं तत्र स्ने भा० ॥

द्रवं—पानकं तस्योज्झनं यतनया विधेयम् । "दाहे" ति छताया उष्णस्य वा गाढतरमिनतापे प्रतिश्रयमूमिकायामावर्षणं कुर्यात्, तृपाभिमृतं वा देहं सिञ्चेत्, ग्लानं भक्तप्रत्यास्व्यानिनं वा दाहाभिभृतं सिञ्चेत् । कायद्वारे—कश्चिद् गृहस्यः प्रत्यनीकस्तस्योपशमनीं प्रतिमां
कृत्वा ततो यावदसावनुकूलो भवति तावद् मन्नं जपेत्, अश्चिवप्रशमनीं वा प्रतिमां विदध्यात् । क्षारद्वारे—अनन्तरं परम्परं वा शुपिरेऽशुपिरे वा प्रसूतिशमनार्थं क्षारं प्रक्षिपेत् । ठ
तत्र शुपिरे दर्शयति—"क्षारो तु सिछादि" ति सेछ—वालमयं सिन्दूरं तत्र क्षारः क्षेपणीयः,
किं सञ्जातो न वा १ इति ॥ ४९१०॥ ✓ उपसहरन्नाह—⊳

कम्मं असंकिलिइं, एवमियं विणयं समासेणं । कम्मं तु संकिलिइं, वोच्छामि अहाणुपुच्वीए ॥ ४९११ ॥

एवमिदमसंक्षिप्टं हस्तकर्म समासेन वर्णितम् । साम्प्रतं संक्षिप्टं हस्तकर्म यथानुपूर्व्यो 10 वक्ष्यामि ॥ ४९११ ॥ अ तदेवाह—>>

वसहीए दोसेणं, दहुं सरितुं व पुन्वभ्रताई। एतेहिं संकिलिहं, तमहं वोच्छं समासेणं॥ ४९१२॥

वसतेदों पेण वा स्त्रीणां वाऽऽलिङ्गनादिकं विधीयमानं दृष्टा 'पूर्वभुक्तानि वा' स्त्रीभिः सार्ध हिसत-क्रीडितादीनि स्मृत्वा एतैः कारणैः 'संक्रिष्टं' हस्तकर्म यथोत्पचते तदहं वक्ष्ये समासेन 15 ॥ ४९१२ ॥ तत्र वसतिदोषं तावदाह—

दुविहो वसहीदोसो, वित्थरदोसो य रूवदोसो य । दुविहो य रूवदोसो, इत्थिगत णपुंसतो चेव ॥ ४९१३ ॥

द्विचिधो वसतिदोपो भवति, तद्यथा—विस्तरदोपश्च रूपदोपश्च । तत्र विस्तरदोपो घद्ध-शास्त्रादिका विस्तीणी वसतिः, स पश्चाद् वक्ष्यते । रूपदोपो द्विधा—स्त्रीरूपगतो नपुंसक-20 रूपगतश्च ॥ ४९१३ ॥

> एकेको सो दुविहो, सिचतो खल तहेव अचित्तो । अचित्तो वि य दुविहो, तत्थगताऽऽगंतुओ चेव ॥ ४९१४ ॥

'सः' सीरूपगतो नपुंसकरूपगतश्च दोप एकैको द्विविधः—सचिचोऽचिचश्च, जीवयुत-विषयोऽजीवयुतविषयश्चेत्यर्थः। अचित्तः पुनरिष द्विविधः—तत्रगत आगन्तुकश्च॥ ४२१४॥ १०

उभयमपि न्याचष्टे ---

कहे पुत्थे चित्ते, दंतोवल महियं व तत्थगतं । एमेव य आगंतुं, पालित्तय वेहिया जवणे ॥ ४९१५ ॥

याः काष्ठकर्मणि वा पुस्तकर्मणि वा चित्रकर्मणि वा निर्वार्तता सीप्रतिमा यद्वा दन्त-मयमुपलमयं मृत्तिकामयं वा सीरूपं यस्यां वसती वसति तत् तस्यां तत्रगतं मन्तन्यम्, तद्वि- 30 पयो दोषोऽप्युपचारात् तत्रगत उच्यते । एवमेव चागन्तुकमि मन्तन्यम् । आगन्तुकं नाम-यद् अन्यत आगतम् । ततो यथा तत्रगताः स्त्रीपितमा भवन्ति तथाऽऽगन्तुका अपि भवेयुः ।

१-२ ⁴ > एतदन्तर्गत पाठ मा॰ नाखि॥ ३ °गतादिरेकं को दोपो छिवि॰ मा॰ ॥
मृ॰ १६६

तथा चात्र पादिलिप्ताचार्यकृता "बेहिक" वि राजकन्यका दृष्टान्तः । स चायम्-

पालिचायरिएहि रहो भगिणीमरिसिया जंतपडिमा कया । चंकमणुम्मेस-निमेसमयी तालविंटहत्था आयरियाणं पुरनो चिड्ड । राया वि अईव पालित्तगस्म सिणेहं करेइ । विजाइएहिं पडेट्टेहिं रत्रो किट्यं—मिगणी ते समणण्णं अभिओगिया। राया न पत्तियति, ь मणियो अ—पेच्छ, दंसेमु ते। राया आगतो, पासिचा पालिचायरियाणं रहो पचीसरियो य । तस्रो सा सायरिएहिं चैट ति विगरणी कया । राया मुहुतरं आउहो ॥

एवमागन्तका अपि म्बीप्रतिमा भवन्ति । "जवणे" ति यवन विषये ईहशानि म्बीन्सपाणि प्राचुर्येण क्रियन्ते ॥ ४९१५ ॥ व्याख्यानं द्विविचमप्यचितम् । अय सचितं व्याख्यायते, तद्पि द्विविवम्—तत्रगनमागन्तुकं चै । एतद्मयमपि च्याच्यानयति—

पंडिवेसिग-एक घरे, सचित्तस्त्रं तु होति तत्थगयं।

मुण्णममुण्णवरे वा, एमेव य हाति आगंतुं ॥ ४९१६ ॥

प्रातिवेदिमकगृहे एकगृहे वा-एकत्रेवोपाश्रये कारणतः स्वितानां यत् स्त्रिया रूपं दृश्यते तत् तत्रगतं सचितं रूपं भवति । अथवा शून्यगृहमशून्यगृहं वा प्रविष्टेन या तत्र स्थिता स्त्री विद्योक्यते तदिप तत्रगतम् । एवमेव चागन्तुकमिष सचित्तं म्बीह्रपं मवति, मतिश्रये या स्त्री 16 समागच्छति तदागन्तुकमिति भावः ॥ ६९१६ ॥ अत्र तिष्टता दोपानुपदर्शयति-

आर्लिगणादी पडिसेवणं वा, दहुं सचित्ताणमचेदणे वा । सदेहि स्वेहि य इंचितो त्, मोहिंग संदिप्पति हीणसत्ते ॥ ४९१७॥

तेषां तत्रगतानामागन्तुकानां वा सचिचाना स्वीक्ष्याणामाछिद्रनादीनि प्रतिसेवनां वा कुर्वतो हप्ना, अचेतनानि वा स्रीऋपाणि विलोक्य, प्रतिसेव्यमानाया वा न्यियः बव्दान् श्रुत्वा, तैः शब्दै 20 रूपेंश्र 'इन्चितः' प्रज्वालितः 🗠 'तुँः' पुनर्र्थे ⊳ मोहाग्निः कस्मापि हीनमत्त्वस्य मुक्तमोगिनोऽमुक्त-भोगिनो वा सन्दीप्यते, ततः स्मृतिकरण-कोतुकडोपा मवेयुः ॥ ४९१७ ॥ कथम् १ इत्याह---

कोतृहरुं च गमणं, सिंगारे झुइछिद्करणे य ।

दिहे परिणय करणे, मिक्नवुणों मृहं दुवे इतरे ॥ ४९१८ ॥

कुनृह्छं तस्योत्यवते—आसन्ने गत्वा पर्यामि, शृणोमि वा श्रञ्जम्, एवं कुनृह्छे उत्पन्ने 25 तुत्र गमनं कुर्यात्, शृक्षारं वा गायन्तीं श्रुत्वा गच्छेत्, कुट्यस्य वा छिदं कृत्वा प्रलोक्तयेत्, हैष्टे च सोऽपि तद्भावपरिणतो भवेत्—अहमप्येवं करोमीति, एतद्भावपरिणतः कश्चित् तदेवालिङ्गनादिकं करणं कुर्यात् । एतेषु स्थानेषु मिश्चोर्म्, यावत् प्रायश्चित्तम् , 'इतर्योः' 

इद्मेव व्याच्छे-

30

लहुतो लहुना गुरुना, छम्मासा छेद मूल दुनमेव ।

१ °यत्तिश्रो भणि वां ।। २ झह त्ति मो० हे ।। ३ चेति । तदु का ।। ४ ० सर्प चेदितच्यम्, प्रति वा ।। ५ ४ ⊳ एतवन्तगत. पाटः कां० एव वत्तेते ॥ ६ हपूर च मा० कां ।।। ७ °नादिकं कु° मा०॥

#### दिद्वे य गहणमादी, पुन्युत्ता पच्छकममं च ॥ ४९१९ ॥

तत्रगतः शृणोति मासल्घु, कुत्ह्लं तस्योत्पद्यते मासगुरु, त्रज्ञतश्चैतुर्लघुकाः, शृक्षारं शृण्व-तश्चतुर्गुरुकाः, कुड्यस्य च्छिद्रकरणे पण्मासा लघवः, छिद्रेण पञ्यन्नाम्ते पज्जरवः, तद्भावप-रिणते च्छेदः, आलिङ्गनादिकरणे मूलम्, एवं भिक्षोः प्रायश्चित्तमुक्तम् । उपाध्यायस्य माम-गुरुकादारव्यमनवस्थाप्ये पर्यवस्यति । आचार्यस्य चतुर्लघुकादारव्यं पाराश्चिके तिष्ठति । अन्यच्य—आरक्षिकादिभिर्वदेषे सति ग्रहणा-ऽऽकर्पणादयः पृवीक्ता दोषाः । या वा प्रतिमा सा कदाचिदालिङ्गयमाना भज्येत ततः पश्चात्कर्मदोषः ॥ ४९१९ ॥

एप वसतिविषयो रूपदोप उक्तः । अथ विस्तरदोपमाह—

अप्पो य गच्छो महती य साला, निकार्ण ते य तहिं ठिता उ।

क के ठिता वा जतणाएँ हीणा, पार्वित दोसं जतणा हमा तृ ॥ ४९२० ॥ ा अरपश्चासौ गच्छो यस्तत्र प्रतिश्रये स्थितः, शाला च सा 'महती' विम्तीर्णा घङ्घगाले-त्यर्थः, ते च साधवो निष्कारणे 'तत्र' उपाश्रये स्थिता वर्तन्ते, अथवा कार्ये स्थिताः परं

'यतनया' वक्ष्यमाणलक्षणया हीनाः, ततो वेश्याप्रमृतिपु स्त्रीपु समागच्छन्तीपु 'दोषं' कोतुक-स्पृतिकरणादिकं प्राप्तुवन्ति ॥ ४९२० ॥ कारणे तु तत्र तिष्ठतामियं यतना—

> असिवादिकारणेहिं, अण्णाऽसति वित्थडाएँ ठायंति । ओतप्पोत करिंती, संथारग-वत्थ-पादहिं ॥ ४९२१ ॥

अभिवादिमिः कारणेः क्षेत्रान्तरें ऽतिष्ठन्तत्तत्र अन्यस्या वसतेरमावे विस्तृतायामि वसते तिष्ठन्ति । तत्र च संस्तारकैर्वस्त्र-पात्रेश्च मूमिकां अतिप्रोतां कुर्वन्ति, माल्यन्तीत्यर्थः ॥ ४९२१ ॥ इदमेव व्यनक्ति—

भृमीए संथारे, अड़िवयहे करेंति जह दहुं। 20 ठातुमणा वि दिवसओ, ण ठंति रिंच तिमा जतणा ॥ ४९२२ ॥ विस्तीर्णायां वसतो तथा म्म्यां सस्तारकान् अर्दवितर्दान् कुर्वन्ति यथा तान् दक्षा स्वातु-

मनसोऽपि न तिष्टन्ति । एपा दिवसतो यतना । रात्रो पुनरियं यतना ॥ ४९२२ ॥

वेसत्थीआगमणे, अवारणे चउगुरुं च आणादी । अणुलोमण निग्गमणं, ठाणं अन्तत्य रुक्खादी ॥ ४९२३ ॥

वेश्यास्त्री यदि रात्रावागच्छिति भणित च—'अहमप्यत्र वसामि' इति तनः सा वार-णीया। अथ न वारयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् आज्ञाटयश्च दोषाः। "अणुरोमणे" चि अनुकृत्रे-वेचनैः सा प्रतिषेद्धत्या न खरपरुषः, 'मा साधूनामभ्याख्यानं दद्याद्' इति छत्या। "निगमणे" चि यदि सा वेद्या निर्गन्तुं नेच्छिति तनः नाष्टुमिर्निर्गन्तत्र्यम्, 'अन्यिमान्' शृत्यगृहादि-

र श्वात्वारो छघु भा॰ का॰ ॥ २ पदछ भा॰ कां॰ ॥ ३ भिस्तरीये बालित नारी दृष्टे कां॰ ॥ ४ भा॰ विनाऽन्यन—बोनपोन चि कुषेन्ति, माल तारी॰ मो॰ दे॰ । बोतपोतां कुषेन्ति, देशीपदिमिदम्, नेन माल कां॰ ॥ ६ १ छिति 'अहमप्यत्र वसामि' इतियुद्धा ततः का॰ ॥ ७ धादी स्थात कां॰ ॥

25

खाने खातन्यम्, तदमावे वृक्षमृठादाविष स्रेयम्, न पुनम्नत्रेति ॥ ४९२३ ॥ व ईदमेव व्यक्तीकरोति──

पुढ्यी ओस सजोती, हरिय तथा उत्रधिनेण वासं वा ।

मात्रय सरीरतेणग, फरुसादी जाव ववहारी ॥ ४९२४ ॥ यद्यपि बहिः प्रथिवीकायोऽवज्यायो वा, 'मज्योतिवी' सामिका वा अन्या वसतिः, हरितकायस्त्रसप्राणिनो वा तत्र सन्ति तथापि निर्गन्तव्यम् । अथ वहिरुपियम्तेनमयं वर्षे वा वर्षति श्वापदाः शरीरखेनका वा तत्र सन्ति ततः परुपवचनरपि मा वेदया मणितन्या---निर्गच्छासादीयात् प्रतिश्रयात् । यादिशन्त्रात् तथाप्यनिर्गच्छन्यां वन्धनादिकमपि विधीयते, यावद् व्यवहारोऽपि करणे उपस्थितायाः कर्त्तव्यः ॥ ४९२४ ॥ इदमेव मावयति-

अम्हेदाणि विसहिमो, इड्डिमपुत्त चलवं अमहणोऽयं । णीहि अणितं यंघण, णिवकहुण सिरियगहरणं ॥ ४९२५ ॥

साधवी मणन्ति—वयं क्षमाशीला द्वानीं विविधं विशिष्टं वा सहामहै, तती यस्तत्रा-कारवान् साधुः स दर्स्यते — अयं तु 'ऋद्विमत्पुत्रः' राजकुमारादिः 'वरुवान्' सहस्रयोची 'असहनः' कोपनो वळाटपि भवतीं निष्कागयिष्यति ततः स्वयमेव निर्गच्छ । यदि निर्गच्छिति 16 ततो छप्टम्, अथ न निर्गच्छति तदा मंबंडिंप साधव एको वा बछवान् तां बझाति, ततः प्रमाते मुच्यते । मुक्ता च यदि नृपस्यान्तिके साधृनाकपीति तदा करणे गत्या कारणिकादीनां च्यवहारो दीयते । तत्र च श्रीगृहोदाहरणं कर्तच्यम् । यथा-

यदि राज्ञः श्रीगृहे रत्रापहारं कुर्वन् कश्चिचारः पाप्यते ततस्तस्य कं दण्डं प्रयच्छय ? । कारणिकाः प्राहुः-शिरस्तर्दायं गृद्यते । साववो भणन्ति-असाकमध्येषा रत्नापहारिणी 20 अन्यापादिता मुपेत्र मुक्ता । ते पाहुः—कानि युन्माकं रहानि ? । साधवी मणन्ति— ज्ञानादीनि । कथं तेपामपद्दारः ? । अनाचारप्रतिसेवनाटपच्यानगमनादिनेति ॥ १९२५ ॥ थथ सम्रीकः पुरुषः समागच्छेत् नोऽपि वारणीयः । तथा चार्-

अहिकारों वारणम्मि, जत्तिय अप्फुण्ण तत्तिया वसही । अतिरंग दोस मिगणी, रिंच आरहें णिच्छुमणं ॥ ४९२६ ॥ आवरितो कम्मेहिं, सत्तु विच उद्वितो थर्थरंतो । मुंचित य मेंडिनाती, एकेंक में निवादेमि ॥ ४९२७ ॥ निग्गमणं तह चेता, णिहोस मद्रोसऽनिग्गमे जतणा। सज्झाए झाणे वा, आवरणे सद्करणे वा ॥ ४९२८ ॥

यत्र केवला पुरुपमिश्रिना वा स्त्री समागच्छिति तत्र सर्वत्रापि वारणायामिषकारः, सा 30 कर्तज्येनि सात्रः । अत एव चोत्सर्गतो घह्यग्राङायां न वम्त्रज्यं किन्तु यावद्भिः साधुभिः सा ''अप्कृण्ण'' चि व्याप्ता भवति 'तावती' नावस्ममाणा वसतिरन्वेपणीया । अश्वातिरिक्तायां वसतो वसन्ति तनः 'ठोपाः' पृवेक्ति भवन्ति । कारणतम्त्रस्यामपि स्थितानां कश्चित् पुरुषः

१ <व ▷ एतदन्तर्गनमवत्तरणं सा० क्रां॰ नारित ॥

स्त्रीसिहतः समागच्छित स चानुक्छैर्वचोभिर्वारणीयः, वार्यमाणश्च त्र्यात्—'एपा मे भगिनी संरक्षणीया, साधूनां समीपे चाशङ्कनीया' इति च्छद्मना भणित्वा स्थितोऽसो, रात्रो च प्रारच्धक्तां प्रतिसेवित्तं ततः साधुमिर्वक्तन्यः—अरे निर्क्जः! किमसानत्र स्थितान् न पश्यिस यदेवम-कार्यं करोपि ?; एवमुक्तवा निष्काशनं तस्यं कर्तन्यम् ॥ ४९२६ ॥

अथासो निष्काश्यमानो रुष्येद् रुप्टश्च 'कर्मिमः' कपायमोहनीयादिभिः 'आवृतः' ह आच्छादितः साधूनामुपरि शत्रुरिव रोपेण ''थरथरंतो'' ति भृशं कम्पमानः प्रहारं दातु- मुस्थितः वाग्योगेन च 'भिण्डिकाः' त्राडीर्महता शब्देन मुखति, यथा—''भे'' युष्माकमेकैकं निपातयामि ॥ ४९२७॥

एवं तिसन् विरुद्धे सञ्जाते तस्या वसतेः साधुभिर्निर्गमनं 'तथैव' कर्तव्यं यथा पूर्व वेदया-स्त्रियामुक्तं यदि विहर्निर्दोषम् । अथ सदोषं ततः 'अनिर्गमे' अनिर्गच्छतामियं यतना—10 स्ताध्यायो महता शब्देन क्रियते ध्यानं वा ध्यायते । यस्य स्ताध्याये ध्याने वा छिव्धर्न भवति सः 'आवरणं' कर्णयोः स्थगनं विद्धाति 'शब्दकरणं वा' महता शब्देन वोस्रो विध्याते ॥ ४९२८॥ एवमपि यतमानस्य कस्यापि तत् प्रतिसेवनं दृष्टा कर्मोदयो भवेत् । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

> वडपादव उम्मूलण, तिक्खिम्म च विज्ञलिम्म वर्चतो । कुणमाणो वि पयत्तं, अवसो जह पावती पडणं ॥ ४९२९ ॥ तह समणसुविहिताणं, सन्वपयत्तेण वी जतंताणं । कम्मोदयपचइया, विराधणा कासति हवेजा ॥ ४९३० ॥

यथा वटपादपरगानेकमूलपितवद्धस्यापि गिरिनदीसिललवेगेनोन्मूलनं भवति, ०४ "तिवैद्धिम्म व" ित विभक्तिन्यत्ययाद् > यथा वा तीक्ष्णेन नदीपूरेण कृनप्रयत्नोऽपि पुरुषो िह्यते, 20 'विजले वा' कर्दमाकुले वा व्रजन् प्रयत्नं कुर्वाणोऽप्यवयः पतनं यथा प्रामोति, तथा श्रमण- सुविहिताना सर्वप्रयत्नेनापि निर्विकृतिकविधान-वाचनाप्रदानादिना यतमानानां ०४ वॅसतिदोपे- णानाचारदर्शनाद् मोहोदयः सज्जायते । ततश्च > 'कर्मोद्यप्रत्यिका' ०४ वेदेगोहनीयक्रमों- दयहेतुका > कर्स्यचिदनगारस्य चारित्रविराधना भवेत् ॥ ४९२९ ॥ ४९३० ॥ एवमसा- वुदीणमोहो धृतिदुर्वलसमुदयमिधसोदुम्बक्तो हस्तक्रमं करोति तत्र प्रायश्चितमाह— 20

पढमाएँ पोरिसीए, बितिया तितयाएँ तह चउत्थीए ।
मूलं छेदो छम्मासमेव चत्तारि या गुरुगा ॥ ४९३१ ॥
प्रथमायां पोरुप्यां हस्तकर्म करोति मूलम्, द्वितीयाया छेदः, तृतीयायां पण्मासा गुरवः,

१ 'स्य विधेयम् ॥ ४९२६ ॥ अ' का० ॥ २ 'नस्यापि तत् प्रतिसेवनं छट्टा कस्यापि मोहोदयो को० । ''एवं पि जयंतस्य कस्सित कम्मोदतो होजा । कह '—वडपादन० गाहाद्रयम्' इति चूर्णा विद्योपचूर्णो च ॥ ३ ⁴ ▷ एतिषात्तन्तर्गत पाठः का० एव वर्तते ॥ ४ ⁴ ▷ एतदन्तर्गतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥ ५ ⁴ ▷ एतदन्तर्गतः पाठः भा० प्रवेते ॥ ६ कस्यापि चारि भा० का० ॥ ७ मोहोद्भवानन्तरं प्रथ° का० ॥

चतुर्थ्या चत्वारो मासा गुरवः ॥ १९३१ ॥ एँनामेव निर्मुक्तिगाथां व्याचष्टे— निसि पढमपोरिसुव्सव, अदद्धिती सेवणे भवे मृतं । पोरिसिपोरिसिसहणे, एकेके ठाणगं हसह ॥ ४९३२ ॥

'निशि' रात्री प्रथमपारित्यां मोहोद्भेषी जातः तस्यामेबाहदधितर्यदि हस्तकर्म सेवते तदा ठम्लम् । अथ प्रथमपारुपीमधिमदा हितीयाया सेवते छदः । हे पारुप्यावधिसद्य तृतीयायां सेवते पहुरवः । तिस्रः पारुपीरधिसदा चतुर्थ्यां सेवमानस्य चतुर्गुरुकाः । एवं पारुपीपोरुपी-सहने एककं प्रायक्षित्तस्थानं इसति ॥ ४९३२ ॥

> वितियम्मि वि दिवसम्मि, पडिसेवंतस्स मासियं गुरुअं । छहे पचक्ताणं, सत्तमए होति तेगिच्छं ॥ ४९३३ ॥

ार्ठ एवं रात्री चतुरो यामानियमद्य द्वितीये दिवसे प्रथमपीरुप्यां प्रतिसेवमानस्य मासगुरुकम् । ततः परं सर्वत्रापि मासगुरुकम् । लघूनि तु प्रायश्चित्तानि अत्र न भवन्ति, अत एवेदं हस्तकर्म-सेवनमनुद्वातिकगुच्यते । एवमसी प्रतिसेव्य सङ्घाटिकस्यान्यस्य वा कस्याप्यालोचयेत् । स चं प्रागुक्तहस्तकर्मकारकसाधुपञ्चकापेक्षया पष्टः नाधुम्तं प्रति त्रवीति—यत् कृतं तदकृतं न भवति, सम्प्रति मक्तप्रत्यान्यानमद्रीकुरु । ल संसमके चेकित्सं भवति । इयमत्र भावना —>
15 ससमो व्रवीति—अस्य मोहोदयस्य निर्विकृतिका-ऽवमादिकादिक्ष्ण चिकित्सा कर्तव्या ॥ १९३३ ॥ तथा—

पडिलामणः हुमिंम, णत्रमे सही उत्रस्मए फारे । दममिम पिता-पुत्ता, एकारसमिम आयरिए ॥ ४९३४ ॥

अष्टमे साघे। प्रतिलामनाया उपदेशो भवति । नवमो कृते—श्राद्धिका उपाश्रये समानी20 यते सा मवतः अरीरं स्ंप्रशेत् । दलमे साघे।—पिता-पुत्रे। युवां सज्ञातिकश्रामं गत्वा
चिकित्सां कुरुतमित्युपिटअति । ४ ऍकादशे सद्घाटिकमाघे। श्राचार्याः इत्युद्धेखेनोपदेशो
मवति । किमुक्तं भवति १—। एकादशे व्रवीति—यदाचार्या श्रादिअन्ति तद् विवेहि ।
श्रयं श्रद्धः ॥ १९३१ ॥ शेषेषु प्रायक्षित्तमाह्—

छद्दो य सत्तमो या, अह्मुद्धा तेसि मासियं छहुयं। उवरिष्ठ जं भणंती, थेरस्स वि मासितं गुरुगं॥ ४९३५॥

र इद्मेव व्या° मा० ॥ २ °द्भृचोऽलिन तनस्नस्या° इं० ॥ ३ तारी० मो० दे० विनाऽन्यत्र— स्रत्र न भवन्ति । स्रत एवानुद्धा भा० । स्रत्न हम्नक्षमांवसरे न भवन्ति । स्रत एव स्रृते "तथो स्रणुग्वादया पत्रत्ता" इत्यादिना इद्मनुद्धा का० । "तेण पर सम्रत्य मासगुर्ठ, त्रम्हा सुत्तितादो णित्र रुहुग्मु" इति चूर्णा विशेषमूर्णा च ॥ १ च स्रनन्तरोत्ता का० ॥ ५ ० १० गृन्धिहानन्तर्य प्रत्य भा० वा० नान्ति ॥ ६ नादी० मो० दे० विनाऽन्यत्र— द्य 'चेकिन्स्य निर्विकृतिकादिकं चिकिन्नाकमं स्वति ॥ १९३३ ॥ का० । व्य चिकिन्सा कर्त्वद्या भा० ॥ ६ तर्या० मो० दे० विनाऽन्यत्र—स्पृश्वति । द्श्वमः प्राह्—पिना मा० । स्पृशदिति । द्श्वमः प्राह्—पिता वा० । ८० १० एतिब्रिन्थगतः पाटः सा० ३० नाह्यि ॥

पष्ट-संसमी 'यथाशुद्धी' न दोपयुक्तमुपदेशं ददाते, यतश्च गुरूणामुपदेशमन्तरेण खेच्छया भणतस्ततो मासिकं रुघुकं तयोः प्रायश्चित्तम् । 'उपरितनाः' अप्टम-नवम-दशमा यन् सदोप-मुपदेशं भणन्ति तेन त्रयाणामपि मासगुरुकम् । स्विरस्यापि पितुः पुत्रेण सह सज्ञातप्रामं गच्छतो मासगुरुकम् ॥ ४९३५ ॥ अथामूनेव पष्टादिसाधूनामुपदेशान् विवृणोति—

संघाडगादिकहणे, जं कत तं कत इयाणि पचक्खा।

अविसुद्धो दुद्ववणो, ण समित किरिया सें कायच्या ॥ ४९३६ ॥ सङ्घाटिकस्य आदिशब्दाद् अन्यस्य वा 'हस्तकर्म कृतं मया' इत्येवं कथने कृते सित स मृ्यात्—यत् कृतं तत् कृतमेव, इदानीं मक्तं प्रत्याचक्ष्य दे, किं ते अप्रपतिज्ञस्य जीवितेन ? इति । सप्तमः प्राह—'अविशुद्धो दुष्टत्रणः' रप्पकादिकः कियां विना न शाम्यति अतः किया ''से'' तस्य कर्तव्या, एवं भवताऽप्यस्य मोहोद्यत्रणस्य निर्विकृतिका-ऽवमोदिरकादिका किया 10 विधेया येनोपश्चमो मवति ॥ ४९३६ ॥

पिंडलाभणा उ सही, कर सीसे वंद ऊरु दोचंगे। स्लादिरुयोर्मञ्जण, ओअङ्गण सिंहमाणेमो॥ ४९३७॥

अप्टमः प्राह—"सङ्घी" श्राविका सा प्रतिलाभनां करोति, प्रतिलाभयन्त्यां चोर्योः पात्रके स्थिते यथामावेनाभ्युपेत्य वा वालिते ऊहमध्येन द्वितीयाङ्गादिकमवैगलति, तनः सा श्राद्धिका 15 करेण स्प्रशति, "सीसे वंद" ति शीर्षण वा वन्दमाना पादो स्प्रशेत्, ततः स्रीस्पर्शेन वीज-निसर्गों भवेत् । नवमः प्राह—"स्लाइस्य" ति शूलम् आदिग्रहणाद् गण्डमन्यतरद्वा तदनु-स्थं रुग्जातमकसादुत्पायते ततः श्राद्धिका आनीयते, सा तत् शूलादिकमप्रार्थित "ओअट्टण" ति गाढतरमुद्धर्त्तयति एवं वीजनिसर्गों भवेत् ततः श्राद्विकामानयामः ॥ ४९३०॥

सन्नायपिष्ठ णेहिं [णं], मेहुणि खुरुंत णिग्गमोवसमो। अविधितिगिच्छा एसा, आयरिकहणे विधिकारो॥ ४९३८॥

यस्य मोहोदयः समुत्पन्नस्तस्य पितरं प्रति दगमो भणति—'सज्ञातकपिष्ठं' सज्ञातकप्रीमं "णं" इति एनं आत्मीयं पुत्रं नय, तत्र मेथुनिका—मानुलदुहिता तया सह "खुरंत" वि सोपहासवचनैर्भिन्नकथाभिः परस्परं हस्तसद्वर्षण च क्रीडतो बीजनिर्गमो भवेत्, तत्रध्य मोहो-पशमो भवति। एपा सर्वाऽप्यविधिचिकित्सा भणिता। यस्तु त्रवीति—आचार्याणामेतदा-25 लोचय, ततस्ते यां चिकित्सामुपदिशन्ति सा कर्तव्या। एतदेकादशस्य साधोर्विधिकथनमुच्यते।। ४९३८।। अन्नैव प्रकारान्तरमाह—

सारुवि गिहत्थ [ मिच्छे ], परतित्थिनपुंसंगे य स्यणया । चउरो य हुंति लहुगा, पच्छाकम्मम्मि ते चेव ॥ ४९३९ ॥

१ °त्रमी साधू यथाशुद्धी मन्तर्थो । यथाशुद्धी नाम-दोपयुक्तमुपदेशं न ददनः। यतः कां ॥ २ "महण मो । एतःवाश्वमारंणंत्र मो । दिश्यां दिष्णां ४ ॥ ३ "वलगति कां ॥ ४ °पमर्द्यति मो । ॥ ५ °प्रामं 'तम्' इति मा । ॥ ६ °णा गन्त्राऽन्ते आलो गो । ७ यां क्रियामुप कां ॥ ८ सारुतिय गिह्त्ये, पर भा निना ॥ ९ "सगेस मृप तामा ॥

कश्चिद् मृयात्—'सारूपिकः' सिद्धपुतः तद्र्यो यो नपुंसकन्तेन हन्तकमें कार्यताम् । द्वितीयः प्राह्—गृहस्यपुराणनपुंसकेन । तृतीयो मणति—मिथ्यादृष्टिनपुंगकेन । चतुर्थो म्वीति—परतीर्थिकनपुंसकेन । एतेषां चतुर्णामिष "स्यणय" ति हन्तकमेकरणे 'स्चनां' प्रेरणां कुर्वाणानां चत्वारो छववन्तपः-कारुविशेषिता मवन्ति । तत्र प्रथमे द्वास्यामिष रुपवः, हितीये तपसा छववः, तृतीये कारुन रुवः, चतुर्ये द्वास्यामिष गुरव इति । अथ ते हन्तकमें कृत्वा पश्चात्कमें कुर्वन्ति, उदकेन हन्तो धावन्तीत्यर्थः, तत्रापि 'त एव' चतुर्रुघवः ॥४९३९॥

एसेर्वं फमो नियमा, इत्थीस वि होह् आणुपुन्तीए । चउरो य अणुग्याया, पच्छाकम्मस्मि ने लहुगा ॥ ४९४० ॥

'एप एव' सारूपिकादिकः क्रमो नियमात् चीणामपि आनुपूर्व्या वक्तव्यो मवति ।

10 तद्या—प्रथमो व्रवीति—सिद्धपुत्रिकया हन्तकमे कार्यताम्, एव द्वितीयः—गृहस्थपुराणि-क्रया, तृतीयः—मिथ्यादृष्टिगृहस्थपा, चतुर्थः—परती्र्थिवया । चतुर्णामप्येवंभणतां स्त्रीस्पर्शकारापणप्रत्ययाद्यत्वारः 'अनुद्धाताः' गुरुका मासान्त्र्येय तपः-कारुविद्योपिताः प्रायश्चित्तम् ।

पश्चात्कर्मणि तु 'त एव' चत्वारो मामा रुवुकाः ॥ ४९४० ॥ तद्वं गतं 'वसतेदंपिण'

इति द्वारम् । 'हृद्या स्मृत्वा वा पृत्रेमुक्तानि' इति द्वारद्वयं तु यथा निद्यीये प्रथमोदेशके

15 प्रथमस्त्रे व्याख्यातं तथवात्रापि मन्तव्यम् । तद्वमुक्त हम्तकमं । अथ मेथुनमिषित्युराह—

मेहुण्णं पि य तिविहं, दिन्तं माणुस्सयं तिरिक्तं च । ठाणाइं मोत्तृणं, पडिसेवणि सोधि स चेव ॥ ४९४१ ॥

मैशुनमिप त्रिविचम् । तद्यथा—दिन्यं मानुत्य तर्श्वं च । अत्र च येषु स्थानेप्नेतानि दिन्यादीनि मेशुनानि सम्भवन्ति तानि सुत्तवा स्थातन्यम् । यदि तेषु तिष्ठति तानि वा 20 दिन्यादीनि प्रतिसेवते तदा तदेव स्थानप्रायश्चित्तं सेत्र च प्रतिसेवनायां ग्रोधिर्या प्रथमोद्देशके सागारिकसूत्रेऽभिहिता (गा० २४७० तः) ॥ ४२४१॥

थय द्वितीयपढं सप्रायश्चित्तमुच्यते । तत्र परः प्रेरयति —

मृखुत्तरसेवासं, अवरपद्मिंग णिसिन्झती सोघी । मेहुण्णे पुण तिविध, सोघी अववायतो किण्णु ॥ ४९४२ ॥

रिं 'म्र्युणोत्तरगुणप्रतिसेवनायु' अ प्राणातिपात-पिण्डिविश्वीविषयायु ▷ 'अपरपदे' उत्सर्गापेक्षया अन्यस्मित्रपवाडास्ये स्थाने 'शोधिः' प्रायिश्चित्तं तावित्रिपिष्यते, न टीयत इत्यर्थः, मेथुने पुनिस्निविषेऽपि किमर्थमपवाडनः प्रतिसेव्यमाने शोधिर्रिमघास्यते १ ॥१९१२॥ स्रिराह—द्विविया प्रतिसेवना—टर्पिका कल्पिका च अनयोः प्रकृपणार्थं ताविद्दमाह—

राग-दोसाणुगया, तु दिष्पया कृष्पिया तु तदमावा । आराघणा उ कृष्पे, विराघणा होति दृष्पेणं ॥ ४९४३ ॥

राग-द्वेपाभ्याम् अनुगता-सहिता या प्रतिसेवना सा दर्पिका, या तु कृष्टिपका सा 'तद-

र °व गमो तामा॰ ॥ २ °स्मि चडछहुगा तामा॰ ॥ ३ ≪ > एनदन्नर्गन. पाट मा॰ हा॰ नाव्यि ॥ ४ °रिमिचीयते र मा॰ ॥ ५ °णार्थसिद्माद्द मा॰ हा० ॥

भावात्' राग-द्वेपाभावाद् भवति । शिष्यः प्राह—द्र्पेण कल्पेन वाssसेविते किं भवति ! इति उच्यते—करुपेनासेविते ज्ञानादीनामाराधना भवति, दर्पेण प्रतिसेविते तेपामेव विराधना भवति ॥ ६९४३ ॥ आह—यदि राग-द्वेपविरहिता कल्पिका भवति तर्हि मैथुने कल्पिकाया अभावः प्रामोति । उच्यते-प्रामोतु नाम, का नो हानिः ? । तथा चाह-

कामं सन्त्रपदेसु वि, उस्सग्ग-ऽत्रवादधम्मता जुत्ता। मोत्तं मेहुणभावं, ण विणा सो राग-दोसेहिं ॥ ४९४४ ॥

'कामम्' अनुमतमिदमस्माकम्--'सर्वेप्वपि पदेषु' मूलोत्तरगुणरूपेषु 'उत्सर्गा-ऽपवाद-धर्मता युक्ता' उत्सर्गः-प्रतिपेधः अपवादः-अनुज्ञा तद्धर्मता-तल्लश्चणता सर्वेप्वपि पदेपु युज्यते; तथापि मुत्तवा 'मैथुनभावम्' अत्रह्मासेवनम्, तत्र उत्सर्गधर्मतेव घटते नापवादधर्मता । किमर्थम् ? इत्याह-असी मैथुनभावो राग-द्वेपाभ्यां विना न भवति, अतो द्वितीयपदेऽपि न 10 तत्रापायश्चित्तीति हृदयम् ॥ ४९४४ ॥ अयं पुनरस्ति विशेपः-

> संजमजीवितहेउं, कुसलेणालंबणेण वऽण्णेणं। भयमाणे तु अकिर्चं, हाणी वही व पच्छित्ते ॥ ४९४५ ॥

'संयमजीवितहेतोः' 'चिरकालं संयमजीवितेन जीविप्यामि' इति बुद्धा 'कुशलेन वा' तीर्थाव्यवच्छित्त्यादिरुक्षणेनान्येनाप्यारुम्बनेन 'अकृत्यम्' अव्रह्म 'भजगानस्य' आसेवमानस्य 15 मायश्चित्ते हानिवी वृद्धिवी वक्ष्यमाणनीत्या भवति ॥ ४९४५ ॥

आह—मैथुने कल्पिका सर्वथैव न भवति ? इति अत आह—

गीयत्थो जतणाए, कडजोगी कारणम्मि णिदोसो। एगेसिं गीत कडो, अरत्तऽदुद्दो तु जतणाए ॥ ४९४६ ॥

गीतार्थः 'यतनया' अल्पतरापराधस्थानप्रतिसेवारूपया 'कृतयोगी' तपःकर्मणि कृताभ्यासः 20 'कारणे' ज्ञानादौ सेवते, एप प्रथमो भद्गः, अत्र च प्रतिसेवमानः कल्पिकपतिसेवावानिति कृत्वा निर्दोपः । गीतार्थो यतनया कृतयोगी निष्कारणे, एप द्वितीयो भद्गः, अत्र सदोपः । एवं चतुर्णी पदानां पोडश भद्गाः कर्तव्याः । एकेषां पुनराचार्याणामिह पश्च पदानि भवन्ति— गीतार्थः कृतयोगी अरक्तो अद्विष्टो यतनया सेवते, एप प्रथमो भद्गः; गीतार्थः कृतयोगी अरक्तोऽद्विष्टोऽयतनया, एप द्वितीयो भक्तः; एवं पञ्चभिः पदैद्वीत्रिंशद् भक्ता भवन्ति । अत्रापि 35 प्रथमभन्ने कल्पिका प्रतिसेवा मन्तव्या, न शेपेषु ॥ ४९४६ ॥

आह—यदि तत्र फल्पिका तर्हि निर्दोप एवासी, उच्यते—

जित सन्वसी अभावी, रागादीणं हविज निहीसी। जतणाजुतेसु तेसु तु, अप्पतरं होति पच्छितं ॥ ४९४७ ॥

यदि 'सर्वशः' सर्वप्रकारेणेव रागादीनामभावो मधुने भवेत् ततो भवेतिद्रिपः, तच ९० नास्ति, अतो न तत्र सर्वथा निर्दोपः, परं यतनायुतेषु 'तेषु' गीतार्थादिविदोपणविशिष्टेषु साधुष्वरूपतरं प्रायश्चित्तं भवति ॥ ४९४७ ॥ अथ यदुक्तम्—"हानिर्वृद्धिर्वा प्रायश्चिते भवति" (गा० ४९४५) तत्र हानि तावद् विवरीपुराह—

क्कुलबंसस्मि पहीणे, रख़ं अकुमारगं परे पेछे । नं कीरतु पक्सेबबो, एस्य य बुर्द्वाऍ पात्रण्णं ॥ ४९४८ ॥

कश्चिद् नृपतिरनपन्यः स मिल्रणा प्रोक्तः—पृयमपुत्रिणस्ततः क्रुज्वेशे प्रश्नीण राज्यमकु-सारकं मत्वा परे राजानः प्रेरयेषुः ततः क्रियतामपरपुरूपप्रवेषः, स चोपायेन तथा कर्तव्यः ध्यथा लेकि अपयशः प्रवादो न समुच्छ अति कुमारश्चोत्तयनं, 'अत्र च' उपायनिरूपणे बुद्धेः प्रापान्यम्, त्येत्रासी सम्यक् परिज्ञायने नान्ययेति सातः॥ ४९४८॥ इदमेव सविद्योपमाह—

सामत्य णिव अपुनं, सचिव मुणी घम्मछवस वैमणना । अणह्वियनमणगेत्रो, एगेमि पडिमदायणना ॥ ४९४९ ॥

'अपुत्र' अपुत्रस्य नृषेस्य सन्विन सह "नामन्यणं" पर्या छोचनम्, यथा—कथं नाम 10 कुमारः सम्मितनाः । ततो मित्रणा भणितम्—यथा परकेतेऽपरेण वीजसमं केत्रसामिन आमान्यं सवित एवं तवान्तः पुरकेतेऽन्यनापि बीर्च निम्छं तवेत्र पुत्रो सवित । राज्ञा मितिपत्रं तहस्वनम् । मृयोऽप्यमान्यः माह—ये सुनयोऽप्यशःमवाराष्ट्रजन्ते ते 'वर्मक्ष्येण' धर्मकथा-कागरणव्यानेन यहा "धम्मक्रत्ये"ित 'राज्ञा मान्त पुरः आवको गृहेऽहेनां मितमाः शुश्रूपते ताः माधवो बन्दिनुमागच्छतं इत्यं धर्मव्यानेन "वेमणयं" ति प्रवेशनीयाः । एतममात्य-1७ वचनं मित्रयः नाज तथेत्र कृतम् । ततो राजगृहं प्रविष्यु साध्रुपु ये तहणाः अनवर्याज्ञाः— अतिनर्धवीजानीयां क्ष्रणादिभिज्ञान्ता रोधः—नियन्नणा कृता, दोपान्त क्षुडक-स्विरादयो विसर्जिताः । यहा "तहण रोहं" नि पाटः, ते तहणाः 'अवरोधे' अन्तः पुरे तहण्वीभिः सार्थं वलाद् भोगान् भोजयितुमारेमिरं । राजगुरुपाश्च बोर्न्यप्यारिणो भणन्ति—यदि भोगान्त मोध्यध्वे ततो वयं मारियप्यामः । नत्रकः साधुः

20 "वरं भनेषुं ज्वलिनं दुताशनं, न चापि समं चिरसिंद्धतं त्रतम् । वरं हि सृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि श्रील्यूनिलतस्य जीवितम् ॥" इन्यादि परिमान्य मिर्नुमञ्चवसितः, तस्विमनिच्छतो राजपुरुषः शिरिल्छिन्नम् । "ण्नेसिं पिंद्यदायणय" नि 'ण्केपान्' आचार्याणामयमिष्रायः, यथा—मन्द्रत्तरप्रकाशे प्रदेशे लेप्य-प्रतिमाया ज्यातसपूर्णायाः श्रीपं छित्ता द्रिशतम्, ततः सायने मणिताः—येशतस्य 25 शिरिल्छन्नम् एवं सवतामपि शिरुल्छेदो विवासने ॥ १९१९ ॥ इदमेव मावयति—

तुरुणीण य पक्लेबो, सोगहिं निमंत्रणं च सिक्खुस्म । सोतुं अणिच्छमाणे, मरणं च नहिं ववसियस्म ॥ ४९५० ॥

त्रहणीनां सात्रुमिः सहान्तःपुरं प्रक्षेपः कृतः, साग्रीकेन्स्य मिलाः प्रथमता निमन्नणं कृतम्, तस्य च सोकुमिनिच्छनो मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिग्व्छद्श्यकः ॥ १९५० ॥

20 दहूण नं विमयणं, सहसा सामावियं कहनवं चा।

१ °पतेः स॰ दे॰ ॥ २ ° एर्यायां से॰ इं॰ ॥ ३ °से छझणादिमिर्झान्या बद्धाः, रोपा॰ मा॰ ॥ ४ वाटी॰ मो॰ दे॰ विनाद्यन—सरणसम्ब॰ मा॰ । सरणमझी कर्तुमध्य हा॰ ॥ ५ °स्द्रका॰ भा॰ इं॰ ॥ ६ °याः 'पुरुषोऽयं मायते' इति सृषपुरुषेः द्यापि इं। ॥

िवगुरुन्त्रिया य ललणा, हरिसा भयसा व रोमंचो ॥ ४९५१ ॥
'तत्' तथाविधं 'विगसनं' व्यपरोपणं 'साभाविकं' साधोरेव 'केतिवकं वा' प्रतिमायाः
कियमाणं सहसा दृष्ट्वा 'विकुर्विताश्च' अलङ्कृत-विम्पिता ललना विलोक्य कस्यापि हर्षेण
भयेन वा रोमाञ्चो भवेत् । ⊲ संकारोऽलाक्षणिकः ⊳ ॥ ४९५१ ॥ अत्रैव प्रायश्चितमाह—

सुद्धिसिते भीए, पच्चवलाणे पिडच्छ गच्छ थेर विद्। मूलं छेदो छम्मास चंडर गुरु-लहु लहुग मासो॥ ४९५२॥

यस्तावद् मरणमध्यवसितः स शुद्धः । द्वितीयः—उछ्लितः—'एतेनापि मिपेण स्त्रियं प्राप्त्यामः' इति बुद्धा उद्धिपतरोमकृपः सञ्जातस्त्तस्य मूरुम् । अपरः—यदि न प्रतिसेवे ततो मम शिरिह्यते; एवं मीतस्य प्रतिसेवमानस्य च्छेदः । अपरिश्चन्तयित—अहमेवं मार्यमाणः समाधि नासादियप्यामि, असमाविमरणेन च दुर्गतिङ्गमी, अतो भक्तपत्याख्यानं कृत्वा मरिष्ये; 10 एवं सेवमानस्य पङ्गरवः । अपर इदमालम्वनं करोति—अहं जीवन् प्रतीच्छकानां वाचनां दास्यामि; तस्य पङ्लघवः । अन्यश्चिन्तयित—गच्छं सारियप्यामि; तस्य चतुर्गुरवः । अपर इदमालम्वते—मया विना स्वविराणां न कोऽपि कृतिकर्म करिप्यति अतस्तेषां वैयावृत्यकर-णार्थं प्रतिसेवे; तस्य चतुर्ल्युकम् । अपरः परिभावयति—विद्वांसः—आचार्यास्तेषां वैयावृत्यकर्ता कोऽपि न विद्यते तद्र्थं प्रतिसेवे; तस्य मासल्घुकम् ॥ ४९५२ ॥ इदमेव व्याख्याति— 15

निरुवहयजोणिथीणं, विउन्तर्ण हरिसमुद्धसितें मृलं। भय रोमंचे छेदो, परिण्ण काहं ति छग्गुरुगा ॥ ४९५३॥ मा सीदेज पडिच्छा, गच्छो फिट्टेज थेर संघेच्छं। गुरुणं वेयावचं, काहं ति य सेवतो लहुओ॥ ४९५४॥

पञ्चपञ्चाञ्चतो वर्पाणामुपरिष्टादुपह्तयोनिका स्त्री भवति, "तेपामारतो अनुपह्तयोनिका, 20 गर्भ गृह्वातीत्यर्थः । एवं निरुपह्तयोनिकस्त्रीणां 'विकुर्वणं' मण्डनं दृष्ट्वा यस्य हर्पः समुलसति तत्तश्चात्रव्य प्रतिसेवमानस्य तस्य मूलम् । यस्य तु भयेन रोमाञ्च उत्पचते तस्य च्छेदः । परिज्ञा—भक्तमत्याख्यानं तां करिप्यामीति यः परिणतस्तस्य पद्युरुकाः ॥ ४९५३ ॥

'मा मतीच्छकाः सीदेयुः' इति बुद्धा यः सेवते तस्य पड्रुष्टकाः । यस्तु 'मां विना गच्छः स्फिटेत्' इत्यालम्बते तस्य चतुर्गुरु । 'स्वविरान् सद्ग्रहीप्यामि' इति कृत्या सेवमानस्य 26 चतुर्रुष्टु । 'गुरूणां वैयावृत्यं करिप्ये' इति हेतोः सेवमानस्य लघुमासः ॥ ४९५४ ॥

उक्ता पायश्चित्तस्य हानिः । अथ वृद्धिमाह—

लहुओ उ होति मासो, दुन्भिनखऽविसज्जणे य साहूणं। णेहाणुरागरत्तो, खुट्टो चिय णेच्छए गंतुं॥ ४९५५॥ कालेणेसणसोधि, पयहति परितावितो दिगिछाए।

30

१ ⁴ > एतदन्तर्गत पाठः भा० का० नाल्य ॥ २ चउर गुरुगा लहुग मासो क्षीन्य एर पाठः सर्वास्ति प्रतिषु वर्तते, अग्रगीचीनधायमिलस्माभिगृले परावर्तितः पाठः ॥ ३ एनामेय निर्युक्ति-गाथां व्या° कां० ॥ ४ तदारतो भा० ॥

अलभंते चिय मरणं, असमाही तित्थवीच्छेदो ॥ ४९५६ ॥

'इह दुर्भिक्षं मिविष्यति' इति मत्या स्रिभिरनागतमेय गच्छं गृहीत्या निर्गन्तव्यम् । अथ स्यं जङ्घावलपरिक्षीणास्ततः साधवो विसर्जनीयाः । अथ न विसर्जयन्ति तत आचार्यस्या-सामाचारीनिष्पन्नो लघुको मासो भवति आज्ञादयश्च दोषाः । एते चापरे तत्र दोषा भवन्ति— ह स गच्छो दुर्भिन्ने भक्त-पानमलभमानः ''दिर्गिष्ठाए'' ति बुगुक्षया परितापितः सन् 'कालेन' कालकमेण एपणाग्रुद्धिमपि प्रजहाति, मरणमपि चासमाधिना भक्तमलभमानस्य मन्नेत्, तीर्थ-व्यवच्छेदश्च भवति, अतो विसर्जनीयः सर्वोऽपि गच्छः । तत्र च विसर्जिते च कि भैवति श इति अत आह—''नेहाणुराग'' इत्यादि पूर्वगाथायाः पश्चार्द्धम् । ▷ सेहानुरागरक्तः कश्चित् शुद्धको नेच्छिति गन्तुं परमिनच्छन्नपि मेपितः । ततोऽसो गुरुसेहानुरागपरविशो देशस्कन्यात् । पण्यित्वा प्रतिनिन्नतः । स्रिभिरमिहितम्—दुष्ठ त्वया कृतं यदेवं म्यः प्रत्यागतः । आचार्यश्च स्वयं केषुचिन्निश्चागृहेषु या मित्रा लमन्ते तस्याः सिन्नमागं क्षुकृकस्य प्रयच्छन्ति । ततः श्चुकृकश्चिन्तयति—अहो ! मया गुरवोऽपि कृष्ठिताः । ततः स पृथम् भिन्नां हिण्डितः । तन्नेका प्रोपितपतिका क्षुकृक्तमुपसर्गयन्ती भणति—यदि मया सार्धं तिष्टसि ततो यथेष्टं ते भक्तं प्रतिप्यामीति ॥ ४९५५ ॥ ४९५६ ॥ एवं च—

मिक्खं पि य परिहायति, मोगेहिं णिमंतणा य साहुस्स ।
गिण्हति एकंतरियं, लहुगा गुरुगा चडम्माया ॥ ४९५७ ॥
पिडसेवंतस्स तिहं, छम्पासा छेटों होति मूलं च ।
अणवहृष्पो पारंचिओ य पुच्छा य तिविहम्मि ॥ ४९५८ ॥

भैक्षमि दुर्भिक्षानुमावेन परिहीयते भोगेश्च निमन्नणा तस्य माघोः समजिन ततः स

20 चिन्तयति—यद्येनां प्रतिसेवितुं नेच्छामि ततो मक्तामावाद्यसमाधिमरणेन भ्रिये, अतः साम्प्रतं तावत् प्रतिसेवे, पश्चाद् दीर्थं कालं संयमं पालयिष्यामि स्त्रार्थो च प्रहीष्यामि एतत्प्रत्ययं च प्रायश्चित्तं चरिष्यामि; एवं चिन्तयित्वा यतनां करोति । कथम् १ इत्याह—"गिण्हद्र" इत्यादि, एकान्तरितं भक्तं गृहाति प्रतिसेवते च । तत्र प्रथमदिवसे प्रतिसेवमानस्य चत्वारो लघुमासाः । द्वितीये दिनेऽभक्तार्थेन स्थित्वा तृतीये दिने प्रतिसेवमानस्य चत्वारो गुरुमासाः ॥ १९५७ ॥

25 एवमेकान्तरितं भक्तं गृहतस्तां चं 'तत्र' ताद्दशे दुर्भिक्षे प्रतिसेवमानस्य पञ्चम-सर्तमयोर्दिनयो-र्थथाक्रमं पण्मासा लघवो गुरुमश्च भवन्ति, ततो नवमे दिने च्छेदः, तत एकादशे मूल्प्,

अथ निरन्तरं प्रतिसेवते तटा द्वितीयदिवस एव मृहम् । एपा वृद्धिरमिहिता । "पुच्छा य तिविहम्मि" ति शिप्यः पुच्छति—'त्रिविधे' दिव्य-मानुप्य-तरश्चरक्षणे मैश्रुने ः ३० कथममिराप उत्पद्यते ? ॥ १९५८ ॥ सरिराह—

तदनन्तरं त्रयोदशे दिवसेऽनवस्थाप्यम् , ततः पञ्चदशे दिवसे प्रतिसेवमानस्य पाराञ्चिकम् ।

१ < ▷ एतदन्तर्गतः पाठ. सा॰ का॰ नास्ति ॥ २ ताटी॰ मो॰ डे॰ निनाऽन्यत्र—च प्रतिसेच॰ मानस्य 'तत्र' पञ्च° मा॰ कां॰ ॥ ३ °तमादिषु दिनेषु पणमासा छचचो गुरवश्च मवन्ति, ततद्देदः, ततो मूलम्, तद्नन्तरमन्वस्थाप्यम्, ततः पाराञ्चिकम् । अथ निरं मा॰ ॥

वसहीए दोसेणं, दंहुं सरिंडं च पुन्व अत्ताइं। तेगिच्छ सद्दमादी, असज्जणा तीसु वी जतणा ॥ ४९५९ ॥

'वसतेदोंषेण' स्नी-पशु-पण्डकसंसक्तिलक्षणेन, यहा स्त्रियम् आलिक्षनादिकं वा दृष्टा, गृहस्थकाले वा यानि स्त्रीमः सार्ध भुक्तानि वा हिसतानि वा लिलतानि वा तानि स्मृत्वा मेथुनभाव उत्पद्यते । एवमुत्पन्ने कि कर्चन्यम् १ इत्याह—''तेगिच्छ'' इत्यादि, चिकित्सा 5 कर्तन्या, सा च निर्विकृतिकप्रभृतिका । तामितकान्तस्य शन्दादिका ०० वै। यतना फर्चन्या । किमुक्तं भवति १— वत्र स्थाने स्त्रीशन्दं रहस्यशन्दं वा शृणोति तत्र स्थिनसिहतः स्थाप्यते, आदिशन्दाद् यत्रालिक्षनादिकं पश्यित तत्रापि स्थाप्यते । ''असज्जण'' चि तस्यां शन्द-श्रवणादिक्षपायां चिकित्सायां सजनं—सङ्गो गृद्धिरिति यावत् सा तेन न कर्तन्या । एवं 'त्रिष्विप' दिन्यादिपु मैथुनेषु यतना मन्तन्या ॥ ४९५९ ॥ इदमेव सिनशेपमाह—

विइयपदे तेगिछं, णिन्वीतियमादिगं अतिकंते । सनिमित्तऽनिमित्तो पुण, उदयाऽऽहारे सरीरे य ॥ ४९६० ॥

द्वितीयपदे निर्विकृतिका-ऽनमौदिरका-निर्विलाहारोर्द्धस्थाना-ऽऽचाम्ला-ऽभक्तार्थ-पष्टा-ऽप्टमा-दिरूपां चिकित्सामितकान्तस्य अव्दादिकाऽनन्तरोक्ता यतना भवति । एपा च सिनिमिचेऽनिमिचे वा मैथुनाभिलेषे भवति । तत्र सिनिमिचो वसितदोपादिनिमित्तसमुत्थः, अनिमिचः पुनः कर्मो-15 दयेन १ आहारतः २ शरीरपरिवृद्धितश्च ३ य उत्पचते । सर्वमेतद् यथा निशीधे प्रथमोदे-शके भणितं तथेव द्रष्टव्यम् ॥ ४९६० ॥ गतं मैथुनम् । अथ रात्रिमोजनमाह—

> रातो य भोयणम्मि, चउरो मासा हवंतऽणुग्धाया । आणादिणो य दोसा, आवजण संकणा जाव ॥ ४९६१ ॥

रात्री भोजने कियमाणे चत्वारो मासाः 'अनुद्धाताः' गुरवो भवन्ति आज्ञादयश्च दोषाः । 20 ये च प्राणातिपातादिविषया आपत्ति-शद्भादोषाः परिमहस्यापिं शद्भां च यावत् प्रथमोद्देशके ५४ "नो कप्पद्द राओ वा वियाले वा असणं वा ४" इत्यादो रात्रिभक्तस्त्रवे (सूत्र ४२) ०० इहैवाभिहितास्ते सर्वेऽपि द्रष्टव्याः ॥ ४९६१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

णिरुवद्वं च खेमं च, होहिति रण्णो य कीरत् संती। अद्याणनिग्गतादी, देवी प्याय अज्झियगं॥ ४९६२॥

उपद्रवो नाम—अशिवं गलरोगादिकं वा, तस्यामावो निरुपद्रवम् । 'क्षेमं' परचकानुपष्ठवा-भावः । ततः 'निरुपद्रवं च क्षेमं च मदीये देशे भविष्यति' इति परिमान्य राजा ग्रान्ति कर्जुकामस्तपस्विनो रात्रो भोजयेत् । यद्वा राजपुत्रो वा नागरा वा 'राजः शान्तिः क्रियताम्' इति कृत्वा ये रात्रो न भुज्जते सुतपस्विनश्च ते रात्रें। भोजनीयाः, एप तस्या विद्याया उपनार इति परिभावयन्ति, ते च साधवोऽध्वनिर्गताद्यस्तत्र सम्प्राप्तास्ततो वद्यमाणो विविर्विधातन्यः। 30 यद्वा राज्ञः कस्यापि देवी वानमन्तरपूजां कृत्वा तपस्विनां रात्रिभोजनलक्षणम् "विज्ञवकं"

१ • प्तिविद्यमग्यगतः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥ २ ° स्त्रापे कर्त्तन्या । तत्र कां॰ ॥ ३ • प्तदन्तर्गतः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥

उपयाचितं मन्येत ॥ ४९६२ ॥ क्रुनः ? इति चेद् उच्यते---

अवधीरिया च पतिणा, सवत्तिणीए च पुत्तमाताए। नैलण्णेण व पुद्वा, बुग्गह्उप्पाद्यमणे वा ॥ ४९६३ ॥

'पतिना' मत्री 'अत्रचीरिता' अपमानिता सा देवी, यहा या तस्याः सपन्नी सा पुत्रमाना धत्तया न युष्टु बहुमान्यते, ग्छानत्वेन वा मा गाडनरं स्प्रष्टा, विष्रहो वा तम्याः कनापि सार्धमुत्पन्नम्ततो निबहोत्पाटस्य द्यमनार्थं नानमन्तरपूजा कर्तव्या, स च वानमन्तरा रात्री साब्रुषु मोजितेषु परिनोपग्रुइद्ति ॥ ४९६३ ॥ ननः-

एकेकं अतिणेउं, निमंतणा भोयणण विपुनेणं। भोत्तं अणिच्छमाण, मरणं च तहि वनसिनस्य ॥ ४९६४ ॥

एँकेकं साधुं बळाभियोगेन राजमवने 'अतिनीय' प्रबच्य रात्री विपुलेन भोजनेन निमन्नणा कृता, अभिहिताश्च साधवः—यदि सम्पति न मोक्ष्यव्यं नतो वयं व्यवरापियप्यामः। एवष्ठके तेपामेकस्य साथोम्नदानीं माकुमनिच्छना मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिर्दिछन्नम्, हितीयो हर्षाहुङ्गितः, तृतीयो भीन इत्यादि यथा मेशुने तथा मन्तत्र्यम् ॥ ४९६२ ॥ षत्र प्रायश्चित्तमाद्---

सुदुछिसिने भीण, पचक्त्राणे पडिच्छ गच्छ बेर विद् । मुळं छेदो छम्मास चडमें मासा गुरूग लहुओ ॥ ४९६५ ॥ गतार्था (गा॰ ४९५२)॥ ४९६५॥ अत्र यतनामाह—

नत्येव य मोक्खामो, अणिच्छें भुंजामों अंघकारिम । कोणादी पक्सेवी, पोइल भाण व जित गीना ॥ ४९६६ ॥

गत्रौ भोज्यमानः साधुभिर्भिधातव्यम्-भाजनेषु गृद्दीत्वा ततः 'तत्रेव' स्वप्रतिश्रये भोक्यामहे, न वर्ततं गृहस्थाना पुरतो भोकृष्; एवसुत्तवा नतोऽत्यमागारिकं नीत्वा परिष्टाप-यन्ति । अथान्यत्र नेतुं न प्रयच्छिनि भणन्नि च—अग्माकं पुग्तो भोक्तव्यम्; तनो वक्तव्यम्—प्रदीपमपनयत्, अन्यकारे सोजनं क्रुमेः; नतम्नेपामपञ्यनां कोणेषु आदिशब्दाद् थपरत्र वा एकान्त कवळान् प्रक्षिपन्ति । अथवा वस्त्रेण पोष्टलकं बद्धा तत्र प्रक्षिपन्ति, भाजनेषु 25 वा प्रक्षिपन्ति यदि निजकानि अछात्रृनि भवन्ति ॥ १९६६ ॥

थय प्रदीपं नापनयन्ति तत इदं वक्तव्यम्—

गैलण्णेण च पृहा, बाहाइडरूची च अंगुली चा चि। भ्रंनंता वि य असहा, सालंबाऽम्रुच्छिता मुद्धा ॥ ४९६७ ॥

यदि ते दुवंछ। सतो भणन्ति—ग्रानत्वेन सृष्ट्या वयम्, एतचासाकमपथ्यम्, यदि 20 समुद्दिशादम्ततो ब्रियामहे, तम्मान्मा ऋषिहत्यां क्रुरुत । अथवा भणितव्यम् — असामिर्गळक् यावद् शुक्तम्, वाद्यादं च-प्रमृतं शुक्तानां कुतो रुचिरुपत्रायते ? । यदेवं न प्रत्यपयिन्त तत्तो मानृस्यानेनाहुन्धी वदने प्रक्षिप्य वमनमुत्पादयन्ति । यदि तथापि न पैतियन्ति ततः स्तौकं

१ प्रत्ययन्ति वाही॰ मां॰ दे॰ ॥

तन्मध्यादास्तादयन्ति । अथ तथापि न विसर्जयन्ति तत एवं सालम्बनाः 'अगठाः' राग-द्वेप-रहिता अमूर्च्छिताः स्तोकं भुझाना अपि ग्रुद्धाः ॥ ४९६७ ॥ उपसंहरन्नाह—

> प्तथं पुण अधिकारो, अणुघाता जेस जेस ठाणेस । उचारियसरिसाई, सेसाइँ विकोवणद्वाए ॥ ४९६८ ॥

'अत्र पुनः' प्रस्तुतस्त्रें ॳ हैंस्तकर्म-मैथुन-रात्रिभक्तविषयेः स्थानेः ⊳ 'अधिकारः' प्रयो-ठ जनम् । केः ? इत्याह—येषु येषु स्थानेषु 'अनुद्धातानि' गुरुकाणि प्रायश्चित्तानि भणितानि तैरेवाधिकारः । 'शेपाणि' 🗠 र्छेघुपायश्चित्तसहितानि स्थानानि ⊳ पुनरुचारितार्थसदयानि शिष्याणां विकोपनार्थमुक्तानि ॥ ४९६८ ॥

### ॥ अनुद्धातिकप्रकृतं समाप्तम् ॥

पा राश्चिक प्रकृत मू

10

सूत्रम्---

तओ पारंचिया पन्नता, तं जहा—दुट्टे पारंचिए, पमत्ते पारंचिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए २॥

अस्य सम्बन्धमाह---

बुत्ता तवारिहा खल्छ, सोधी छेदारिहा अध इदाणि। देसे सन्वे छेदो, सन्वे तिविहो तु मूलादी ॥ ४९६९ ॥

15

तपोर्हा शोधिः खलु पूर्वसूत्रे गोक्ता, अथेदानीं छेदार्हाऽभिधीयते । स च च्छेदो द्विधा— देशतः सर्वतश्च । देशच्छेदः पञ्चरात्रिन्दिवादिकः पण्मासान्तः । सर्वच्छेदः 'मूलादिः' मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराञ्चिकमेदात् त्रिविधः । अत्र सर्वच्छेदः पाराञ्चिकलक्षणोऽधिकियते ॥ ४९६९ ॥ आह यधेवं तर्हि---20

> छेओ न होइ कम्हा, जित एवं तत्थ कारणं सुणसु । अणुघाता आरुवणा, कसिणा कसिणेस संबंधो ॥ ४९७० ॥

छेद एव सूत्रेऽपि कसान्न भवति ?, "ततो छेदारिहा पन्नचा, तं नहा-दुहे छेदारिहे" इत्यादिसूत्रं किमर्थं न पठितम् ! इति भावः । सूरिराह—यद्येवं भवदीया बुद्धिन्ततोऽत्र कारणं श्रैणु—या किलादिसृत्रेऽनन्तरोक्तेऽनुद्धाताख्याऽऽरोपणा भणिता सा 'कृत्सा' •< गुॅरुकेत्यर्थः, № 18 इयमपि पाराधिकाख्याऽऽरोपणा कृत्सीय, अतः कृत्ताया आरोपणाया अनन्तरं कृत्सीयारोपणा-Sभिषीयते । एप सम्बन्धः ॥ ४९७० ॥

१ ॰ एतन्मध्यगत. पाठ. भा० वां० नास्ति ॥ २ ॰ एनशिलान्तर्गत पाठ वां० एव वर्षने ॥ रे 'ऋणु' निशमय। तथाहि—या कां॰॥ ও ৺ ৮ एतदन्तर्गत. पाट. मा॰ कां॰ नान्य।

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याक्या--त्रयः पाराध्विकाः प्रज्ञसाः । तद्यया--दुष्टः पारा-श्चिकः, प्रमत्तः पाराश्चिकः, 'अन्योन्यं' परस्परं मुख-पायुपयोगतः प्रतिसेवनां कुर्वाणः पाराश्चिक इति सूत्रसमासार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं भाष्यकृद् विमणिपुराह-

अंचु गति-प्यणम्मि य, पारं पुणऽणुत्तरं द्युघा विति । सोधीय पारमंचइ, ण यावि तद्यतियं होति ॥ ४९७१ ॥

Б "अख्नु गति-पूजनयोः" इति वचनाद् अख्नुर्धातुर्गतो पूजने चात्र गृह्यते । तत्र गत्यर्थी यथा-पारं-तीरं गच्छति येन पायि वितेनामेनितेन तत् पाराि कम् । अथ पारं किमुच्यते ? इत्याह—'पारं पुनः' ससारसमुद्रस्य तीरमृतम् 'अनुत्तरं' निर्वाण 'बुनाः' तीर्थकृदादयो ब्रुवते, अनेनासेवितेन साधुमें यं गच्छतीति भावः । तद् यस्यापद्यते सोऽप्युगचारात् पाराश्चिक 10 उच्यते । यद्वा क्रोधेः 'पारं' पर्यन्तमञ्चति यत् तत् पाराश्चिकम् , अपश्चिमं पायश्चित्तमित्यर्थः । पूजाओं यथा--'न चापि' नैव 'तत्' प्रायश्चित्तपारगमनमपृजितं किन्तु पृजितमेव, ततो येन तपसा पारं प्रापितेन अध्यते -श्रीश्रमणसद्धेन पूज्यते तत् पाराध्विकं पाराध्वितं वाऽभिचीयते । तचोगात् साधुरपि पाराश्चिकः ॥ ४९७१ ॥ अथ तमेव मेदतः प्ररूपयति---

आसायण पंडिसेवी, दुविहो पारंचितो समासणं।

15

25

30

एकेकिम्म य भयणा, सचरिने चेव अचरिने ॥ ४९७२ ॥ पाराधिकः समासेन द्विविधः, तयथा-अागातनापाराधिकः प्रतिसेविपाराधिकश्च। पुनरेकैकस्मिन् द्वित्रिधा भजना कर्तव्या । कथम् १ इत्याह—द्वावप्येती सचारित्रिणी वा स्यातामचारित्रिणे। वा ॥ ४९७२ ॥ कथं पुनरेपा भजना ? इत्याह----

सन्त्रचरित्तं भस्पति, केणति पडिसेनितेण तु पदेणं ।

कत्थति चिद्वति देसी, परिणामऽवराह्मासञ्ज ॥ ४९७३ ॥ 20 केनचिदपराधपदेन पाराख्यिकापत्तियोग्येन प्रतिगेवितेन सर्वमिष चारित्रं अस्यति, कुत्राप पुनः चारित्रस्य देशोऽवतिष्ठते । कुतः ? इत्याह—'परिणामं' तीत्र-मन्दादिम्दपम् 'अपराधं च'

उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यरूपमासाद्य चारित्रं भवेद्वा न वा ॥ ४९७३ ॥ इदमेव मावयति---

तुछिम्मि वि अवराधे, परिणामवराण होति णाणत्तं ।

कत्यति परिणामिम वि, तुछे अवराहणाणत्तं ॥ ४९७४ ॥ तुरुयेऽप्यपराधे 'परिणामवशेन' तीत्र-मन्दाद्यव्यवसायवैचिन्यवसात् चारित्रपरिश्रंशादौ नानात्वं मवति, कुत्रचित् पुनः परिणामे तुल्येऽपि 'अपरायनानात्वं' प्रतिसेवनावेचित्र्यं भवति ॥ ४९७४ ॥ अयाजातनापाराञ्चिकं व्याचिस्यासुराह्-

तित्थकर पवयण सुते, आयरिए गणहरे महिद्वीए। एते आसार्यते, पच्छित्ते मग्गणा होइ ॥ ४९७५ ॥

तीर्थकरं मवचनं श्रुतमाचार्यान् गणधरान् महर्द्धिकांश्च, एतान् य आञातयति तस्य प्रायश्चिते वक्ष्यमाणरुक्षणा मार्गणा भवति ॥ ४९७५ ॥

१ °त्रिणावचारित्रिणी वा भवेताम् ॥ ४९७२ ॥ कां० ॥

25

:0

तत्र तीर्थकरं यथाऽऽशातयति तथाऽभिषीयते---

पाहुडियं अणुमण्णति, जाणंती किं व भुंजती भोगे। थीतिस्थं पि य दुचति, अतिकक्खडदेसणा यावि ॥ ४९७६ ॥

'प्राभृतिकां' सुरविरचितसमवसरण-महाप्रातिहार्यादिपूजालक्षणामर्हन् यद् अनुमन्यते तन्न सुन्दरम् । ज्ञानत्रयप्रमाणेन च मवस्तरूपं जानन् विपाकदारुणान् मोगान् किमिति सुद्धे ? 16 मिल्रिनाथादेश्च स्त्रिया अपि यत् तीर्थमुच्यते तद् अतीवासमीचीनम् । 'अतिकर्फशा' अतीवदुरनुचरा तीर्थकरैः सर्वोपायकुगछैरपि या देशना कृता साऽप्ययुक्ता ॥ ४९७६ ॥

अण्णं व एवमादी, अवि पडिमासु वि तिलोगमहिताणं।

पडिरूतमकुर्वितो, पात्रति पारंचियं ठाणं ॥ ४९७७ ॥ अन्यमप्येवमादिकं तीर्थकृतामवर्णं यो भाषते, तथा 'अपी'त्यभ्युचये, 'त्रिलोक्तमहितानां' 10 भगवतां याः प्रतिमास्तास्त्रपि यद्यवर्णे भाषते, यथा--'िक्नमेतासां पापाणादिमयीनां माल्या-ऽल्ह्रारादिपूजा क्रियते ?' एवं मुवन् , 'प्रतिरूपं वा विनयं' वन्द्रन-म्तुति-मृतादिकं तामाम-वज्ञानुद्धा अकुर्वन् पाराश्चिकं स्थानं प्रामोति ॥४९७७॥ अथ प्रवचनं-सद्धस्तस्याशातनामाह-

अकोस-तज्जणादिसु, संघमहिक्खिवति संघपिडणीतो ।

अण्णे वि अत्थि संघा, सियाल-णंतिक-ढंकाणं ॥ ४९७८ ॥

यः सङ्घारयनीकः सः च ''अकोस-तज्जणाइयु'' ति विभक्तिन्यत्ययाद् ⊳ आक्रोश-तर्जना-दिभिः सङ्घमधिक्षिपति । यथा---सन्त्यन्येऽपि शृगाल-नान्तिक-ढद्गप्रमृतीनां सद्धाः, याद्यान्ते तादृशोऽयमपीति भावः, एप आक्रोध उच्यते । तर्जना तु-'हुं हुं ज्ञातं भवदीयं सह्त्वम्' इत्यादिका ॥ ४९७८ ॥ अथ श्रुताञातनागाह-

काया वया य ते चिय, ते चेव पमायमप्पमादा य।

मोक्खाहिकारियाणं, जोतिसविज्ञासु किं च पुणो ॥ ४९७९ ॥

दशवेकालिकोत्तराध्ययनादौ यत् त एव पट् कायास्तान्येव च व्रतानि तावेव प्रमाटा-ऽप्रमादौ मूयोमूय उपवर्ण्यन्ते तद् अतीवायुक्तम् । मोक्षाधिकारिणां च माधूनां ज्योतिपवियायु पुनः किं नाम कार्य येन श्रुते ताः प्रतिपाद्यन्ते ? ॥ ४९७९ ॥ सथाऽऽचार्यागातनामाह्-

इष्ट्रि-रस-सातगुरुगा, परोवदेमुखया जहा मंखा । अत्तद्वपोसणस्या, पोसेंति दिया व अप्पाणं ॥ ४९८० ॥

**आचार्याः स्वभावादेव ऋदि-रस-सातगुरुकाः, तथा महा इव परोपदेगो**पताः, टोकाय-र्जनप्रसक्ता इति भावः, 'आत्मार्थपोपणरताः' खोदरभरणैकचेतसः । इदमेव न्याचरे--द्रिजा इवाऽऽत्मानमभी पोपयन्ति ॥ ४९८० ॥ अथ गणभराज्ञातनामाह-

> अब्धुअयं विहारं, देसिंति परेसि सयमुदासीगा । उवजीवंति य रिद्धि, निस्तंगा मो ति य भणंति ॥ ४९८१ ॥

१ 'चते, अपि च 'त्रिलो' मा० ॥ २ प्य म एतदरार्गन माठ मा० को० माना ॥ ३ धार्मः उपलक्षणस्वाद् मन्त्र-निमित्तादिभिम्ब पुनः कि कां ॥ १०१६८

б

10

गणघरा गौतमादंयो 'अम्युचतं विहारं' जिनकल्पमभृतिकं परेपामुपदिशन्ति स्वयं पुन-रुदासीनास्तं न प्रतिधन्ते, 'ऋद्धिं वा' अक्षीणमहानसिक-चारणादिकां लिव्यमुपनीवन्ति 'निस्सद्वा वयम्' इति च गणन्ति ॥ ४९८१ ॥ अध महद्धिकपदं व्याख्यानयति—

गणघर एव महिद्धी, महातवस्सी व वादिमादी वा । तिरुवगरपढमसिस्सा, आदिग्गहणेण गहिता वा ॥ ४९८२ ॥

इह गणधर एव सर्वलिव्यसम्पन्नतया महर्द्धिक उच्यते, यद्वा महर्द्धिको महातपस्ती वा वादि-विद्या-सिद्धप्रमृतिको वा भण्यते, तस्य यद् अवर्णवादादिकरणं सा महर्द्धिकाद्यातना । गणधरास्तु तीर्थकरप्रथमशिप्या उच्यन्ते, आदिग्रहणेन वा ते गृहीता मन्तव्याः ॥ १९८२ ॥

अँयतेपामाञ्चातनायां प्रायश्चित्तमार्गणामाह-

पदम-वितिएस चरिमं, सेसे एकेक चउगुरू होंति । सन्दे आसादितो, पादति पारंचियं ठाणं ॥ ४९८३ ॥

शत्र ४ "तित्थैयर पनयण सुर्यं" इति (४९७५) गाथाक्रमप्रामाण्यात् ⊳ प्रथमः— तीर्थक्करो द्वितीयः—सङ्घलयोर्देश्वतः सर्वतो चाऽऽशातनाया पाराश्चिकम् । 'होषेषु' श्रुतादिषु एकेकसिन् देशतः शाशात्यमाने चतुर्गुरुकाः प्रायश्चित्तं भवन्ति । अथ सर्वतस्तान्याशातयति 1ठतत्त्वोष्विप पाराश्चिकं स्थानं प्रामोति ॥ ४९८३ ॥

> तित्थयरपदमसिस्सं, एकं पाऽऽसादयंतु पारंची । अत्थस्सेव जिणिदो, पमनो सो जेण मुत्तस्स ॥ ४९८४ ॥

'तीर्थकरप्रथमशिप्यं' गणवरमेकमप्याञातयन् पाराश्चिको सवति । कुतः ? इत्याह— 'जिनेन्द्रः' तीर्थकरः स केवल्सेवार्थस्य 'प्रभवः' प्रथमत उत्पत्तिहेतुः, सूत्रस्य पुनः स एव २० गणघरो येन कारणेन 'प्रभवः' प्रथमतः प्रणेता, ततस्त्तमेकमप्याञ्चातयतः पाराश्चिकमुच्यते ॥ १९८१ ॥ उक्त आज्ञातनापाराश्चिकः । सम्प्रति प्रतिसेवनापाराश्चिकमाह—

पिंडसेवणपारंची, तिविधो सो होइ आणुपुन्त्रीए। दुट्टे य पमत्ते या, णेयन्त्रे अण्णमण्णे य ॥ ४९८५॥

प्रतिसेवनापाराञ्चिकः 'सः' इति पूर्वोपन्यसः 'त्रिविधः' त्रिपकारः 'आनुपूर्व्या' सूत्रीक्त-25 परिपाट्या भवति । तद्यथा—दुष्टः पाराञ्चिकः, प्रमतः पाराञ्चिकः, अन्योन्यं च कुर्वाणः पाराञ्चिको ज्ञातव्यः ॥ ४९८५ ॥ तत्र दुष्टं तावदाह—

दुविधो य होह टुट्टो, कसायदुट्टी य विसयदुट्टी य । दुविहो कसायदुट्टो, सपक्ख परपक्ख चडमंगो ॥ ४९८६ ॥

हिनिधश्च मनति दुष्टः—कपायदुष्टश्च निपयदुष्टश्च । तत्र कपायदुष्टो हिनिधः—स्वप-२० सदुष्टः परपक्षदुष्टश्च । अत्र चतुर्भक्षी, गाथायां पुस्त्वं प्राकृतत्वात् । तद्यथा—स्वपक्षः स्वपक्षे दुष्टः १ स्वपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः १ ॥१९८६॥

र °दयो जिनकल्पाटिरूपमभ्युद्यतं बिहारं परेषा° का०॥ २ ඦ ॎ एतन्मध्यगतः पाठः कौ० एव वर्तते ॥

तत्र प्रथमभक्तं विभावविषुराह—

सासवणाले ग्रहणंतए य उछगच्छि सिहरिणी चेव। एसी सपनखदुद्दी, परपनखे होति णेगविधी ॥ ४९८७ ॥

''सासवणाले'' ति सर्पपभर्जिका, ''मुहणंतकं'' मुखवस्त्रिका, उल्रकः-चूकरतस्यवादिणी यस स उल्काक्षः, 'शिलरिणी' मर्जिता । एते चत्वारो दृष्टान्ताः । एप सपन्नकपायदृष्टी ह मन्तन्यः । परपक्षकपायदुष्टः पुनरनेकविधो भवतीति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ ४९८७ ॥

अथेनामेव विवरीपुः सर्पपनालदृष्टान्तं तावदाह—

सासवणाले छंदण, गुरु सन्त्रं भुंजें एतरे कोवी। खामणमणुवसमंते, गणि ठवेत्तऽणाहिं परिण्णा ॥ ४९८८ ॥ पुच्छंतमणक्खाए, सोचऽण्णतों गंतु कत्थ से सरीरं । गुरु पुच्च कहितऽदातण, पडियरणं दंतभंजणता ॥ ४९८९ ॥

इह प्रथमं कथानकम्-एगेण साहुणा सासवमज्जिया सुसभिया रुद्धा, तत्य से अतीव गेही । आयरियस्स य आलोइयं । पडिदंसिए निमंतिए य आयरिएणं सन्त्रा नि समुद्दिष्टा । इतरो पदोसमावण्णो । आयरिएणं रुक्लिय, 'मिच्छामि दुक्कडं' कयं तहावि न उवसमह, भणइ य— तुज्झ दंते भंजामि । गुरुणा चिंतियं— 'मा असमाहिमरणेण मारिस्सइ' चि गणे 15 अन्नं गणहरं ठवेता अन्नं गणं गंतूण भत्तपचक्लाणं कयं । समाहीए कालगया । इयरो ग्वेसमाणो सज्झंतिए पुच्छइ---कत्य आयरिया ? । तेहि न अवसायं । सो अन्नतो सोघा त्तरथ गंतुं पुच्छइ—कहि आयरिया ! । ते भणंति—समाहीए कालगया । पुणो पुच्छइ— किह सरीरगं परिदृवियं ? । आयरिएहि य पुट्यं भणियं — मा तस्स पायस्स मम सरीर-परिद्वाविणयाभूमिं कहेजाह, मा आगद्वि-विगर्हि करेमाणो उद्घाहं काहिइ। तेहि अकहिए 20 अन्नतो सोउं तत्थ गंतुं उवद्वियाओ गोलोवलं कद्विऊण दंते भंजंतो भणइ---एतेहिं तुमे सासवनालं खइयं । तं साहृहि पडियरंतेहिं दिहं ॥

अथाक्षरगमनिका—सर्पपनालविषयं 'छन्दनं' निमनणं गुरोः कृतम् । गुरुणा च सर्व भुक्तम् । इतरस्य कोपः । गुरुणा क्षामणे कृतेऽपि स नोपशान्तः । ततोऽनुपशान्ते तस्तिन् 'गणिनम्' आचार्य स्वापयित्वा अन्यस्मिन् गच्छे 'परिज्ञा' भक्तप्रत्याख्यानमङीकृतम् । तस्य च 25 शिप्याधमस्य 'गुरवः कुत्र गताः ?' इति प्रच्छतोऽपि सज्ज्ञिलकसाधुभिनीख्यातम् । नतोऽन्यतः श्रुत्वा तत्र गत्वा 'कुत्र तेपां गरीरम्!' इति प्रच्छा कृता । गुरुभिश्च पूर्वमेव तदीयो पृवान्तः कथित आसीत्। ''दायण'' चि अकारप्रश्लेपात् ततन्तराचार्यगरीरपरिष्ठापनाभृमिनं दर्शिना। स चान्यतः श्रुत्वा गतो दन्तभञ्जनं कृतवान् । साधुभिश्च गुपिरुस्वाने सिंनैः प्रतिनरण कृत-मिति ॥ ४९८८ ॥ ४९८९ ॥ अथ मुखानन्तकदृष्टान्तमाद्-50

मुहणंतगस्स गहणे, एमेव य गंतु णिसि गलग्गहणं। सम्मूढेणियरेण वि, गलए गहितो मता दो वि ॥ ४९९० ॥

१ 'पपः' पतहृष्टान्तोक्तः सप् वां ॥ २ व्हाइत, पः भा मो के व तावी ॥

**23** 

ण्डेन साहुना सुन्गनन्तकमनीबोज्बलं ख्र्यम्, तस्य च शुरुनिर्धहणं कृतम्। तत्रापि 'एवमेव' प्वीन्यानकसहयं वक्तव्यम्। नदरं तन् पुनर्सनाननकं प्रत्यायवाऽपि न गृही- तम्। ततो गुरुणा न्यगण एव यक्तं प्रत्याच्याउम्। नियायां च विग्हं ख्र्य्या 'सुसानन्तकं गृह्मि' इनि यणता गाहनरं गठे प्रहणं कृतम्। सम्मृदंन च 'इन्र्रणाति' गुरुणा स गलके द्र्शितः। एवं हार्वप स्नो॥ १९९०॥ उच्चकासहय्यन्तनाह—

अन्यंतए वि सिच्चित, उछगच्छी ! उक्छणामि ने अच्छी । पहमगमी नवरि इहं, उछगच्छीउ चि होकेति ॥ ४९९१ ॥

एकः साबुरम्ब्रहेनेऽपि सूर्ये सीव्यन् अरोप साबुना परिहासेन मणितः—उद्यक्ताल !

किमेबमन्त्रहेनेऽपि स्थे मीव्यन्ति ! । स प्राह—एवं मणतन्त्रव हे अप्यक्षिणी उत्त्वनामि ।

श्वनापि सर्वोऽपि प्रथनान्यानकर्मा मन्त्रव्यः । नवर्गनिह न्यर्गणे प्रत्याच्यातमक्त्य काल्य
तस्य र्नोन्द्रणाद् अयोगयीं कीलिकामाकृत्य 'मां उद्यक्तां सणिस !' इति हुर्वाणो है अप्य
सिकी उद्युत्य क्रस है।क्रयति, 'वरं मया निर्यामितम्' इति कृत्वा ॥ १९९१ ॥

बिखरिपीदयान्त्रमाह—

निहिनिणरंगाऽञ्जोषण, छंदिएँ सच्चाह्ने अ उनिगरणा । यचपरिण्णा अण्णहि, ण गच्छनी सी हहं णवरि ॥ ४९९२ ॥

एकेल साञ्चना टक्क्क्या शिक्रिणी करूम । मा च सुन्यणामाक्षीचित्रा, तथा च सुरवः 'छिन्दिनः' निमिष्टिताः । सा च तैः सबीऽप्यापीना । तनः स माष्टुः प्रदेषसुरगतो मारणार्थं दण्डनस्दिणियान् । स सुक्षिः धाषितोऽपि यदा नोपशान्यति ततः मक्तपरिज्ञा कृता । नवरिषद् 'मः' आचार्योऽन्यसिन् गणे न गतः । तस्य च समाधिना क्राक्रगतस्य स्रित्रकं ध्वेतेष पापाराना दण्डकेन कृष्टितन् ॥ २९९२ ॥

युत एने दोपास्त्रनो कोमन्त्रीको न कर्तव्यः । तथा चाइ—

तिच्चक्रमायपरिणनो, निच्चयगगाणि पावह मयाई। मयगुम्स ईनमंजण, सममर्ग्ण होक्कणुनिपरणा ॥ ४९९२ ॥

तीत्राः—उत्तर्य ये कमयानेतु परिणवो जीवनीत्रवरकाणि स्यानि प्रामोति । यश्रा— अध्ययदृष्टान्वोक्तसाचायेस तीत्रवेसपरिणवस दन्त्रमञ्जनमयम्, द्वितीयदृष्टान्वोक्तयोम् दिन्या-८५चाव्योनिविकोधपरिणवयोः समकार्क मरणम्, तृतीयदृष्टान्वपसिद्धस सार्थोन् कोचनदीकनम्, चतुर्यदृष्टान्तोक्तस दृण्दकोदिरणम् । इदृष्टाः स्वण्यकपावदृष्टा लिक्नपारा-विकाः कर्तव्याः ॥ ४९६३ ॥ गवः प्रयनो महः । अय द्वितीयमञ्जनाद्

रायदवादिपरिणतो, अहवा वि हवेल गयवहत्यो तु । स्रो छिंगतों पार्त्वा, जो वि च परिकडूती तं तु ॥ ४९९४ ॥

गर्ना राज्ञामान्यस्य वा अरस्य या शाङ्कतगृहस्यस्य वयाय परिपतः, अथवा राज्यस्य एव स स्वेत् विहित्तगत्वय इन्यर्थः, एत्रमनेकविषः पर्तयद्युष्टः । एप सर्वोऽति छिङ्गगराबिकः

१ °वाणी सृतस्य हे सार ॥

25

कर्तव्यः । 'योऽपि चै' आचार्यादिकः 'तं' राजवधकं 'परिकर्पति' वर्जापयति सोऽपि लिज्जपाराध्विको विधेयः ॥ ४९९४ ॥

भव तृतीयम् उच्यते—परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः स कथं भवति १ उच्यते—पूर्वं गृह-वासे वसतो वादे पराजित आसीत्, स्कन्दकाचार्येण पालक्षवत्, वैरिको वा'स तरगञ्ज-सीत्। स पुनः कीहशो भवेत् १ इत्याह—

सभी न असत्री ना, जो दुहो होति तू सपन्यकिम। तस्स निसिद्धं लिंगं, अतिसेसी ना नि दिखाहि॥ ४९९५॥

स च रैसंजी वा असंजी वा यः स्वपक्षे दुष्टो भवति तस्य लिज्ञं निषिद्धम्, ग्रमज्या न दातव्येति भारः । अतिजयज्ञानी वा 'उपज्ञान्तोऽयम्' इति मत्वा तस्यापि लिग्नं वस्ति ॥ ४९९५ ॥ अथं चतुर्थभक्तः परपक्षः परपक्षे दुष्ट इति भाव्यते——

रत्नो जुनरत्नो ना, नधतो अहना नि इस्तरादीणं । सो उ सदेसि ण कप्पइ, कप्पति अण्णम्मि अण्णाओ ॥ ४९९६ ॥ बो राज्ञो ना युनराजस्य ना नधकः अथनाऽपि ईश्वरादीनां घातकः 'स तु' स पुनः सदेशे दीक्तिं न कल्पते, किन्तु कल्पतेऽन्यसान् देशेऽज्ञातो दीक्षितुम् ॥ ४९९६ ॥

> इत्थ पुण अधीकारो, पढमिछुग-वितियमंगदुट्टेहिं। तेसिं लिंगविवेगो, दुचरिमें वा लिंगदाणं तु ॥ ४९९७॥

अत्र पुनः प्रथम-द्वितीयभङ्गदुष्टेरिषकारः, 'खपक्षः खपक्षे दुष्टः, खपक्षः परपेक्षे दुष्टः' इत्याद्यभङ्गद्वयवर्षिभिरिति भावः । एतेपां लिङ्गविवेकरूपं पाराध्विकं दातव्यम् । अतिशयज्ञानी वा यदि जानाति 'न पुनरीदृशं करिष्यति' इति ततः सम्यगावृत्तस्य लिङ्गविवेकं न करोति । ''दुचरिमे'' विं तृतीय-चतुर्थलक्षणो यो द्वो चरगभङ्गो तयोः 'वा' विकल्पेन लिङ्गदानं २० कर्तव्यम् । किमुक्तं भवति !— 'परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः, परपक्षः परपेक्षे दुष्टः' इति भङ्गद्वये वर्षमाना यद्यपशान्ता इति सम्यग् ज्ञायन्ते ततो लिङ्गदानं कर्तव्यम्, अथ नोपञान्तात्ततो न मनाज्यन्ते । प्रवाजिता अपि तानि स्थानानि परिद्यिन्ते, एप वाशव्यस्युचितोऽर्थः ॥४९९०॥

अथ 'सर्पपनालादिदृष्टान्तमिस्दा दोषा मा भूवन्' इति हेतोराचार्गर्णं यया सामाचारी स्मापनीया तथा मतिपादयत्राह—

# सन्वेहि वि घेत्तन्वं, गहणे य निमंतणे य जो तु विही ।

१ च 'तं' राजवधकं परिकर्पति सोऽपि भा० गं० ॥ २ 'रांभी चा' ध्राधकः 'समंभी चा' अधावकः यः ख्र कं० ॥ ३ 'शत्र पुनः' प्रस्तुने पाराश्चिक्तस्त्रे प्रधम कं० ॥ ४ तार्धः मो० दे० विनाऽन्यत्र—क्ति 'परपक्षः सपक्षे दुष्टः, परपक्षः परपक्षे दुष्टः' इति वृतीय-वृत्यां यो को चरमी भक्ती तयोर्थगु कं० । क्ति वृतीय-चतुर्भलक्षणी यी को चरमभक्षी नयोथगु भा० ॥ ५ तार्धि० मो० दे० विनाऽन्यत्र—क्तिविष्टात्रतोत्ता दोषा घं० । 'लाइयो कोषा मा० ॥ ६ तार्धि० मो० दे० विनाऽन्यत्र—क्वा याद्यी सामाचारी स्वापनीया नाट्यी यहकाम आह—सब्बेहि को० । 'ण ह्यं सामाचारी स्वापनीया—सब्बेहि भा० ॥

ħ

25

20

भुंजंती जतणाए, अजतण दीसा इमे होंति ॥ ४९९८ ॥

सर्वेरिप साधुमिराचार्यप्रायोग्यं सत्त्वमात्रकेषु ब्रहीतन्त्रम् । तथा ब्रहणे च निमन्नणे च यो वक्ष्यमाणो विधिः स सर्वे। कर्तन्यः । एवं यननया सुग्यो भुजते । अयननया तु भुजा-नानाम् 'इमे' वक्ष्यमाणा दोषा मदन्ति ॥ ४९९८ ॥ एनामेव निर्मुक्तिगाथां मावयति—

सन्वेहि वि गहियम्मी, थोवं थोवं तु के वि इच्छंति ।

सन्वेसिं ण वि शंजति, गहितं पि विनिज्ञ आदेमो ॥ ४९९९ ॥

मर्वेरिष आचार्यप्रायोग्ये गृहीते केचिराचार्या दृद्गिच्छिन्नि, यथा—तत एकेकस हस्तान् स्तोकं स्तोकं गृहीत्वा गुरुणा मोक्तव्यम ; एप प्रथम आदेशः । अपरे ह्यतते—एकेनेव गुरु-योग्यं ब्रहीतव्यम्, अयान्यरिष गृहीतं ननस्तदृहीनमिष तेषां सर्वेषां हस्तात् न्तोकं स्तोकं न 10मोक्तव्यम्, किन्तु तैर्निमित्रितेन वक्तव्यम्—पर्याप्तम्, इत उन्द्वं न गच्छिति; एप द्वितीय आदेशः ॥ १९९९ ॥ अमुमेर्वं व्याचिष्टे—

> गुरुमित्तमं नो हिययाणुक्लां, सो गिण्हती णिस्समणिस्सतो ना । तस्सेन सो गिण्हति णेयरेमिं, अलन्ममाणिस्म न थोन योनं ॥ ५००० ॥

यो गुरुमिक्तमान् यश्च गुरुणां 'हृदयानुक्त्रुः' छन्डोनुवर्षी म गुरुपायोग्यं निश्रागृहम्यो-16 ऽनिश्रागृहम्यो वा गृहाति, तरंशव च सम्बन्धि 'सः' आचार्या मक्त-यानं गृहाति, न 'इतरे-पाय' अपरसाधूनान् । अथेकः पर्याप्तं न लमते नतोऽरुम्यमाने नोकं न्त्रोकं सर्वेषामपि गृहाति ॥ ५००० ॥ एप श्रहणविधिरुक्तः । सम्प्रति निमन्नण विधिमाह—

सित रूंमिम वि गिण्हिन, ह्यरेसि लाणिङण निर्व्वं । ग्रंचित य सावसेमं, जाणित उत्रयारमणियं च ॥ ५००१ ॥

20 'सित' विद्यमानेऽपि प्राचुर्येण लामे यदि इतरे नाघवो निमन्नयमाणा गार्ट निवन्त्रं कुर्वते ततन्त्रं ज्ञात्वा तेपामपि गृहाति । तच नदीयं भुजानः सावदीपं मुझति, मा सर्वसिन् मुक्ते प्रदेषं स गच्छेत् । द्राचारमणितं च जानाति, 'अयमुपचारेण, अयं पुनः सङ्कावेन निमन्नयते' इत्येवं विद्विष्ठिद्देरपद्भवतीत्ययैः ॥ ५००१ ॥

गुरुणो(णं) भृतुत्र्वरियं, वालादसतीय मंडलिं जाति । जं पुण सेसगगहितं, गिलाणमादीण तं दिति ॥ ५००२ ॥

गुरूणां यद् भुक्तोहरितं तद् वालादीनां दीयते । तेषाममात्रे 'मण्डली याति' मण्डली-भित्रहे क्षिप्यते । यत् पुनः शेषः-गुरुमिक्तमद्यतिरिक्तः साबुमिमीत्रके गृहीतं तद् ग्लाना-दीनां प्रयच्छन्ति ॥ ५००२ ॥

> सेसाणं संसहं, न छुव्यता मंहलीपहिरगहए । पत्तेग गहित छुव्यति, ओमासणलंय मानृणं ॥ ५००३ ॥

'शेपाणां' गुरुव्यतिरिक्तानां संस्रष्टं मण्डन्शियतिब्रहे न त्रिप्यते । यसु न्यानादीनामयीय र स्तोकं स्र्रिः 'नापि' नय सुद्धे, जिन्तु डा॰ ॥ २ ॰व डिनीयमादेशं स्या॰ डा॰ ॥ २ ॰नां मण्डलीस्वविराः प्रय॰ डा॰ ॥

'प्रत्येकं' प्रथक् पृथग् मात्रकेषु गृहीतं तत् तेपामुद्वरितं मण्डल्यां प्रक्षिप्यते, परमवमापितलामं मुक्तवा, स नै प्रक्षिप्यत इति भावः ॥ ५००३ ॥

पाहुणगट्टा व तगं, धरेतुमतिवाहडा विगिचंति । इह गहण-भ्रंजणविही, अविधीऍ हमे भवे दोसा ॥ ५००४ ॥

प्राष्ठुणकार्थं वा 'तकं' ग्लानार्थमानीतं प्रायोग्यं 'धृत्वा' स्थापियत्वा यदि 'अतिवाहडाः' ठ अतीवधाताः प्राष्ठुणकाश्च नायाताः तदा 'विवेचयन्ति' परित्यजन्ति । एविमह ग्रहण-मोजन- विधिमवति । यद्येनं विधि न कुर्वन्ति ततस्तस्मिन् अविधौ इमे दोपा मवेयुः ॥ ५००४ ॥

तिव्वकसायपरिणतो, तिव्वतरागाइँ पावइ भयाई । मयगस्स दंतभंजण, सममरणं ढोक्कणुग्गिरणा ॥ ५००५ ॥

व्याख्यातार्था (गा० ४९९३) ॥ ५००५॥ उक्तः कपायदुष्टः। अथ विषयदुष्टमाह—10

संजति कप्पद्वीए, सिजायरि अण्णउत्थिणीए य । एसो उ विसयदुद्वो, सपक्ख परपक्ख चडभंगो ॥ ५००६ ॥

इहापि खपक्ष-परपक्षपदाभ्यां चतुर्भिङ्गी, तद्यथा—खपक्षः खपँक्षे दुष्टः १ खपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः खपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः ३ । तत्र 'कल्पिकायां' तरुण्यां संयत्यां 'संयतः' अध्यपपत्र इति प्रथमो भङ्गः । सयत एव अध्यातरभ्रूणिकायामन्यतीर्थिक्यां 15 वाऽध्यपपत्र इति द्वितीयः । गृहस्थः संयतीकल्पिकायामध्यपपत्र इति तृतीयः । गृहस्थो गृहस्थायामिति चतुर्थः । एप विषयदुष्टश्चतुर्विधो मन्तव्यः ॥ ५००६ ॥

च अथेतेपु प्रायश्चित्तमाह— ⊳

पढमे भंगे चरिमं, अणुवरए वा वि वितियभंगिम । सेसेण ण इह पगतं, वा चरिमे लिंगदाणं तु ॥ ५००७ ॥

प्रथमे भन्ने 'चरमं' पाराश्चिकम् 'अनुपरतस्य' अनिवृत्तस्य । द्वितीयेऽपि भन्ने पाराश्चिकम् । 'शेपेण तु' तृतीय-चरमभन्नद्वयेन नात्र प्रकृतम् , अत्र पाराश्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् तस्य च परप-क्षेऽघटमानत्वात् । अथवा ''वा चिरमे लिंगदाणं तु'' ति 'वा' विकल्पेन—भजनया चरम-भन्नद्वये लिन्नदानं कर्तव्यम् , यद्युपञान्तस्तदाऽन्यसिन् स्थाने लिन्नं दातव्यम् अन्यथा तु नेति भावः ॥ ५००७ ॥ अथ प्रथमभन्ने दोपं दर्शयन्नाह—

लिंगेण लिंगिणीए, संपत्तिं जह णियच्छती पावो । सन्वजिणाणऽञ्जातो, संघो आसातिओ तेणं ॥ ५००८ ॥

'लिङ्गेन' रजोहरणादिना युक्तः 'लिङ्गिन्याः' सयत्याः सम्पत्तिं यदि अधमतया कथमपि कश्चित् पापः 'नियच्छति' प्रामोति तर्हि तेन पापेन सर्वेजिनानाम् 'आर्याः' संयत्यः सङ्घश्च भगवानाशातितो मन्तव्यः ॥ ५००८ ॥

१ न मण्डल्यां प्रक्षित्यते किन्तु ग्लानादीनामेव टीयत इति का॰ ॥ २ विविचंति मा॰ ॥ ३ इइ ग॰ भा॰ कां॰ विना ॥ ४ ॰पक्षे विषयाभिलापमङ्गीकृत्य दुष्टः का॰ ॥ ५ ⁴ ▷ एतदृन्त- र्गतमवतरण कां॰ एव वर्तते ॥

Ŀ

10

15

पानाणं पात्रयरो, दिहिडन्मासे वि सो ण नद्दति हु । जो जिणपुंगत्रमुद्दं, निमऊण तमेत्र घरिसेति ॥ ५००९ ॥

पापानां सर्वेपामिष स पापतरः, अन एव हृष्टे:-छोचनस्याभ्यासेऽपि-समीपेऽपि कर्तुं सः 'न वर्तते' न करूपने यः 'जिनपुजनपुटां' श्रमणीं नत्वा नामेव धर्पयति ॥ ५००९ ॥

संसारमणवयग्गं, जाति-जरा-मग्ण-वेद्णापउरं।

पावमलपडळळ्ञा, भमंति सुद्दाघरिसणेणं ॥ ५०१० ॥

संसारम् 'अन्वद्यम्' अपर्यन्तं जाति-जरा-गरण-वेदनाप्रद्युरं पापमलपटलच्छना सुद्राघर्ष-णेन परिश्रमन्ति ॥ ५०१० ॥ ततः—

> जन्युप्पञ्जित दोसो, कीरति पारंचितो स तम्हा तु । सो पुण सेनीमसेनी, गीनमगीतो च एमेन ॥ ५०११ ॥

यत्र क्षेत्रे यस सयतीवर्पणादिको टोप उत्पद्यते उत्पत्सते वा स तैसात् क्षेत्रात् पाराधिकः क्रियते । स पुनः सेवी वा स्यादमेवी वा, तन तत् कार्यं कृतं वा भवेदकृतं चेति भावः; एक्मेव गीनार्थो वा भवेदगीनार्थो वा, स सर्वे। पाराधिकः कर्तव्यः ॥ ५०११ ॥

कथम् ? इत्याह—

उवस्तय कुले निवसण, वाडग साहि गाम दंस रखे वा । कुल गण संवे निजृहणाएँ पारंचितो होनि ॥ ५०१२ ॥

यस यसिनुपाश्रये दोप उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स तन उपाश्रयान् पाराधिकः क्रियते । एवं यसिन् गृहस्यकुले दोप उत्पन्नः, तथा निवेशनम्—एक्रनिर्गम-प्रवेशद्वारो द्वयोश्रीमयोर-पान्तराले द्यादिगृहाणां सिनवेशः, प्रवंविधस्य एव श्रामान्तर्गतः पाटकः, साही—शासा20 रूपेण श्रेणिकमेण स्थिता शामगृहाणामेकतः परिपाटिः, श्रामः—प्रतीतः, देशः—जनपदः, राज्यं नाम—यावत्यु देशेषु एकभृपतेराज्ञा तावदेश्यप्रमाणम् । एतेषु यत्र यस्य दोप उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स ततः पाराधिकः कियते । तथा कुलेन यो निर्यृदः—बाद्यः कृतः स कुल्पाराधिकः । गणाद् वादाः कृतो गणपाराधिकः । सञ्चाद् यस्य निर्यृहणा कृता स सद्युपाराधिकः ॥ ५०१२ ॥ किमर्यमुपाश्रयादिपाराधिकः कियते ? इत्याह—

25 डवसंतो वि समाणो, वारिज्ञति तेसु तेसु ठाणेसु । हंदि हु पुणो वि दोसं, तहाणासेवणा कृणति ॥ ५०१३ ॥

'टपणान्तोऽपि' खिलिक्षनीप्रतिसेवनात् प्रतिनिष्टचोऽपि सन् 'तेषु तेषु स्थानेषु' प्रति-श्रय-कुल-निवेशनादिषु विहरन् वार्यते । कुनः ? इत्याह—'हन्दिः' इति कारणोपप्रदर्शने, 'हु'रिति निश्चये, पुनरप्यसी तस्य म्यानस्यासेवनात् तमेव दोषं करोति ॥ ५०१३ ॥

30 इदमेन स्पष्टतरमाह-

जेस विद्दरंति तातो, वारिखति तेस तेस ठाणेसु । पदमगर्भगे एवं, संसेसु वि ताइँ ठाणाई ॥ ५०१४ ॥

१ ततः क्षे° मा॰ मा॰ ॥ २ °च स्फुटतर° मा॰ मा॰ ॥

'येषु' मामादिषु 'ताः' संयत्यो विहरन्ति तेषु तेषु स्थानेषु स विहरन् वार्यते, ततः पाराश्चिकः कियत इत्यर्थः । एवं 'प्रथमभक्ते' ० 'स्विपक्षः खपक्षे दुष्टः' इतिरुक्षणे ⊳ विघि-रुक्तः । 'शेषेष्विप' द्वितीयादिषु भन्नेषु तानि स्थानानि वर्जनीयानि । किमुक्तं भवति ?— द्वितीयभन्ने यस्यामगार्यामध्युपपन्नस्तदीये कुल-निवेशनादौ प्रविशन् वारणीयः, तृतीय-चतुर्थ-भज्जयोः र् 'परपक्षः खपक्षे परपक्षे वा दुष्टः' इतिलक्षणयोः ⊳ उपशान्तस्यापि तेषु स्थानेषु 5 लिक्नं न दातन्यम् ॥ ५०१४ ॥

> एत्थं पुण अहिगारो, पदमगभंगेण दुविह दुट्ठे वी। उचारियसरिसाई, सेसाई विकोनणहाए ॥ ५०१५॥

अत्र पुनः 'द्विविधेऽपि' कपायती विषयतश्च दुष्टे प्रथमभन्नेनाधिकारः । 'शेपाणि पुनः' द्वितीयभङ्गादीनि पदानि उच्चारितसदृशानि विनेयमितिविकोपनार्थमभिहितानि ॥ ५०१५ ॥ 10 गतो दुष्टः पाराश्चिकः । सम्प्रति प्रमत्तपाराञ्चिकमाह-

कसाए विकहा विगडे, इंदिय निहा पमाद पंचविधो । अहिगारो सुत्तमिं, तहिगं च इमे उदाहरणा ॥ ५०१६ ॥

'कपायाः' कोधादयः, 'विकथा' स्त्रीकथादिका, 'विकटं' मद्यम्, 'इन्द्रियाणि' श्रीत्रा-दीनि, 'निद्रा' वक्ष्यमाणा, एष पञ्चविधः प्रमादो भवति । अयं च निशीथपीठिकायां 15 यथा सविस्तरं सप्रायश्चित्तोऽपि भावितस्तथैवात्रापि मन्तन्यः । नवरमिह खपनं सुप्तं-निद्रा इत्यर्थः, तयाऽधिकारः । सा च पञ्चविधा—निदा १ निदानिदा २ प्रचला ३ प्रचलापचला ४ स्त्यानर्द्धिश्चेति ५ । तत्र-

> सुहपिडवोहो निद्दा, दुहपिडवोहो य निद्दनिद्दा य । पयला होइ ठियस्सा, पयलापयला उ चंकर्मेतो ॥

20

25

स्त्यानर्द्धिस्तु---स्त्याना-प्रबलदर्शनावरणीयकर्मोदयात् कठिनीभृता ऋद्धिः-चैतन्यशक्ति-र्यस्यामवस्थाया सा स्त्यानिर्द्धः, यथा घृते उदके वा स्त्याने न किञ्चिदुपलम्यते एवं चैतन्य-ऋच्यामपि स्त्यानायां न किञ्चिद्धपरुभ्यत इति भावः । अत्र पाराञ्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् स्त्यान-र्द्धिनिद्रयाऽधिकारः । तस्यां चामून्युदाहरणानि ॥ ५०१६ ॥

पोग्गलं मोयग फरुसग, दंते वडसालमंजणे सुते। एतेहिं पुणो तस्सा, विविचणा होति जतणाए ॥ ५०१७ ॥

'पुद्गरुं' पिशितम्, 'मोदकः' लड्डकः, 'फरुसकः' कुम्मकारः, 'दन्ताः' प्रतीताः, वटशा-छामञ्जनम् । एतानि पञ्चोदाहरणानि 'सुप्ते' स्त्यानर्द्धिनिद्रायां भवन्ति । 'एतैः' एतदृष्टान्तोक्ते-श्चिहैः स्त्यानिर्द्धं परिज्ञाय 'तस्य' स्त्यानिर्द्धमतः साधीर्यतनया 'विवेचनं' परित्यागः कर्तन्यो भेवति ॥ ५०१७ ॥ तत्र पुद्रस्रदृष्टान्तमाह—-30

१-२ ⁴ № एतदन्तर्गत. पाठ भा॰ का॰ नास्ति ॥ ३ 'प्रथमभद्गेन' पाराश्चिकप्रायश्चित्त-विषयभूतेनाधि° कां ॥ ४ भतो ॥ इत्याद्यनिद्राचतुष्ट्यलक्षणम् । पश्चमी भाव्यते — स्त्यानिक:-स्त्याना- का॰॥ ५ °ल लड्डम फर्छ तामा॰॥

पिसियासि पुन्व महिसं, विगिष्यं दिस्स तत्थ निसि गंतुं। अण्णं इंतुं खायति, उवस्मयं सेसगं णेति ॥ ५०१८ ॥

प्राम्म गामे प्राो को हुंवी पक्षाणि य तिल्याणि य तिम्मणेयु अ अणेगसो मंसप्पगारे भक्षेत । सो अ तहाक्ष्मणं थेराणं अंतिण धम्मं सो उपद्या गामाइम् विहरह । तेण य ४ एगत्य गामे मिहसो विगिच्चमाणो दिष्टो । तस्स मंसे अभिलामो जातो । सो तेण अमिछा-सेण अधोच्छिन्नेणेव भिक्खं हिंडिचा - अंधोच्छिन्नेणेव सुचो, एवं > अन्योच्छिन्नेण वियार-भूमिं गतो । चरिमा सुचपोरिमी कया, आवस्सयं काउं पानोमिया पोरिमी विहिता । तद्य-लासी चेव सुचो, सुचस्सेव थीणद्धी जाया । सो उद्दिओ, अणामोगणिव्यिषणं करणेणं गतो महिसमटल, अन्नं मिहसं हंतुं भिक्खचा सम् आगंतु उवस्सयस्य उदीरं ठिवतं । 10पचृमे गुक्षण आलोण्य—ग्रिसो सुविणो दिहो । साह्रहि दिमावलोकं करतिहिं दिष्टं कुणिमं, जाणियं जहा—प्स थीणदी । ताह लिंगपारंचियं पच्छितं से दिनं ॥

अथ गाथाक्षरार्थः—पिशिताशी कश्चित् 'पूर्वे' गृहवासे आगीत् । स च महिषं विकर्तितं हृष्ट्वा सञ्जाततद्भक्षणामिन्यापः 'तत्र' महिषमण्डले 'निशि' रात्री गत्रा अन्यं महिषं हत्वा खावति । 'शेषम्' उद्धरितसुषाश्रये नयति ॥ ५०१८ ॥ लड्डकदृष्टान्तमाह—

<sup>15</sup> मीयगभत्तमलर्खुं, भंतु कवाडे घरस्स निर्से खानि । भाणं च भरेऊणं, आगतें आवासए विगडे ॥ ५०१९ ॥

एकः साधुर्मिक्षां हिण्डमानो मोटकमक्तं पर्यति । तच मुचिरमवलोकितमवमापितं च, परं न लन्धम् । ततस्तदलन्ध्या तद्ध्यवमायपरिणत एव प्रमुप्तः, रात्रो तत्र गत्या गृहस्य कपाटो मंक्ता मोदकान् मक्षयति, शेपमाँदिकेमीननं मृत्या समागतः । प्रामातिके आवश्यके 20 विकटयति—ईदृद्धाः समो मया दृष्ट इति । तनः प्रमाते मोटकमृतं भाननं दृष्ट्या ज्ञातम्, यथा— स्त्यानिद्धिति । तस्यापि लिङ्गपाराधिकं दृत्तम् । शेपं पुद्गलाख्यानकवद् वक्तन्यम् ॥ ५०१९ ॥ अथ फरुम्कदृष्टान्तमाह—

अवरो फरुसग मुंडो, मिट्टियपिंड च छिदिउं सीसे । एगंते अवयन्त्रह, पामुत्ताणं विगडणा य ॥ ५०२० ॥

26 'अपरः' कश्चित् 'फरुसकः' कुम्मकारः कापि गच्छे मुण्डो जातः, प्रवित्त इत्यर्थः । तस्य रात्री प्रमुसस्य स्त्यानर्द्धिरुटीणां । स च पूर्वे मृत्तिकाच्छेटाभ्यासी ततो मृत्तिकापिण्डानिव समीपप्रमुसाना साध्नां शिरासि च्छेतुमारव्यः । तानि च शिरांसि कडेवराणि चंकान्ते अपी-ज्ञ्ञति । शेपाः साधवोऽपद्यताः । स च मृशोऽपि प्रमुसः । ततः प्रभाते 'ईहशः स्वमो मया दृष्टः' इति विकटना कृता । प्रभाते च साधृनां शिरांसि कडेवराणि च पृथामृतानि दृष्टा 20 ज्ञातम्, यथा—स्त्यानर्द्धिरिति । लिक्षपाराध्वकं दत्तम् ॥ ५०२०॥ अथ दन्तदृष्टान्तमाह—

अवरो वि घाडिओ मत्तहत्थिणा पुरकवार्डे मंतृणं । तस्मुक्तवणित्त दंते, वसदी वार्हि विगडणा य ॥ ५०२१ ॥

१ ॰ एनडन्तर्गन. पाटः सा० एव वर्णते ॥

अपरः कोऽपि साधुर्गृहस्थमावे 'मत्तहस्तिना' ग्रुण्डामुिक्षप्य घावता घाटितः, पलाय-मानो महता कष्टेन छुट्टितः । एष चूर्ण्यभिप्रायः । निशीथचूर्णिकृता तु—''एगो साहू गोयरिनगतो हिश्यणा पिकलतो'' इति लिखितम् । ४ एवमुभयथाऽपि तं हिस्तकृतं पराभवं स्मृत्वा > स साधुः तस्योपिर प्रद्वेपमापन्नः प्रसुप्तः । उदीर्णस्त्यानिर्द्धश्चोत्थाय पुरकपाटौ मंत्तवा हिस्तिशालां गत्वा तस्य हिस्तिनो व्यापादनं कृत्वा दन्तानुत्खन्य वसतेर्विहः स्थापियत्वा भूयोऽपि इ प्रसुप्तः । प्रभाते च 'विकटना' स्वप्तमालोचयित । साधुभिश्च दिगवलोकनं कुर्वाणैर्गजदन्तो वीक्षितो । ततः 'स्त्यानिर्द्धमान् असौ' इति ज्ञात्वा लिक्नपाराश्चिकः कृतः ॥ ५०२१ ॥

#### वटशालाभञ्जनदृष्टान्तमाह-

उन्भामग वडसालेण घड्डितो केइ पुन्व वणहत्थी । वडसालभंजणाऽऽणण, उस्सग्गाऽऽलोयणा गोसे ॥ ५०२२ ॥

10

एकः साधुः 'उद्घामकः' भिक्षाचर्या गतः । तत्र मामद्वयस्यापान्तराले वटवृक्षो महान् विद्यते । स च साधुर्गाढतरमुण्णाभिहतो भरितमाजनस्तृषित-वुभुक्षित ईर्योपयुक्तो वेगेनाऽऽ-गच्छन् ৺ "वैडसालेण" ति लिङ्गव्यत्ययाद् ▷ वटपादपस्य शालया शिरिस घष्टितः सुष्ठुतरं परितापितः । ततो वटस्योपरि प्रद्वेषमुपगतः तद्घ्यवसायपरिणतश्च प्रसुप्तः । उदीर्णस्त्यानर्द्धि-श्चोत्थाय तत्र गत्वा वटपादपं मंक्त्वा उन्मूल्य तदीयां शालामानीयोपाश्रयोपरि स्थापितवान् । 15 'उत्सर्गे च' आवद्यककायोत्सर्गत्रिके कृते 'गोसे च' प्रभाते तथैव गुरूणामालोचयित । ततो दिगवलोके कृते तथैव ज्ञातम् , लिङ्गपाराश्चिकः कृतश्च ।

केचिदाचार्या द्युवते—स पूर्वभवे वनहस्ती वभूव, ततो मनुजभवमागतस्य प्रविज्ञतस्यो-दीर्णस्त्यानर्द्धेः पूर्वभवाभ्यासाद् वटशालामञ्जनमभवत् । शेषं प्राग्वत् ॥ ५०२२ ॥

कथं पुनरसौ परित्यजनीयः ! इत्याह—

20

केसवअद्भवलं पण्णवेति म्रुय लिंग णित्थ तुह चर्णं । णेच्छस्स हरइ संघो, ण वि एको मा पदोसं तु ॥ ५०२३ ॥

केशव:-वासुदेवस्तस्य वलादर्घवलं स्त्यानिर्द्धमतो भवतीति तीर्थकृदादयः प्रज्ञापयन्ति । एतच प्रथमसंहननिनमङ्गीकृत्योक्तम्, इदानीं पुनः सामान्यलोकवलाद् द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं वा बलं भवतीति मन्तन्यम् । यत एवमतः स प्रज्ञापनीयः—सौम्य ! मुझ लिङ्गम्, नास्ति 25 तव 'चरणं' चारित्रम् । यद्येवं गुरुणा सानुनयं भणितो मुझति ततः शोभनम् । अथ न मुझति ततः सङ्घः समुदितो लिङ्गं तस्य मोक्तुमनिच्छतः सकाशाद् 'हरति' उद्दालयति, न पुनरेकः । कुतः ! इत्याह—मा तस्यैकस्योपरि प्रदेषं गच्छेत्, प्रद्विष्टश्च व्यापादनमपि कुर्यात् ॥ ५०२३ ॥ लिङ्गापहारनियमार्थमिदमाह—

अवि केवलग्रुप्पाडे, न य लिंगं देति अणतिसेसी से ।

80

१ ''एगो गिहत्थत्त हिवणा परिधाडितो । सो तं हित्यस्स वेरं सभरित । पास्रुतेस र्गतं पृरक्वाधे भंजिजं हित्य मारेत्ता दंते उक्खणिता पिंडस्सयस्स वाहिं ठवेति ।'' इति चूर्णिपाठ ॥

२-३ ॳ ▷ एतदन्तर्गतुः पाठ. भा॰ का॰ नास्ति ॥

30

देसवत दंसणं वा, गिण्ह अणिच्छे परायंति ॥ ५०२४ ॥

'श्रिपः' सम्मावने, म चैउन मन्मावयनि — यद्यपि नेनेव भवप्रहणेन केवलमुत्पादयिन स्थापि ''से'' 'तस्य' स्यानिहिं नतो लिक्षमनिद्यां न ददानि । यः पुनरिद्ययनानी स जानाति — न मृय एतस्य स्यानिहिं निहो वयो मित्रच्यति; ततो लिक्षं ददाति, इतस्या न ध्दाति । लिक्षपहारे पुनः कियमाणेऽयमुपदेशो दीयने — 'देशव्रतानि' म्यूच्प्राणातिपानिवर-मणादीनि गृहाण, तानि चेत् प्रतिपत्तुं न समयेः नतः 'दर्शनं' सम्यक्तं गृहाग । अध्यम- ध्यनुनीयमानो लिक्षं मोक्तुं नेच्छिन तदा गत्रो नं मुसं मुक्ता 'प्रहायन्नं' देशान्तरं गच्छिन्त ॥ ५०२१ ॥ गनः प्रमक्तपाराह्मिकः । अधान्योन्यं क्रवीणं तमेवाह —

कर्णं तु अण्णमण्णे, समणाण न कप्यते सुविहिताणं ।

10 ज पुण करेंति णाना, नैसिं तु विविचणा भणिया ॥ ५०२५ ॥

तुगन्तस्य न्यविहतसम्बन्धतया 'अन्योन्वं' परस्यं पुनर्यन् 'करणं' मुन्न-पायुनयोगेण सेवनं तत् अमणानां युविहितानां कर्तुं न कर्यते । ये पुनः क्रविन्ति ते यदि ज्ञातान्तदा तेषां 'विवेचना' परिद्यापना मणिता ॥ ५०२० ॥ इदमेव न्याच्ये—

आसग-पोसगमेत्री, केई प्रित्मा दुवेयगा होति । तेमि लिगविवेगो, वितियपदं रायपव्यद्ते ॥ ५०२६ ॥

आसं-गुतं आसमेवासकम्, पोसकः-पायुः, आसक-पोमकान्यां सेवितुं द्यीक्रमेषामि-स्यासक-पोसकसेवितः; केवित् 'पुरुषः' मायवः 'द्विवेदकाः' की-पुरुषवेदयुक्ता मवन्ति, नपुंमकवेदिन इत्ययेः; तेषां लिक्कविवेकः कर्तव्यः, ~ लिक्कंपाराञ्चिकं दानव्यनित्ययेः । अ द्वितीयपदमत्र भवति—यो राजभवितन्त्रसासक-पोमकसेविनोऽपि लिक्कं नापद्वियते, परं 20यतनया स परित्यव्यते ॥ ५०२६ ॥ गनोऽन्योन्यं क्ष्वीणः पाराञ्चिकः । मन्त्रति यो दुष्टा-दियेतः पाराञ्चिकः क्रियते तदेनद् दर्शयति—

विद्यो उनस्पर्याई, कीरति पारंचिनो न लिंगानी । अणुनरमं पुण कीरति, मेसा नियमा तु लिंगाओ ॥ ५०२७ ॥

'हिनीय.' विषयदुष्ट उपाश्रयादेः पाराधिक. कियन, क्षेत्रत इत्ययेः, 'न लिक्काद् ' लिक्कारा-25 धिको न विषीयने । अय ततो दोपालोपरमते तटाऽनुपरमन् लिक्क्नोऽपि पाराधिकः क्रियते । 'दोपाः' कपायदुष्ट-प्रमचा-उन्योन्यसेनाकारिणो नियमाद् लिक्क्याराधिकाः क्रियन्ते ॥ ५०२७॥ किमेत एव पाराधिकाः श टनाऽन्योऽत्यन्ति श अन्तीति श्र्मः । कीद्दशः सः श इति चेद् टच्यते—

> इंदिय-यमाददोसा, जो पुण अवराहमुत्तमं पत्ती । सब्मावसमाउद्दो, जित य गुणा से हमें होति ॥ ५०२८ ॥

इन्द्रियदोपात् मनाददोपाद्वा पाराश्चिकापितयोग्याद् यः युनः साञ्चः 'उत्तमम्' उत्कृष्टमररा-भपदं प्राप्तः स यदि 'सद्भावसमावृत्तः' 'निश्चयेन स्योऽहमेवं न करिप्यामि' इति व्यवसित-

१ ॰० १० एतदन्तर्गतः पाठ॰ छां० एव वतेते ॥ २ ॰य-प्रमाददोषाद् यः पुँ मा० छां० ॥

15

20

स्तदा स तपःपाराश्चिकः कियते, यदि च "से" तस्येमे गुणा भवन्ति ॥ ५०२८ ॥ के पुनस्ते १ इत्याह—

संघयण-विरिय-आगम-सुत्त-ऽत्थ-विहीए जो समग्गो तु । तवसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगतत्थो ॥ ५०२९ ॥

संहननं विश्वत्रम्पमनाराचम्, वीर्यं विश्वत्या विश्व विश्वव्यसमानता, आगमः — जवन्येन नवम- विष्यत्विन्तर्गतमाचाराख्यं तृतीयं वस्तु उत्कर्षतो दशमपूर्वमसम्पूर्णम्, तच्च सूत्रतोऽर्थतश्च यदि परिजितं भवति, एतैः संहननादिभिविधिना च—तदुचितसमाचारेण यः 'समग्रः' सम्पूर्णः । 'तपसी नाम' सिंहनिकीडितादितपः कर्ममावितः । 'निग्रह्युक्तः' इन्द्रिय-कपायाणां निग्रह-समर्थः । 'प्रवचनसारेऽभिगतार्थः' परिणासितप्रवचनरहस्यार्थं इति ॥ ५०२९ ॥ किञ्च—

तिलतुसतिभागमित्तो, वि जस्स असुमो ण विज्ञती भावो । निज्ञहणाइ अरिहो, सेसे निज्ञहणा नित्थ ॥ ५०३० ॥

यस्य गच्छान्निर्यूढस्य तिरुतुषत्रिभागमात्रोऽपि 'निर्यूढोऽहम्' इत्यशुभो भावो न विद्यते स निर्यूहणायाः 'अर्हः' योग्यः । 'शेषस्य' एतद्गुणविकरुस्य निर्यूहणा नास्ति, न कर्तव्ये-स्यर्थः ॥ ५०३० ॥ इदमेव व्याचिष्टे—

एयगुणसंपज्जतो, पावति पारंत्रियारिहं ठाणं । एयगुणविष्पमुक्ते, तारिसगम्मी भवे मूलं ॥ ५०३१ ॥

पतैः—संहननादिमिर्गुणैः सम्प्रयुक्तः पाराश्चिकाई स्थानं प्राप्नोति । यः पुनरेतद्गुणविषयुक्तः 'ताहरो' पाराश्चिकापत्तिप्राप्तेऽपि मूलमेव प्रायश्चित्तं भवति ॥ ५०३१॥

अथ पाराश्चिकमेव कालतो निरूपयति--

आसायणा जहण्णे, छम्मासुक्षीस वारस तु मासे । वासं वारस वासे, पडिसेवओं कारणे भतिओ ॥ ५०३२ ॥

आशातनापाराञ्चिको जघन्येन पण्मासान् उत्कर्पतश्च द्वादश मासान् भवति, एतावन्तं कारुं गच्छान्निर्यूढस्तिष्ठतीत्यर्थः । प्रतिसेवनापाराञ्चिको जघन्येन संवत्सरम् उत्कर्पतो द्वादश वर्षाणि निर्यूढ आस्ते । "पडिसेवओ कारणे भइओ" ति यः प्रतिषेवकपाराञ्चिकैः सः 'कारणे' कुरु-गणादिकार्ये 'भक्तः' विकल्पितः, यथोक्तकालादवीगपि गच्छं प्रविशतीति भावः ॥ ५०३२॥ 25 अथ तस्यैव गणनिर्गमनविधिमाह—

इत्तिरियं णिक्लेवं, काउं अण्णं गणं गमित्ताणं। दन्वादि सुमे विगडण, निरुवस्सग्गद्व उस्सग्गो॥ ५०३३॥

इह यः पाराञ्चिकं प्रतिपद्यते स नियमादाचार्य एव भवति, तेन च खगणे पाराञ्चिकं न प्रतिपत्तव्यम्, अन्यस्मिन् गणे गन्तव्यम्। तत इस्वरं गणनिक्षेपमात्मतुरुये शिष्ये कृत्वा ३० ततोऽन्यं गणं गत्वा 'द्रव्यादिपु' द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु 'शुमेषु' प्रशस्तेषु 'विकटनाम्' आलो-

१°कः तथाविघापराघसेवनया पाराञ्चिकप्रायश्चित्तप्राप्तः सः 'कारणे' कुल-गण-सङ्घा-दिकार्ये कां॰ ॥

30

चनां परगणाचार्थस्य प्रयच्छति । उमाविष च निरुपसर्गप्रत्ययं कायोत्सर्गे प्रकुरुतः ॥५०३३॥ अथ किं कारणं खगणे न प्रतिपद्यते ? उच्यते—

अप्यचय णिन्मयया, आणाभंगी अर्जतणा सगणे। परगणें न होति एए, आणाथिरता मयं चेय ॥ ५०३४ ॥

इताच्छ एव पाराञ्चिकपतिपची अगीतार्थानाममत्ययो मवति—नृत्मकृत्यमनेन प्रतिसेवितं येन पाराञ्चिकः कृतः । ततस्तेषां निर्भयता भवति, न गुरुणां विभ्यतित्यर्थः । श्रविभ्यतश्चान्त्रामक्कं कुर्वीरन् । अयञ्चणा च खगणे भवति, शिष्यानुरोधादिना खयमेव भक्त-पानानयनादा नियञ्चणा वक्ष्यमाणा न भवतित्यर्थः । परगणे चेते दोषा न भवन्ति । अपि च—तत्र गच्छता मगवतामाज्ञानुपाछने 'खिरता' स्वेर्य कृतं भवति, भयं चात्मनः सञ्चायते, ततः 10 परगणं गत्वा तत्र पाराञ्चिकं पतिपद्य निरपेक्षः सकोशयोजनात् क्षेत्राद् बहिर्वनिति ॥५०३॥

तम्य चेयं सामाचारी-

जिणकप्पियपिडस्त्री, वार्हि ग्रेत्तस्य सी ठिती संती । विहरति वारस वासे, एगागी झाणसंजुत्ती ॥ ५०३५ ॥

'जिनकिशकपतिरूपी' 'अलेपकृतं भैक्षं प्रदीतन्यम्, तृतीयस्यां पौरुप्यां पर्यटनीयम्' १८ इत्यादिका यादशी जिनकिशकस्य चर्या तां कुर्येन् क्षेत्राद् यहिः खितः सन् 'सः' पाराख्रिकः एकाकी 'ध्यानसंयुक्तः' श्रुतपरावर्तनंकचित्तो द्वादश वर्षाणि विहरति ॥ ५०३५ ॥

यस चाऽऽचार्यस्य सकारो प्रतिपद्यते तेन यत् कर्तव्यं तदाह—

ओलोयणं गवेसण, आयरितो कुणति सच्वकालं पि । उप्पण्णें कारणिंम, सच्चपयत्तेण कायव्यं ॥ ५०३६ ॥

20 वाचार्यः पाराध्विकस्य 'सर्वेकालमपि' यावन्तं कालं पायिश्चित्तं वहित तावन्तं सकलमपि कालं यावत् पितिदिवममवलोकनं करोति, तत्समीपं गत्वा तहर्शनं करोतित्यर्थः । तद्नन्तरं 'गवेषणं' 'गतोऽह्यक्चमतया भवतां दिवसो रात्रिवां ?' इति प्रच्लां करोति । उत्पन्ने पुनः 'कारणे' ग्लानत्वलक्षणे सर्वेप्रयन्नेन भक्त-पानाहरणादिकं स्वयमाचार्येण तस्य कर्तव्यम् ॥ ५०३६ ॥

नो उ उनेई इन्झा, आयरिओ केणई पमाएणं।

आरोवणा उ तस्सा, कायच्या गुव्यनिहिद्वा ॥ ५०३७ ॥

यः पुनराचार्यः 'केनापि प्रमादन' जनन्याक्षेपादिना 'उपक्षां कुरुते' तत्समीपं गत्वा तच्छ-रीरम्योदन्तं न वहति तस्याऽऽरोपणा 'पृर्वनिर्दिष्टा' ग्छानद्वारामिहिना कर्तन्या, चत्वारो गुरुकान्तस्य प्रायश्चित्तमारापयितस्यमिति मानः ॥ ५०२७॥

यदुक्तम् "उत्पन्ने कारणे मत्रेप्रयत्नेन कर्तत्र्यम्" (गा० ५०३६) तद् भावयति—

आहरति भत्त-पाणं, उन्त्रत्तणमाह्यं पि से कृणिति । गयमेव गणाहिवहें, अह अगिलाणो स्यं कृणिति ॥ ५०३८ ॥ अथ म पागिद्यको रञ्जनोऽभवन् तनम्तस्य 'गणाविपितः' आचार्यः स्वयमेव भक्तं पानं

च 'आहरति' आनयति, उद्वर्तनम् आदिशब्दान् परावर्तनोर्द्वकरणोपवेशनादिकं तस्य स्वयं

30

करोति । अथ जातः 'अग्लानः' नीरोगस्तत आर्चार्यं न किमपि कारयति किन्तु सर्वे खयमेव कुरुते ॥ ५०३८ ॥ अधुना यदुक्तम् ''ओलोयणं गवेसण'' (गा० ५०३६) ति तद्या-स्यानार्थमाह—

उभयं पि दाऊण सपाडिपुच्छं, वोढुं सरीरस्स य वद्दमाणि । आसासइत्ताण तवोकिलंतं, तमेव खेत्तं सम्रुवेति थेरा ॥ ५०३९ ॥

'खिनिराः' आचार्याः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च 'उभयमि' सूत्रमर्थं च, किंनिशिष्टम् ? इत्याह—'सप्रतिप्रच्छं' प्रच्छा—प्रश्नस्तस्याः प्रतिवचनं प्रतिप्रच्छा तया सिहतं सप्रतिप्रच्छम् , सूत्रनिषयेऽर्थनिषये च यद् येन पृष्टं तत्प्रतिवचनं दत्त्वा तत्सकाशमुपगम्य तदीयशरीरस्यं ''वट्टमाणिं'' ति वर्तमाने काले भवा वार्तमानी—वार्तेत्यर्थस्तां वहन्ति, अल्पक्काम्यतां प्रच्छ-न्तिति भावः । सोऽपि चाऽऽचार्यमागतं 'मस्तकेन वन्दे' इति फेटावन्दनकेन वन्दते । शरी-10 रस्य चोदन्तमूद्वा यदि तपसा क्वाम्यति तत आधासयन्ति । आधास्य च 'तदेव क्षेत्रं' यत्र गच्छोऽवितिष्ठते तत् समुपगच्छन्ति स्वितराः ॥ ५०३९ ॥

अथ द्वाविप सूत्रार्थी दत्त्वा तत्र गन्तुं न शकोति ततः को विधिः ! इत्याह—

असहू सुत्तं दातुं, दो वि अदाउं व गच्छति पए वि । संघाडओ सेॅ भत्तं, पाणं चाऽऽणेति मग्गेणं ॥ ५०४० ॥

इहैकस्थापि कदाचिदेकवचनं कदाचिच्च बहुवचनं सर्वस्थापि वस्तुन एका-ऽनेकरूपताख्या-पनार्थमित्यदुष्टम् । असहिष्णुराचार्यः सूत्रं दत्त्वा गच्छति । अथ तथापि न शकोति ततः 'द्वावपि' सूत्रा-ऽर्थावदत्त्वा 'प्रगे' प्रभात एव गच्छति । तस्य च तत्र गतस्य एकः सङ्घाटको भक्तं पानकं च 'मार्गेण' पृष्ठत आनयति ॥ ५०४०॥

कदाचित्र गच्छेदपि तत्रैतानि कारणानि-

गेलण्णेण व पुट्टो, अभिणवसुको ततो व रोगातो । कालम्मि दुन्वले वा, कञ्जे अण्णे व वाघातो ॥ ५०४१ ॥

स आचार्यो ग्लानत्वेन वा स्पृष्टो भवेद् अथवा 'तसाद्' ग्लानत्वकारणाद् रोगाद् 'अभिन-वमुक्तः' तत्कालमुक्तः स्यात् ततो न गच्छेत्। यदि वा काले 'दुर्वले' न विद्यते वलं गमनाय यसिन् गाढातपसम्भवादिना स दुर्वलः—ज्येष्ठा-ऽऽपाढादिकः कालः, दुरशब्दोऽभाववाची, 25 तसिन् न गच्छेत्, शरीरक्केशसम्भवात्। ''कज्जे अण्णे व वाघातो'' इत्यत्र सप्तमी तृतीयार्थे प्राकृतत्वात्, ततोऽयमर्थः—अन्येन वा कार्येण केनापि व्याघातो भवेत्॥ ५०४१॥

किं पुनस्तत् कार्यम् ? इत्याह—

वायपरायण क्रवितो, चेइय-तद्द्व-संजतीगहणे।
पुव्वुत्ताण चउण्ह वि, कञ्जाण हवेज अन्नयरं॥ ५०४२॥

वादे कस्यापि राजवल्लभवादिनः पराजयेन नृपतिः कुपितः स्यात् । अथवा चैत्यं-जिना-१ °स्य 'वर्जमानम्' उदस्तं बहु भार कार ॥ २ °स्तं पृष्टा यदि तादीर भार विना ॥

१ स्य 'वर्त्तमानम्' उदन्तं यह<sup>2</sup> भा० का० ॥ २ <sup>८</sup>न्तं पृष्ट्वा यदि ताडी० भा० विना ॥ ३ अत्रान्तरे का० पुस्तके स्रम्थासम्—१००० इति वर्त्तते ॥

यतनं किमिप तेनावष्टव्यं स्यात् तनन्त्रनमोचने कुट्टो मवेत् । अथवा तद्रव्यस्य चैत्यद्रव्यस्य संयत्या वा महणं राज्ञा कृतं तन्मोचने वा कुपितः । तनः 'पृवींक्तानाम्' इहिव प्रथमोद्देशके प्रतिपादितानां (गा० ) निर्विपयत्वाज्ञापैन-भक्तपाननिषेघोपकरणहरण-जीवितचारित्र-मेदरुक्षणाना चतुर्णो कार्याणामन्यतरन् कार्यमुत्पन्नं भवेत् तन्नो न गच्छेन् ॥ ५०४२ ॥

5 व्यामने चोपाच्यायः प्रेपणीयोऽन्यो वा, तथा चाह—

पेसेह उन्रष्ट्यायं, अनं गीतं व जो तर्हि जोग्गो । पुट्टो व अपुट्टो वा, स चावि दीवेति तं कर्ज ॥ ५०४३ ॥

पृत्विक्तकारणविश्वतः स्वयमाचार्यस्य गमनामावे उपाध्यायं नदमावेऽन्यो वा यो गीतार्थस्त्रत्र योगयस्तं प्रेपयति । स चापि तत्र गतः सन् तेन पागि विनेत 'किमित्यद्य क्षमाश्रमणा 10 नायाताः ?' इति पृष्टो वाऽपृष्टो वा तत् 'कार्यं' कारणं दीपयेत्, यथा—अमुकेन कारणेन नायाता इति ॥ ५०१३ ॥

जाणंता माहप्यं, सयमेव भणंति एत्थ तं जोग्गो । अत्थि मम एन्थ विसक्षो, अजाणए सो व ते वेति ॥ ५०४४ ॥

इह यदि ग्लानीमवनादिना कारणेन क्षमाश्रमणानागमनं पृष्टेनापृष्टेन वा दीपितं तदा न 16 किमप्यन्यत् तेन पाराञ्चितेन वक्तन्यं किन्तु गुर्वादेश एवोमाभ्यां यथोदिनः नम्पादनीयः । अय राजप्रद्वेपतो निर्विपयत्वाज्ञापनादिना ज्यायातो दीपितन्तत्र यदि 'ते' उपाध्याया अन्ये वा गीता-थान्तस्य शक्ति स्वयमेव बुध्यन्ते ततो जानन्तः स्वयमेव तस्य माहात्म्यं नं ब्रुवते, यथा—अ-सिन् प्रयोजने त्वं योग्य इति क्रियतामुद्यमः । अय न जानते तस्य शक्ति ततः स एव तानजानानान् बृते, यथा—अन्ति ममात्र विषय इति ॥ ५०११ ॥

20 एतच स्वयमुपाच्यायादिमिनी भणितो नित्त-

अच्छउ महाणुमाँगो, नहासुई गुणसयागरो संघो । गुरुगं पि इमं कर्जं, मं पप्य भविस्मए लहुवं ॥ ५०४५ ॥

तिष्ठतु यथायुत्तं महान् अनुमागः-अधिकृतप्रयोजनानुकृष्टा अचिन्नया द्यक्तियेन्य सः, तथा गुणशतानाम्-अनेकेषां गुणानाम् आकरः-निधानं गुणशताकरः मद्धः । यत इदं गुरुक्- 25 मपि कार्यं मां प्राप्य छत्तुकं मित्रप्यति, समर्थोऽहमस्य प्रयोजनस्य छील्य्याऽपि सायने इति मावः ॥ ५०४५ ॥ एवसुक्ते सोऽनुज्ञातः सन् यत् करोति तदाह—

अभिहाण-हेउकुसलो, वहुमु नीराजितो विउसमासु । गंतृण रायसवण, भणाति तं रायदारहुं ॥ ५०४६ ॥

'अभिवान-हेतुकुग्रलः' ग्रन्द्रमागं तर्कमागं चाऽतीत्र क्षुण्ग इत्यर्थः, अत एव बहुपु विद्र-श्रात्समासु 'नीराजितः' निर्वेटितः, इत्यम्मनः म पाराश्चिको राजमवने गत्वा तं 'राजद्वारसं' प्रतीहारं मणति ॥ ५०१६ ॥ किं मणति ? इत्याह—

पडिहारस्त्री! मण रायस्त्रिं, तमिच्छए मंजयस्त्रि दहुं।

१ 'पनादीनां चतुर्णा मा॰ झं॰ ॥ २ 'कार्येण ना॰ झं॰ ॥ ३ 'साबो, ज॰ हामा॰ ॥

निवेदियत्ता य स पितथवस्स, जिहं निवो तत्थ तयं पवेसे ॥ ५०४७ ॥
हे प्रतीहाररूपिन् । मध्ये गत्वा 'राजरूपिणं' राजानुकारिणं भण, यथा—त्वां संयतरूपी
इ.ष्टुमिच्छति । एवमुक्तः सन् 'सः' प्रतीहारस्तथैव पार्थिवस्य निवेदयति । निवेद्य च राजानुमत्या यत्र नृपोऽवतिष्ठते तत्र 'तकं' साधुं प्रवेशयति ॥ ५०४७ ॥

तं पूयइत्ताण सुहासणत्थं, पुन्छिस रायाऽऽगयकोउह्छो ।

5

पण्हें उराले असुए कयाई, स चावि आइक्खइ पत्थिवस्स ॥ ५०४८ ॥

'तं' साधुं प्रविष्टं सन्तं राजा पूजियत्वा 'शुभासनस्थं' शुभे आसने निपण्णमागतकुतूह-लोऽप्राक्षीत् । कान् ? इत्याह—प्रश्नान् 'उदारान्' गम्भीरार्थान् कदाचिदप्यश्चतान् ''प्रतिहार-रूपिन्'' ! इत्येवमादिकान् । 'स चापि' साधुरेवं पृष्टः पार्थिवस्थाचेष्टे ॥ ५०४८ ॥

- किमाचप्टे ? इत्याह—

10

30

जारिसग आयरक्ला, सकादीणं न तारिसो एसो । तह राय ! दारपालो, तं पि य चक्कीण पहिरूवी ॥ ५०४९ ॥

यादशकाः खलु शकादीनाम्, आदिशब्दात् चमरादिपरिग्रहः, आत्मरक्षा न तादश एष तव राजन्! द्वारपाटस्तत उक्तम् ''हे प्रतीहाररूपिन्!''। तथा त्वमपि यादशश्चकवर्ती तादशो न भवसि, रलाद्यभावात्, अत्रान्तरे चक्रवर्तिसमृद्धिराख्यातव्या, किञ्च प्रताप-शौर्थ-न्यायानुपाल-15 नादिना तत्प्रतिरूपोऽसि तत उक्तम् ''राजक्षपिणं वृहि'', चक्रवर्तिप्रतिरूपमित्यर्थः ॥ ५०४९ ॥

प्रमुक्ते राजा प्राह—त्वं कथं श्रमणानां प्रतिरूपी ? तत आह—

समणाणं पिड्रक्वी, जं पुच्छिस राय ! तं कहमहं ति । निरतीयारा समणा, न तहाऽहं तेण पिड्रक्वी ।। ५०५० ॥

यत् त्वं राजन् ! प्रच्छिति 'अथ कथं त्वं श्रमणानां प्रतिरूपी ?' तदहं कथयामि—यथा 20 श्रमणा भगवन्तो निरितचारा न तथाऽहं तेन श्रमणानां प्रतिरूपी, न तु साक्षात् श्रमण इति ।। ५०५० ॥ प्रतिरूपित्वमेव भावयति—

निज्जूढो मि नरीसर!, खेत्ते वि जईण् अच्छिउं न लभे। अतियारस्स विसोधि, पकरेमि पमायमूलस्स ॥ ५०५१॥

हे नरेश्वर ! प्रमादमूलस्यातिचारस्य सम्प्रति विशोधि प्रकरोमि, तां च कुर्वन् 'निर्यूढो-25 ऽस्ति' निष्कासितोऽस्ति, तत आस्तामन्यत्, क्षेत्रेऽपि यतीनामहमास्थातुं न लमे, ततः श्रमण-प्रतिरूप्यहमिति ॥ ५०५१ ॥ राजा प्राह—कस्त्वया क्रतोऽतिचारः व का वा तस्य विशोधिः १ एवं पृष्टे यत् कर्तव्यं तदाह—

कहणाऽऽउद्दृण आगमणपुच्छणं दीवणा य कजस्स । वीसजियं ति य मए, हासुस्सिलतो भणति राया ॥ ५०५२ ॥

कथनं राज्ञा पृष्टस्य प्रसङ्गतोऽन्यस्यापि यथा प्रवचनभावना भवति । ततः 'आवर्तनम्' आकम्पनम्, राज्ञो भक्तीभवनमिति भावः । तदनन्तरमागमनकारणस्य प्रशः—( प्रन्थाप्रम्— १००० । सर्वप्रन्थाप्रम्— ३४८२५ ) केन प्रयोजनेन यूयमत्राऽऽगताः स्व १ । अत्रान्तरे

येन केर्गिणागतस्तस्य 'दीपना' प्रकाशना । ततो राजा ''हाम्रुस्सिलेओ'' चि हासेन युक्त उत्स्ततः—हृष्टो हासोत्स्तः, हिसतमुखः प्रहृष्टश्च सन्नित्यर्थः, मणित । यथा—मया 'विसर्जितं' मुक्किलेतं निर्विपयाज्ञापनादिकं कार्यमिति ॥ ५०५२ ॥ एवं च कि सङ्घातम् : इत्याह—

संघो न लमइ कर्ज, लढ़ं कर्ज महाणुँनाएणं। तुच्मं ति विसर्जेमिं, सो वि य संघो ति प्एति॥ ५०५३॥

निर्विषयत्वाज्ञापनमुक्त्रङ्नादिङ्झणं कार्य सङ्घो न लमते किन्तु तेन पाराश्चिकेन 'महानु-मागेन' ⊲ सीतिशयाचिन्त्यप्रमावेन ⊳ ल्ट्राम् । न च स एवं कार्यलामेन गर्वमुद्धहति, यत आह—''तुट्टमं ति'' इत्यादि, राजा प्राह—युप्माकं भणितेनाहं पूर्वप्राहं त्यक्त्वा तत् कार्ये विसर्जयामि नान्यथा । 'सोऽपि च' पाराश्चिको दृते—कोऽहम् १ कियन्मात्रो वा १ गरीयान् 10सङ्घो महारकः, तत्प्रमावादेवाहं किश्चिलानामि, तस्मात् सङ्घमाह्र्य क्षमयित्वा यूयमेवं दृत्— मुक्तिलतं मया युप्माकमिति । ततो राजाऽपि सङ्घं पृजयित ॥ ५०५३ ॥

अन्मित्यतो च रण्णा, सर्च च संघो विसज्जति तु तुद्धो । आदी मन्झ ज्वसाणे, स याचि दोसो धुओ होइ ॥ ५०५४ ॥

राजा सद्दं व्यात्—मया युप्पांकं विसर्जितं कार्यम्, परं मदीयमपि कार्यमिदानीं ११ कुरुत—मुझतास्य पाराञ्चिकस्य पायश्चित्तम् । एवं राज्ञाऽम्यार्थितो यदि वा स्वयमपि तुष्टः सद्दः 'विसर्जयित' मुक्करयित । किमुक्तं भवित ?—यद् व्यृदं तद् व्यृदमेव, शेपं तु पुनर्देश्वतः सर्वतो वा प्रसादेन मुझित । तस्य च पाराञ्चिकनपसस्तदानीमादिर्मध्यमवसानं वा भवेत् ,
त्रिप्विप सद्वस्यादेशात् 'स चापि' पाराञ्चिकापत्तिहेतुर्देषः 'धृतः' किम्पतः, प्रसादेन स्फेटितो भवतीत्यर्थः । तत्र देशो देशदेशो वा प्रायश्चित्तस्य तेन वोद्य्यः । अथ राजा तस्यापि मोचने
20 निर्वन्यं करोति तदा तदिष मुच्यते । देशो नाम—पद्मागः, देशदेशः—दशमागः ॥ ५०५९ ॥

तत्र देशे यावन्तो मासा मवन्ति तदेतत् प्रतिपाद्यति—

एको य दोनि दोनि य, मासा चउवीस होति छन्माने । देसं दोण्ह वि एयं, बहेज मुंचेज वा सन्वं ॥ ५०५५ ॥

इहाञातनापाराञ्चिको जयन्यतः पण्मासान् उत्कर्पतो वर्ष भवति इत्युक्तम्, तत्र पण्मा25 सानां पष्ठे भागे एको मासो उभ्यते वर्षस्य तु पड्मागे द्वां मासो भवतः । प्रतिसेवनापाराश्विको जयन्यतो वर्षम् उत्कर्पतो द्वाद्रश्च वर्षाणि भवतीत्युक्तम्, तत्रापि वर्षस्य पड्मागे
द्वां मासो द्वाद्रश्वर्षाणां पष्टे भागे चतुर्विद्यतिमासा भवन्ति । एवंविषं देशं 'द्वयोरपि'
आञातना-प्रतिसेवनापाराञ्चिकयोः सम्बन्धिनं सङ्घादेशाद् वहेत्, यद्वा सर्वमिष सङ्घो मुञ्जेत्,
न किमपि कारयेदित्यर्थः ॥ ५०५५ ॥ अथ देशदेशमाह—

अद्वारम छत्तीसा, दिवसा छत्तीममेव वरिसं च । वावत्तरिं च दिवसा, दममाग वहें बितिओ तु ॥ ५०५६ ॥

१ कारणेनाग वृं ।। २ भाषेणं तामा ।। ३ प > एनन्मध्यगत पाठ भा का • नान्ति ॥ ४ ध्माफं तन् कार्यमिति वा • ॥

आशातनापाराश्चिके पण्मासानां दशमे भागेऽष्टादश दिवसा वर्षस्य तु दशमे भागे पट्-त्रिंशिह्वसा भवन्ति । प्रतिसेवनापाराश्चिके संवत्सरस्य दशमे भागे पट्त्रिशह्विसा द्वादणव-पीणां दशमे भागे वर्षमेकं द्वासप्ततिश्च दिवसा, भवन्ति । एतावन्तं कालं यद् वहेद् एपः 'द्वितीयः' देशदेश उच्यते ॥ ५०५६ ॥ उपसंहरन्नाह—

> पारंचीणं दोण्ह वि, जहन्ममुक्कोसयस्स कालस्स । छब्भागं दसभागं, वहेज सन्वं व झोसिजा ॥ ५०५७ ॥

'द्वयोरिप' आशातना-प्रतिसेवनापाराश्चिकयोर्जवन्य उत्कृप्रश्च यः कालस्तस्य सम्बन्धिनं षड्भागं दशभागं वाऽनन्तरोक्तं वहेत्। यद्वा 'सर्वमिप' अवशिष्यमाणं सङ्घः क्षपयेत् , प्रसादेन मुश्चेदिति भावः ॥ ५०५७ ॥

॥ पाराश्चिकप्रकृतं समाप्तम् ॥

10

15

5

### अनवस्थाप्य प्रकृतम्

सूत्रम्—

ततो अणवटुप्पा पण्णता, तं जहा—साहम्मियाणं तेण्णं करेमाणे, अन्नधम्मियाणं तेण्णं करेमाणे, हत्थादाळं दळेमाणे ३ ॥

अस्य सम्बन्धमाह---

पिन्छत्तमणंतरियं, हेद्वा पारंचियस्स अणवद्वी । आयरियस्स विसोधी, भणिता इमगा उवन्झाते ॥ ५०५८ ॥

पूर्वसूत्रे पाराश्चिकपायश्चित्तमुक्तम् , तस्य 'अधस्ताद्' अनन्तरितमनवस्थाप्यपायश्चित्तं भवति, अतः साम्प्रतं तदिभधीयते । यद्वा पूर्वसूत्रे आचार्यस्य शोधिर्भणिता, इयं पुनरुपाध्या-20 यविषया सैवाभिधीयते ॥ ५०५८ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः 'अनवस्थाप्याः' तत्क्षणादेव व्रतेष्वनवस्थापनीयाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—साधिनकाः—साधवस्तेषां सत्कस्योत्कृष्टोषधेः शिष्यादेवी 'स्तैन्यं'
चौर्य कुर्वाणः । अन्यधार्मिकाः—शाक्यादयो गृहस्था वा तेषां सत्कस्योपध्यादेः स्तैन्यं कुर्वन् ।
तथा हस्तेनाताडनं हस्तातालः, सूत्रे च तकारस्य दकारश्चितिशर्षत्वात्, तं ''दलमाणे'' ददत्, 25
यष्टि-सृष्टि-लकुटादिभिरात्मनः परस्य वा प्रहरित्ति भावः । अथवा ''हत्थालंवं' ति पाठः,
हस्तालम्ब इव 'हस्तालम्बः' अशिवादिप्रशमनार्थमभिचारुकमन्नादिप्रयोगस्तं ''दलमाणे'' कुर्वन् ।
यद्वा ''अत्थादाणं दलमाणे'' ति पाठः, तत्र 'अर्थादानम्' अर्थोपादानकारणमष्टाक्रनिमित्तं ''दत्त्' प्रयुक्तानः । एष स्त्रसङ्केपार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं विभिणपुराह—

आसायण पिंडसेची, अणवहृष्पो वि होति दुविहो तु । एकेको वि य दुविहो, सचरित्तो चेव अचरित्तो ॥ ५०५९ ॥

30

10

15

आंशातनानवस्थाप्यः प्रतिसेन्यनवस्थाप्यश्चेत्यनवस्थाप्योऽपि द्विविधो मवति, न केवर्छ पाराधिक इति अपिशन्दार्थः । पुनरेककोऽपि द्विविधः—सचारित्रोऽचारित्रश्चेति । एते। द्वावपि मेदौ पाराधिकवद् वक्तन्यौ ॥ ५०५९ ॥ अथाशातनानवस्थाप्यमाह—

तित्थयर प्रवयण सुने, आयरिए गणहरे महिद्वीए । एने आसादेते, पच्छित्ते मग्गणा होइ ॥ ५०६० ॥

तीर्थकरः प्रवचनं श्रुतं श्राचार्या गणधरो महद्धिकश्चिति । एनानाञ्चातयनः प्रायश्चिते मार्गणा मवति । अमीपां चाञातना पाराश्चिकवद् मावनीया (गा० ४९७६-८२) ॥ ५०६० ॥

प्रायश्चित्तमागेणा पुनरियम्-

पदम-वितिएस णवमं, सेसे एकंक चउगुरू होंति । सन्वे आसादेतो, अणवहृष्पो उ सो होह् ॥ ५०६१ ॥

'प्रथम-द्वितीययोः' तीर्थद्वर-सञ्चागातनयोरुपाच्यायस्य 'नवमम्' अनवस्याप्यं भवति । 'शेषेषु' श्रुतादिषु प्रत्येकमेकैकसिन् आद्यात्यमाने चतुर्गुरवो भवन्ति । अथ 'सर्वाणि' चत्वा-र्यपि श्रुतादीनि आद्यातयति तनोऽसो अनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०६१ ॥

उक्त आग्रातनानवस्थाप्यः । अथ प्रतिसेवनानवस्थाप्यमाह्—

पडिसेवणअणवद्दी, तिविधी सी होइ आणुण्वीए । साहस्मि अण्णधस्मिय, हर्त्यादालं व दलमाणे ॥ ५०६२ ॥

यः मितसेवनानवस्थाप्यः सूत्रे साक्षादुक्तः स आनुपूर्व्या त्रिविधो भवति—सावर्मिकर्छे-न्यकारी अन्यधार्मिकसैन्यकारी हस्तातारुं च दृदत् ॥ ५०६२ ॥

तत्र सार्थार्भकस्त्रेन्यं तावदाह---

20 साहम्मि तेण्ण उनघी, नानारण झामणा य पहुनणा । सेहे आहारनिघी, ना नहिँ आरोनणा मणिता ॥ ५०६३ ॥

साधर्मिकाणाम् 'उपवेः' वस्त्र-पात्रादिन्ध्यणस्य स्त्रैन्यं करोति । "वावारण" ति गुरुमिरुपधेरुत्पादनाय 'त्र्यापारणा' प्रपणा कृता ततन्त्रमुत्पाय गुरुःणामनिवेद्यापान्तराले स्वयमेवावितिछति । "झामणा य" ति उपकरणं सद्धावेनासङ्घावेन वा 'ध्यामितं' दग्यं भवेत् तद्यावेन
१६ आवकमम्यर्थ्यं वस्त्रादिकं गृहीत्वा स्वयमेव मुद्धे । "पृष्टुवण" ति केनाप्याचार्येण कस्यापि
संयतस्य हम्ते अपराचार्यस्य देकिनाय प्रतियहः प्रेपितम्त्रमसावन्तरा स्वयमेव स्वीकरोति ।
"सेहें" ति श्रेक्षविषयं सैन्यं करोति । "आहारिविहि" ति दानश्राद्धादिष्ठ स्थापनाकुलेषु
गुरुमिरननुज्ञातः 'आहारिविधिम्' अग्रनादिकमाहारप्रकारं गृहाति । प्रतेषु स्थानेषु साधर्मिकसेन्यं भवति । अत्र च या यत्र स्थाने 'आरोपणा' प्रायश्चित्तापरपर्याया मणिता सा तत्र
१० वक्तव्या । एष नियुक्तिगाथासङ्केषार्थः ॥ ५०६३ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीपुराह—

उवहिस्स आसिआवण, सेहमसेघे य दिइऽदिहे य । सेहे मृलं भणिनं, अणवहृष्णो य पारंची ॥ ५०६४ ॥

१ <sup>१</sup>न्थाउंचे च मो॰ ॥ २ <sup>१</sup>समासार्थः मं० ॥

इहोपधेः आसिआवणं स्तैन्यमित्येकोऽर्थः, तच्च शैक्षो वा कुर्यादशिक्षो वा, उभाविष दृष्टं वा स्तैन्यं कुर्यातामदृष्टं वा । तत्र शैक्षे मूरुं यावत् प्रायश्चित्तं भणितम् , उपाध्यायस्याऽनवस्था-प्यपर्यन्तम् , आचार्यस्य पाराञ्चिकान्तम् ॥ ५०६४ ॥ एतदेव भावयति—

सेही त्ति अगीयत्थी, जो वा गीतो अणिह्निसंपन्नी। उवही पुण वत्थादी, सपरिग्गह एतरी तिविही ॥ ५०६५ ॥

शैक्ष इति पदेनागीतार्थो भण्यते, यो वा गीतार्थोऽपि 'अनृद्धिसम्पन्नः' आचार्यपदादिसम्-द्धिमप्राप्तः सोऽपि शैक्ष इहोच्यते । उपिषः पुनर्वस्त्रादिकः, आदिशब्दात् पात्रपरिग्रहः । प्य सं च 'सपरिग्रहः' > परिगृहीतः स्याद् 'इतरो वा' अपरिगृहीतः । पुनरेकैकस्त्रिविधः— जधन्यो मध्यम उत्कृष्टश्च ॥ ५०६५ ॥

अथ "सेहे मूरुं" (गा० ५०६४) इत्यादि पश्चार्के व्याख्याति—

10

ď

अंतो विह निवेसण, वाँडग गांग्रुजाण सीमऽतिकंते । , - मास चउ छच लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥ ५०६६ ॥

'अन्तः' प्रतिश्रयाभ्यन्तरे साधर्मिकाणामुपिषमदृष्टं शैक्षः स्तेनयति मासल्घु, वसतेर्विहर-दृष्टमेव स्तेनयति मासगुरु । निवेशनस्यान्तर्मासगुरु, विहश्चतुर्लघु । वाटकस्यान्तश्चतुर्लघु, बहिश्चतुर्गुरु । अ श्रीमस्यान्तश्चतुर्गुरु, विहः पड्लघु । > उद्यानस्यान्तः षड्लघु, विहः 15 षङ्गुरु । सीमाया अन्तः पङ्गुरु, अतिक्रान्तायां तु तस्यां बहिश्छेदः । ''मूलं तह दुगं च'' ति मूलं तथा 'द्विकं च' अनवस्थाप्य-पाराश्चिकयुगम् ॥ ५०६६ ॥ एतदेव भावयति—

> एवं ता अदिहे, दिहे पढमं पदं परिहवेत्ता । ते चेव असेहे वी, अदिह दिहे पुणी एकं ॥ ५०६७ ॥

एवं तावदद्दष्टे स्तैन्ये क्रियमाणे शैक्षस्य प्रायश्चित्तमुक्तम् । द्दष्टे तु 'प्रथमं' मासल्रघुल्रक्षणं 20 पदं 'परिहाप्य' परिहृत्य मासगुरुकादारव्यं मूलं यावद् वक्तव्यम् । अशैक्षः—उपाध्यायस्तस्या-प्यदृष्टे 'तान्येव' मासगुरुकादीनि मूंलान्तानि प्रायश्चित्तस्थानानि भवन्ति, दृष्टे पुनः 'एकं'

१ प > एतदन्तर्गतः पाठ. कां ० एव वर्त्तते ॥

२ वाडगमुजाण इति पाठः सर्वाखिप प्रतिपूपलभ्यते, किन्तु भा॰टीका-चूर्णि-विशेषन्यूण्ये॰ उसारेण प्रायश्चित्तकमानुसारेण च वाडग गामुजाण इलेव पाठः सम्यग् । दृश्यतां टीप्पणी ३ ॥

३ ⁴ > एतदन्तर्गतः पाठ. भा० एव वर्त्तते ।

<sup>&</sup>quot;अतो वसहीए उविहतेणां करेति सेहो अदिट्टं मासलहुं, वाहिं वसहीए मासगुरं। निवेसणस्स अतो •, माहि क्वा पाडगस्सतो क्वा, वाहिं क्वा । गामस्सतो क्वा, वाहिं क्वा । ज्ञाणस्सतो क्वा, माहिं क्वा । पीमाए अतो क्वा, माहिं छेदो । एवं ताव अदिट्टे।" इति न्यूणीं।

<sup>&</sup>quot;अतो वसहीए उनिहतेणं करेइ सेहो अदिष्टं मासलहुं, वाहिं वसहीए मासगुरुं । निनेसणस्पतों मासगुरुं, वाहिं देहें । वालगस्स अतो देहें, वाहिं हों । वालगस्स अतो देहें । वालगस्स

४ मूलं यावत् मायश्चित्तानि भव<sup>० कां</sup>॰ ॥

ъ

05

मासगुरु रुख्यणं पदं इमति, चतुर्छष्ठकादारद्यमनवस्थाप्ये निष्टां यातीत्यर्थः । आचार्यस्याप्य-दृष्टेऽनवस्थाप्यान्तमेव, दृष्टे तु चतुर्गुरुकादारव्यं पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५०६० ॥

गतं साधर्मिकोपधिकेन्यहारम् । अध व्यापारणाहारमाह-

वावारिय आणेहा, वाहि चेत्रण उवहि गिण्हंति ।

**छहुगो अदिति छहुगा, अणबहुष्यो व आदेसा ॥ ५०६८** ॥

'ब्यापारिता नाम' गुरुभिः भेषिनाः, यया—''आणह'' चि उपिमुत्पाद्याऽऽनयत । ते . चैत्रमुक्ता व्यनेकविषमुपिषं गृहिस्यः 'गृहीत्वा' उत्पाद्य 'वहिरेव' आचार्यसमीपमप्राप्ता उपिषं गृहन्ति, 'इदं तव इदं मम' इति विभन्य स्त्रयमेव स्त्रीकुर्वन्तीत्यर्थः; एवं गृहतां मासल्यु । भागता भाचार्यस न ददति चतुर्छेववः, प्रस्तुनस्त्राद्शाहा 🗸 सै खच्छन्दवस्त्रपाहकः साधु-10वर्गो ⊳ ऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०६८ ॥ गर्ने च्यापारणाद्वारम् । अथ ध्यामनाद्वारम्— सा च घ्यामना हिनिया—सती असती च । तत्रामतीं तानदाह-

दृहू निपंतण छद्दोऽणाष्ट्रच्छा तत्य गंतु णं मणति । झामिय उत्रघी अह तेहि पेसितो गहित णातो य ॥ ५०६९ ॥

थाचार्याः केनापि दानश्राद्वादिना विक्षपक्षेत्रेचेनिमन्निताः, तेश्र तानि प्रतिपिद्वानि । 15 एकक्ष साञ्चरतां निमन्नणां श्रुत्वा तानि च सुन्द्रगणि वस्त्राणि दृद्वा 'सुट्यः' छोमं गतः । तत षाचार्यमनाष्ट्रच्छ्य "णं" इति तं श्रावकं तत्र गत्वा मणति—अन्माकमुपिवः 'ध्यामितः' दृखः ततोऽहं तैराचार्ययुप्माकं सकारो बलार्थं पेषितः; एतमुक्ते दत्तमेनोषियः । स च गृहीत्वा गतः, अन्ये च साधव आगताः । श्राद्धेन भणितम्—युप्माकसुपधिर्दग्व इति कृत्वा यो भवद्रिः साञ्चः भेषितन्त्रस नृत्नापिषद्चो वर्तते, यदि न पर्याप्तं ततो म्योऽपि ददामीति । साधवो 20 हुनते—नासाकसुपिर्दर्गो न त्रा चयं कमि प्रेपयामः । एवं स छोमामिम्तः साहुस्तेन श्रावकेण ज्ञातः, यथा—गुरुणां प्रच्छामन्तरेणायं गृद्दीतवान् ॥ ५०६९ ॥

वत्रश्च किं मवति ? इत्याह-

लहुगा अणुग्नहम्मि, गुरुगा अप्पत्तियम्मि कायव्या । मृतं च नेणसंह, बोच्छेद पसलणा संसे ॥ ५०७० ॥

एवं तेन साहुना स्तेन्येन वस्त्रेषु गृहीतेषु यद्यप्यसी श्राद्धांऽनुप्रहं मन्यते—'यथाऽपि तथाऽपि गृहताममी सायवः' इति तथापि चतुरुव्यः । स्थापीतिकं करोति ततश्चतुर्गुरवः प्रायिश्वतं कर्तत्र्याः । अथासी 'सेनोऽयं सेनोऽयम्' इति शब्दं जनमञ्य विस्तारयित तदा मुख्म् । यद्य दोपद्रव्याणां दोपसाधूनां वा व्यवच्छेदं "पसक्तण" ति प्रमङ्गतः करोति तित्रपत्नं प्रायित्रत्तम् ॥ ५०७० ॥ अय मतीं घ्यामनां द्रशेयति—

मुच्चन झामिआंविष, पेसण गहिने य अंतरा छुद्री। छहुगी अदेने गुरुगा, अणबहुष्यो व आदंसा ॥ ५०७१ ॥

१ < १ एतदन्तरोतः पाटः मा० छं ॰ नान्ति ॥ २ चिचिध्यमपे व्रं । "आयस्ति। केणति डाण-एकृतिणा विस्वरविद्धि व वेद्धि निमंतिवी" इति चुणा विदेशपचुणा व ॥

अथ 'सुन्यक्तं' सत्येनैव ध्यामित उपिः ततो गुरुभित्तथैव प्रेपणं कृतम्, प्रेपितथ्य सन् येनाचार्या निमन्नितास्तस्मादन्यसाद्वा श्रावकाद् वस्नादिकमुपैधि गृहीत्वा धन्तरा 'लुन्धः' लोभाभिभूतो यदि गृह्वाति तदा लघुको मासः । आगतोऽपि यदि गुरूणां न प्रयच्छति तदा चतुर्गुरवः, सूत्रादेशाद्वाऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०७१ ॥

गतं ध्यामनाद्वारम् । अथ प्रस्थापनाद्वारमाह—

5

उक्तोस सनिजोगो, पिडग्गहो अंतरा गहण छद्धो । लहुगा अदेतें गुरुगा, अणवट्टप्पो च आदेसा ॥ ५०७२ ॥

केनाप्याचार्येण कस्यापि संयतस्य हस्ते अपराचार्यस्य ढीकनहेतोः प्रतिग्रहः प्रेषितः, स च 'उत्कृष्टः' उत्कृष्टोपधिरूपो यद्वा वृत्त-समचतुरस्र-वर्णाव्यतादिगुणोपेतः, तथा सह नियोगेन—पात्रकबन्धादिना यः स सनियोगः । एवंविधस्य प्रतिग्रहस्य 'अन्तरा' अपान्तरारु एवासौ 10 छुन्धः 'महणं' स्वीकरणं करोति तत्र चतुर्रुष्ठ । तत्र गतस्तेषां अ सूरीणां तं प्रतिग्रहं अ न प्रयच्छिति चतुर्गुरवः, सूत्रादेशेन वाऽनवस्थाप्यो अ उसी द्रष्टव्यः अ ॥ ५०७२ ॥

गतं प्रस्थापनाद्वारम्, अथ शैक्षद्वारमाह—

पन्नावणिज वाहिं, ठवेत्त भिक्लस्स अतिगते संते । सेहस्स आसिआवण, अभिधारेंते व पावयणी ॥ ५०७३ ॥

15

कोऽपि साधुः 'प्रत्राजनीयं' सिशंखांकं शैक्षं गृहीत्वा प्रस्थितः, तं च भिक्षांकाले कापि प्रामे बहिः स्थापित्वा भिक्षार्थम् अतिगतः—प्रविष्टः, प्रविष्टे च सित तिसान् अपरः साधुर्तं शैक्षं दृष्ट्वा विष्रतार्थं च तस्य "आसियावणं" अपहरणं करोति । साधुविरहितो वा एकाकी कमि साधुमिधारयन्—मनिस कुर्वन् शैक्षो वजेत् तमपरः साधुर्विप्रतार्थं प्रवाजयेत् । एतौ द्वाविप यदा प्रावचिनको जातौ तदा द्वाविप शैक्षौ स्वयमेवाऽऽत्मनो दिक्परिच्छेदं कुरुत इति 20 सङ्ग्रहगाथासमासार्थः ॥ ५०७३ ॥ अथैनामेव विवृणोति—

सण्णातिगतो अद्धाणितो व वंदणग पुच्छ सेहो मि । सो कत्थ मन्झ कज़े, छात-पिवासस्स वा अडति ॥ ५०७४ ॥ मन्झमिणमण्ण-पाणं, उवजीवऽणुकंपणाय सुद्धो उ । पुद्धमपुट्टे कहणा, एमेव य इहरहा दोसो ॥ ५०७५ ॥

संज्ञाम्मिगत आदिशन्दाद् मक्तादिपरिष्ठापनिकार्थ निर्गतः कोऽपि साधुः शैक्षं दृष्टवान् ; अथवा 'आध्वनिकः' पथिकोऽसो साधुस्ततः पथि गच्छन् शैक्षं दृष्टवान् । तेन च वन्दनके कृते सित साधुः पृच्छिति—कोऽसि त्वम् ? कुत आगतः ? क वा प्रस्थितः ! शैक्षः प्राह्म अमुकेन साधुना सार्द्धं प्रस्थितः प्रविज्ञित्कामः शैक्षोऽस्म्यहम् । साधुः पृच्छिति—स साधुः सम्प्रति क गतः ? । शैक्षो भणिति—स मम कार्यं वुमुक्षितस्य पिपासितस्य वा भक्त-पानार्थं ३० पर्यटिति ॥ ५०७४ ॥

१ भा॰ विनाऽन्यत्र--- पिर्ध कृत्वा अन्त तारी । मो॰ दे । पिर्ध मार्गियत्वा अन्त मा । २-३ एतदन्तर्गतः पाठ. भा॰ का॰ नास्ति ॥

Б

तनः स साधुमेदीयितिदमन्न-पानम् 'उपनीव' सुंक्ष्वेति त्रृवाणो यदि 'साधिमिकोऽयम्' इत्यनुकम्पया दद्याति तदा शुद्धः । श्रेष्ठेत पृष्टोऽपृष्टो वा यदि 'एवमेव' अनुकम्पया धर्मकथां करोति तदा शुद्धः । 'इत्र्या' अपहर्णाये सक्त-पानं दद्नो धर्म वा कथयतो 'दोपः' चतुशुरुकं प्रायक्षितम् ॥ ५०७५ ॥ अपहर्णप्रयोगानेव दर्शयति—

भत्ते पण्णवण निगृहणा य वावार झंपणा चेत्र । पन्यवण-मर्चहरणे, सेहे अच्यन यत्ते य ॥ ५०७६ ॥

अपहरणार्थं भक्त-पानं ददानि धर्मं वा तस्य पुरनः प्रजापयति । ततः म छेश श्राहरः सन् भणिति—भवन एव मकागेऽहं प्रवजापि किन्तु न शकोमि चनाऽऽनीतंम्त्रनपुरतः स्थातुम् , नतो मां गुपिले प्रदेशे निगृहतः त्रतोऽसी नं व्यापार्यति—श्रमुकत्र निलीय तिष्ठेनि । 1) ननम्तं नत्र निलीनं माद्यः पर्णागदिना अम्पयति, स्यायतीत्यर्थः । श्रयवाऽन्यः सार्थमन्यं आमं प्रसापयति, एकाकिनं वा प्रेपयति—श्रमुकत्र आमार्वः त्रज्ञ, श्रह्मप्यमुव्मिन् दिवने तत्राऽऽगिष्यापि । श्रयवा स्वयमेव गृहीत्वा तमपह्नते । एतानि पद् पदानि सवन्ति, तद्यया—भक्तपदानं १ धर्मकथा २ निगृह्नावचनं ३ व्यापारणं १ अम्पनं ५ प्रसापन-स्वयंहरणं ६ चेति । एतेषु पद्यु पदेषु शैक्षे व्यक्तेऽत्र्यक्ते च प्रायक्षित्तिदं सवित ॥ ५०७६ ॥

15 गुरुओ चडलह चडगुरू, छछहु छग्गुरूपमेव छेदो य । भिक्तु-गणा-ऽऽयरियाणं, मृतं अणवहु पारंची ॥ ५०७७ ॥

भिक्षुवेद्यव्यक्तरेशस्यापहरणार्थं सक्तं दराति तदा सायगुरु, धर्मप्रज्ञापनायां चतुर्छेद्यु, निग्-हनवचने चतुर्गुरु, व्यापारणं पङ्ख्द्यु, अस्पने पहुरु, प्रस्थापने स्वयंहरणं वा च्छेदः । एवम-व्यक्तं शेक्षं भणितम् । अध्यक्तां नाम—यस्याद्यापि इम्छु न सङ्घातम् । यस्तु व्यक्तः—सङ्घात-20 इम्छुन्त्रत्र चतुर्छेद्युशादारव्यं मुछं यावद् भिक्षोः प्रायक्षित्तम् । गणिनः—उपाध्यायस्य चतुर्छेद्य-कादारव्यमनवस्थाप्ये तिष्टति । आचायेस्य चतुर्गुरुकादारव्यं पागिष्टकं प्रयेवस्यति ॥ ५०७७ ॥

एवं ससहाये श्रेष्ठ भणितम्, यः पुनरसहायोऽभिवारयन् वजिन तत्र विविमाह—

अभिघारंन वर्यनो, ष्टुद्दो चचामऽहं अग्रुगमृलं । पण्णवण मत्तदाणे, नहेव सेमा पदा णित्थ ॥ ५०७८ ॥

कोऽपि शेक्ष एकाकी कम्प्याचार्यमियारयन् प्रवच्यामिस्रुखो ब्रजति । तेन कचिद् प्रामे पिय वा सायुं द्वा वन्दन्कं कृतम् । सायुना पृष्टः—क गच्छिम् १ । स प्राह्—असुकस्याऽऽ-चार्यस्य पादम्के प्रवज्ञनार्थे ब्रजामि । एवसुक्ते यदि भिक्षुर्व्यक्तर्शेक्षस्य भक्तदानं करोति मास-गुरु, धर्मप्रज्ञापनायां चतुर्वेद्वः व्यक्तर्शेक्षस्य भक्तदानं चतुर्वेद्वः, धर्मकथायां चतुर्वेद्वः व्यक्तर्शेक्षस्य भक्तदानं चतुर्वेद्वः, धर्मकथायां चतुर्वेद्वः व्यक्तर्शेक्षस्य भक्तदानं चतुर्वेद्वः, धर्मकथायां चतुर्वेद्वः । द्यान्य ध्याया ऽऽचार्ययोयेवाकमं पद्वदेद्वं पद्वरुकं च भवितः, अथन्तनमेकिकं पदं इसतीति सावः । अर्थनेपाणि तुं निगृहन-त्र्यापारण-अम्पनादीनि पदानि न सन्ति, असहायस्वान्, तद्यावान् प्रायक्षित्तर्भित नासीनि ॥ ५००८ ॥ एने चापरं दोषाः—

१ °तम्नेन सह स्था° २०॥ २ एतदनन्तरम नद्यथा— इप्यतरण २०॥ ३ 'शु-पहुर्वोः पर्यवस्थित, अध° २०॥ ४ °मधि निहष्यं ना भागा।

## आणादऽणंतसंसारियत्त बोहीय दुछर्मतं च । साहम्मियतेण्णम्मि, पमत्तछलणाऽधिकरणं च ॥ ५०७९ ॥

शैक्षमपहरत आज्ञाभङ्गादयो दोषा भवन्ति । अनन्तसंसारिकत्वं च मगवतामाज्ञामङ्गाद् भवति । बोधेश्च दुर्रुभत्वं जायते । साधर्मिकस्तैन्यं च कुर्वाणः प्रमचो रूभ्यते । प्रमचस्य च प्रान्त-देवतया छरूना भवति । यस्य च सम्बन्धी सोऽपहियते तेन समम् 'अधिकरणं' करूह उप- ज्ञायते ॥ ५०७९ ॥ एवं तावत् पुरुषविषया दोषा उक्ताः । अथ स्नीविषयांस्तानेवातिदिशति—

एमेव य इत्थीए, अभिधारेतीए तह वर्यतीए। वत्तडव्वताएँ गमो, जहेव पुरिसस्स नायव्वी।। ५०८०।।

एवमेव स्त्रिया अपि शैक्षिकायाः अभिघारयन्त्यास्तथा "वयंतीए" ति ससहायायाः प्रव-जितुं वजन्त्या व्यक्ताया अव्यक्तायाश्च गमः स एव ज्ञातव्यो यथा पुरुषस्योक्तः ॥ ५०८० ॥ १० अथ प्रावचनिकपदं व्याच्छे—

> एवं तु सो अवधितो, जाधे जातो सयं तु पावयंणी । निकारणे य गहितो, वचति ताहे पुरिछाणं ॥ ५०८१ ॥

'एवम्' अन्तरोक्तिः प्रकारैः 'सः' शैक्षोऽपहृतः सन् यदा स्वयमेव प्रावचनिको जातः, अन्यो वा निष्कारणे यः केनापि गृहीतः स आत्मनो दिवपरिच्छेदं कृत्वा म्योऽपि बोधिला-१० भावासये पूर्वेषामेवाचार्याणामन्तिके व्रजति ॥ ५०८१ ॥

अन्नस्स व असतीए, गुरुम्मि अन्ध्रज्जएगतरज्जते । धारेति तमेव गणं, जो य हडो कारणज्ञाते ॥ ५०८२ ॥

येन स शैक्षो निष्कारणेऽपहतस्तस्य गच्छेऽपरः कोऽप्याचार्यपदयोग्यो न विद्यते ततोऽन्यस्याभावे यद्वा स गुरुः—आचार्योऽभ्युद्यतस्यैकतरेण युक्तः, अभ्युद्यतमरणम् अभ्युद्यतिवहारं 20
वा मितपन्न इत्यर्थः, ततो यदि कोऽपि शिष्यस्तेषां निष्पन्नो नास्ति तदा तमेव गणमसी
धारयति यावत् कोऽपि तत्र निष्पन्न इति । यश्च कारणजाते केनाप्याचार्येण हृतः सोऽपि
तमेव गणं धारयति ॥ ५०८२ ॥ किं पुनस्तत् कारणम् १ इत्याह—

नाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुजोगे च। अजाकारणजाते, कप्पति सेहावहारो तु ॥ ५०८३ ॥

कोऽप्याचार्यो वहुश्रुतस्तस्य पूर्वगते किञ्चिद् वस्तु प्राभृतं वा कालिकानुयोगेऽपि श्रुतस्कन्भोऽध्ययनं वा विद्यते तच्चान्यस्य नास्ति ततो यद्यन्यस्य न सङ्गाम्यते तदा व्यवच्छिद्यते ।
एवं पूर्वगते कालिकानुयोगे च व्यवच्छेदं ज्ञात्वा तं च सम्प्रिश्चितं शैक्षं ग्रहण-धारणासमर्थे
विज्ञाय भक्तदान-धर्मकथादिभिर्विपरिणाम्य झम्पनादीन्यपि कुर्वाणः शुद्धः । यद्वा तस्याऽऽचार्यस्य नास्ति कोऽप्यायीणां परिवर्तकस्ततस्तासामपि कारणजाते शैक्षमपहरेत् । एवं कर्पते ३०
शैक्षापहारः कर्तुम् ॥ ५०८३ ॥ तस्य च कारणेऽपहृतस्य को विधिः १ इत्याह—

१ १ थाः कमप्याचार्यम् 'अभिधारयन्त्याः' असद्वायायास्त्रधा का ।। २ णां समीपे मज कां ।।

25

30

कारणजाय अवहितो, गणं धरेंतो तु अवहरंतस्स । जाहेगो निष्फण्णो, पच्छा से अप्यणो इच्छा ॥ ५०८४ ॥

यः कारणजातेऽपहतः स तटीयं गणं धारयन् अपहरत एवामाच्यो मवति । अथ येन कारणेनापहृतस्तत् कारणं न पूर्यति तटा पूर्वेपामेवामवति नापहरतः । स च कारणापहृत-७ स्तस्मिन् गणे तावटास्ते यावदेकोऽपि गीतार्थो निष्पन्नः, पश्चात् तस्याऽऽरमीया इच्छा, तत्र वा तिष्ठति पूर्वेपां वा समादो गच्छति । यस्तु निष्कारणेऽपहृतः स एकस्मिन् निर्माते नियमात् पूर्वेपामन्तिके गच्छति, न तस्याऽऽरमीयेच्छेति भावः ॥ ५०८४ ॥

गतं शैक्षद्वारम् । अथाऽऽहारविधिमाह---

ठवणाघरिम्म लहुगो, मादी गुरुगो अणुग्गहे लहुगा । अप्यत्तियम्मि गुरुगा, बोच्छेद पसजणा सेसे ॥ ५०८५ ॥

दानश्राद्वादिकुरुं स्वापनागृहं मण्यते, तिसन् य आचार्यः असन्दिष्टः अननुजातो ना प्रविश्वति तस्य मासल्यु । अथवा 'प्राधूणंक-ग्लानार्थमहिमहाऽऽयातः' इति तेपां श्राद्धानां पुरतो मायां करोति ततो मायिनो मासगुरुकम् । एवमुक्ते यदि ते श्राद्धाः 'अनुप्रहोऽयम्' इति मन्यन्ते तदा चतुर्रुषु । अथाप्रीतिकं कुर्वन्ति ततश्चतुर्गुरवः, यच्च तद्रव्यव्यवच्छेदादि-१४ शेपदोपाणां 'प्रसजना' प्रसद्गमान्निप्येनं प्रायश्चित्तम् ॥ ५०८५ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

अञ्ज अहं संदिहो, पुहोऽपुहो च साहती एवं । पाहुणग-गिलाणहा, तं च पलोहेति तो चितियं ॥ ५०८६ ॥

कश्चिदाचार्थरसिन्दिष्टः स्थापनाकुलेषु प्रविद्य पृष्टोऽपृष्टो वा हैंदं भणित—अद्याहं गुरुभिः 'सिन्दिष्टः' प्रेपिन इति, ततो मासल्छ । यदि च पूर्व सिन्दिष्टः सङ्घाटकः प्रविष्ट आसीत् 20 श्राहेश्च तस्यासिन्दिष्टस्याप्रे इदं भणितं भवेत्—सिन्दिष्टसङ्घाटकस्य दत्तमितिः ततो त्र्यात्— प्रावृणंकार्थे ग्लानार्थं वा साम्प्रतमहमागत इति, एवं 'तं' श्राह्मजनं मायया यदि प्रलोटयित ततो 'हितीयं' मासगुरु ॥ ५०८६ ॥ ते च श्राह्म विपरिणमेग्रुः, विपरिणताश्चाऽऽचार्यादीनां प्रायोग्यं न द्युः ततः शुद्धं शुद्धेनाप्येतत् प्रायश्चित्तम्—

आयरि-गिलाण गुरुगा, लहुगा य हवंति खमग-पाहुणए। गुरुगो य वाल-ग्रुहे, सेसे सन्वेमु मासलहुं॥ ५०८७॥

श्रीचार्थस्य ग्लानस्य च प्रायोग्यमदृदानेषु श्राद्धेषु चतुर्गुरवः । क्षपकस्य प्राष्टुणकस्य च योग्यमददानेषु चतुर्छववः । वाल-वृद्धानां योग्येऽलम्यमाने गुरुमासः । 'ज्ञेषाणाम्' एतत्यिति-रिक्तानां सर्वेषामिष प्रायोग्येऽलम्यमाने मासलघु ॥ ५०८७ ॥

गतं साधर्मिकन्त्रेन्यम् । अथाऽन्यधार्मिकन्त्रेन्यमाह—

परधम्मिया वि दुविहा, लिंगपविद्वा तहा गिहत्था य । तेसिं तिण्णं तिविहं, आहारे उत्रधि सचित्ते ॥ ५०८८ ॥

१ °प्पप्रमपरं प्राय' गृं॰ ॥ २ इदं "साहति" त्ति भण का । ३ तदीयमायाविपरिण-

10:

15

परधार्मिका अन्यधार्मिका इत्येकोऽर्थः । ते च द्विविधाः—िलक्कपंविद्या गृहस्थाश्च । 'लिक्कपविद्याः' शाक्यादयः, 'गृहस्थाः' प्रतीताः । 'तेषाम्' उभयेषामि स्तैन्यं त्रिविधम्— आहारविषयमुपधिविषयं सचित्तविषयं चेति ॥ ५०८८ ॥ तत्राऽऽहारविषयं ताबदाह—

भिक्खूण संखडीए, विकरणरूवेण भ्रंजती छद्धो । आमोगण उद्धंसण, पवयणहीला दुरप्प त्ती ॥ ५०८९ ॥

भिक्षवः—नौद्धास्तेषां सङ्ख्यां कश्चिद् छुन्धो "विकरणह्रवेण" लिङ्गविवेकेन मुद्गे, तदीयं लिङ्गं कृत्वेति भावः । एवं मुझानं यदि कोऽपि 'आभोगयति' उपलक्षयति तदा चतुर्रुधवः ।

एवसुपलक्ष्य यद्यसौ 'उद्धर्षणं' निर्भरर्सनं करोति ततश्चतुर्गुरुकाः । प्रवचनहीला वा ते कुर्युः, यथा—दुरात्मानोऽमी भोजननिमित्तमेव प्रवजिता इति ॥ ५०८९,॥ अपि च—

गिहवासे वि वरागा, धुवं खु एते अदिद्वकल्लाणा । गलतो णवरि ण वलितो, एएसिं सत्थुणा चेव ॥ ५०९० ॥

्र गृहवासेऽप्येते वराकाः 'ध्रुवं' निश्चितमेव अदृष्टकल्याणाः, एतेषां च 'शास्ता' तीर्थकृता दुश्चरतरामाहारशुद्धादिचर्यामुपदिशता गरुक एव नवरं न वलितः, शेषं तु सर्वमिष कृत-मिति भावः ॥ ५०९० ॥ गतमाहारविषयं स्तैन्यम् । अथोपिषविषयमाह—

उवस्सऍ उविह ठवेतुं, गतिम्म भिच्छिम्मि गिण्हती लहुगा। गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुङ्काह णिव्विसए॥ ५०९१॥

्ंडपाश्रये' मठे 'डपिघम्' डपकरणं स्थापियत्वा कश्चिद् भिक्षुकः—बौद्धो निक्षां गतः, तसिन् गते यदि तदीयमुपिं गृह्णाति तदा चतुर्लघवः । स भिक्षुकः समायातः स्वकीयमुप-करणं स्तेनितं मत्वा तस्य संयतस्य प्रहणं करोति चतुर्गुरवः । राजकुलाभिमुखमाकपिति पङ्गुरवः । व्यवहारं कार्यितुमारव्ये च्छेदः । पश्चात्कृते मूलम् । उड्डहनेऽनवस्थाप्यम् । निर्विपयाज्ञा-20 पने पाराश्चिकम् ॥ ५०९१ ॥ अथ सचित्तविषयं स्तैन्यमाह—

सिचत्ते खुड़ादी, चउरो गुरुगा य दोस आणादी । .गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुड़ाह निन्विसए ॥ ५०९२ ॥

- सिचत्तरोन्ये चिन्त्यमाने भिक्षुकादेः सम्बन्धिनं क्षुष्ठकम् आदिशब्दाद् अक्षुष्ठकं वा यद्य-पहरित तदा चत्वारो गुरुकाः आज्ञादयश्च दोषाः । प्रहणा-ऽऽकर्षण-व्यवहार-पश्चात्कृतोङ्खाह- ३५ निर्विषयाज्ञापनादयश्च दोषाः प्राग्वद् मन्तव्याः ॥ ५०९२ ॥ अथैतेष्वेव प्रायश्चित्तमाह —

गेण्हणें गुरुगा छम्मास कहुणे छेओं होइ ववहारे।
पच्छाकडम्मि मूरुं, उड्डहण विरंगणे नवमं॥ ५०९३॥
उदावण निन्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची।
अणवद्वष्णो दोसु य, दोसु उ पारंचितो होइ॥ ५०९४॥

गांशाद्वेयं गतार्थम् (गां० ९०४-५ अथवा २५००-१) ॥ ५०९३ ॥ ५०९४ ॥

खुइं व खुड़ियं वा, णेति अवत्तं अपुच्छियं तेणे।

१ "विकरणं लिंगनिवेगो" इति चूर्णो विशेषचूर्णी च ॥ २ °द्वग्रं व्याख्यातार्थम् कां • ॥

15

25

20

वचिम्म णरिय पृच्छा, खेत्तं थामं च णाऊणं ॥ ५०९५ ॥

कुछको वा कुछिका वा योऽद्यापि अन्यक्तः स यस्य शाक्यादेः सम्बन्धं तमप्रश्ना यदि तं कुछकं कुछिका वा नयति ततः 'सेनः' अन्यधार्मिकम्तेन्यकारी स मन्तन्यः, चतुर्गुरुकं च तस्य प्रायश्चित्तम् । यस्तु न्यक्तस्तत्र नास्ति एच्छा, तामन्तरेणापि म प्रवाजनीयः । किं सबे- विव ? उत न ? इत्याशस्याऽऽह—क्षेत्रं स्थाम च ज्ञात्वा । किम्रुक्तं मवति ?—यदि विव- वितं क्षेत्रं शाक्यादिमावितं राजवद्यमतादिकं वा तेषां तत्र यन्तं तदा एच्छामन्तरेण न्यक्तोऽपि प्रवाजयितुं न करुपते, अन्यथा तु कन्यत इति ॥ ५०९५ ॥

एवं ताबिष्ठक्रयत्रिष्टानां सेन्यमुक्तम् । अय गृहस्यानां तदेवाह—

एमेव होति तेण्णं, तिविहं गारित्ययाण जं वृत्तं । गहणादिगा य दोसा, सविसेमतरा मने तेमु ॥ ५०९६ ॥

एवमेवागारस्थानामपि 'त्रिवियम्' थाहागदिमेदात् त्रियकारं मतन्यं मवित यदनन्तरमेव परतीर्थिकानामुक्तम् । 'तेषु च' गृहस्थेषु थाहारादिकं म्नेनयतां महणादयो दोषाः सविद्रोपतरा मवेषुः । ते हि राजकुले करादिकं मयच्छन्नि, ततम्त्रद्वलेन ममिष्यकतरान् महणा-ऽऽकर्षणा-दीन् कारयेषुः ॥ ५०९६ ॥ कथं पुनर्सापामाहारादिकं म्त्रनयति । इति उच्यते—

आहारे पिष्टाती, तंन खुड़ादि जं भणित पुट्यं।

पिइंडिय कन्यही, संद्वमण पिडिगाहे ज्ञमला ॥ ५०९७ ॥

थाहीरे—पिष्टादिकं बहिर्विगहितं दृष्ट्रा क्षुष्टिकाः नेनयित । द्यषी—''तंतु'' ति मूत्राष्टिकाय द्यस्थलात्वाद् वस्नादिकं वाऽपद्रति । मचिते—क्षुष्टकः—बारुकम्तम् आदिग्रन्ताद्
अक्षुष्ठकं वा नेनयित । एवं यदेव पूर्व परतीर्थिकानां भणितं तदेवात्रापि मन्तन्त्रम् । कथं
20 पुनः पिष्टं नेतयित ! इत्याह—''पिट्टंडि'' इत्यादि, काश्चित् क्षुष्ठिका मिलामटन्त्यः किश्चिद्
गृहं प्रविष्टाः, तत्र च बिहः पिष्टं विसारितमान्ते, तत्र दृष्ट्रा तासां मध्यादेका कन्यस्थिका
पिष्टपिण्डिकां गृहीत्वा पत्तद्रदे पिष्ठसवती, सा चाविरतिकया दृष्टा ततो भणितम्—एनां
पिष्टपिण्डिकामंत्रव स्थापयतः, ततन्त्रया क्षुष्टिकया कुगुरुत्वनान्यस्याः सङ्घादिकाया अन्तरे
पिक्षसा । एवं स्त्राष्टिकामपि दृक्षत्वेनापहरेत् ॥ ५०९ ।। स्रथ सचिनविषयं विधिमाह—

नीएहिँ उ अविदिनं, अप्यत्तवयं पुर्वं न दिक्निवृति । अपरिगाहो उ कप्पति, विजडो जो सेमदोसेहिं ॥ ५०९८ ॥

'निजंकः' माता-पितृप्रमृतिमिः सजनेः 'श्रविनीणेष्' अटचम् 'श्रपाप्तवयसम्' अन्यक् पुगांसं न टीक्षयन्ति । यदि पुनर्परिगृहीतोऽज्यक्तः सः 'शेषशेषः' बाल-जङ्ग-त्र्याधिजादिनि-र्विभयुक्तः प्रवाजयितुं करुपते ॥ ५०९८ ॥ ४ ब्रीविषयं विविषाह—>

अपरिगाहा उ नारी, ण भवति तो सा ण कप्पति अदिण्णा । सा वि य हु काय कप्पति, वह पडमा खुडमाना वा ॥ ५०९९ ॥

१ °हारे-कस्याप्यगारिणो गृहाङ्गणे पिष्टा श्रंणा २ °क्तं पुरुषं 'न दीश्रयन्ति' न त्रवाजयन्ति । यद्गि श्रंणा ३ ० ৮ एनबिहान्तर्गतुम्बत्तर्गं झाण् एव वर्षतं ॥

'नारी' स्त्री सा प्रायेणापरिप्रहा न भवति, पितृ-पतिप्रभृतीनामन्यतरेण परिगृहीता भवतीति भावः । ৺ उत्तं च—

> पिता रक्षति कौमारे, मर्ता रक्षति यौवने । पुत्राश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री खातच्यमहिति ॥ ⊳

ततो नासावदत्ता सती करपते प्रत्राजयितुम् । साऽपि च काचिददत्ताऽपि करपते, यथा प्रमावतीदेवी करकण्डुमाता प्रत्राजिता, यथा वा क्षुस्नक्रुमारमाता योगसङ्ग्रहाभिहिता (आव० हारि० टीका निर्युक्तिगा० १२८८-९० पत्र ७०१) यशोभद्रा नान्नी प्रत्राजिता ॥ ५०९९ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

विद्यपदं आहारे, अद्धाणे हंसमादिणो उनही । उनउज्जिजण पुन्नि, होहिंति जुगप्पहाण त्ति ॥ ५१०० ॥

10

25

द्वितीयपदमाहारादिषु त्रिष्विप अभिषीयते—तत्राऽऽहारेऽध्वानं प्रवेष्टकामास्ततो वा उत्तीणी उपलक्षणत्वाद् अशिवादौ वा वर्तमाना असंस्तरणे अदत्तमिप भक्त-पानं गृह्वीयुः । आगादे कारणे उपिषमिप हंसादेः सम्बन्धिना प्रयोगेणोत्पादयेत् । सिचत्तविषयेऽपि—'भवि-ष्यन्त्यमी युगप्रधानाः' इत्यादिकं पुष्टालम्बनं 'पूर्व' प्रथममेव 'उपयुज्य' परिभाव्य गृहस्यक्षुल्ल-कान् अन्यतीर्थिकश्चलकान् वा हरेत् ॥ ५१०० ॥ इदमेव भावयति—

असिवं ओम विहं वा, पविसिउकामा ततो व उत्तिण्णा। थिल लिंगि अन्नतित्थिग, जातित्त अदिण्णे गिण्हंति ॥ ५१०१॥

अशिवगृहीते विषये स्वयं वा साधवोऽशिवगृहीता मक्त-पानलामाभावाच संस्तरेयुः, अवमं—दुर्भिक्षं तत्र वा मक्त-पानं न लमेरन्, 'विहम्' अध्वानं वा प्रवेष्टुकामास्ततो वा उतीर्णा न संस्तरेयुः, ततः स्वलिक्तिनां या स्थलिका—देवद्रोणी तस्यां याचन्ते, यदि ते न प्रयच्छन्ति तदा 20 बलादिप गृह्णन्ति । अथ वलवन्तस्ते दारुणप्रकृतयो वा ततोऽन्यतीर्थिकानाम्पि स्थलीषु याच्यते, यदि न प्रयच्छन्ति ततः स्वयमेव प्रकटं प्रच्छन्नं वा गृह्णीयुः । एवं गृहस्थेष्विप याचितमलभमानाः स्वयमि गृह्णन्ति । असंस्तरणे उपिषरप्येवमेव स्तैन्यपयोगेण महीतन्यः ॥ ५१०१॥

नाऊण य बोच्छेदं, पुच्चगते कालियाणुतोगे य । गिहि अण्णतित्थियं वा, हरिज एतेहिँ हेत्र्हिं ॥ ५१०२ ॥

पूर्वगते कालिकानुयोगे वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा यो गृहस्यक्षुलकोऽन्यतीर्थिकशुलको वा महण-धारणामेधावी स याचितो यदा न रुभ्यते तदा स्वयमि गृहीयात् । 'ऐतैः' एवमादिभिः 'हेतुभिः' कारणेर्गृहस्यमन्यतीर्थिकं वा हरेत् ॥ ५१०२ ॥

गतमन्यधार्भिकत्तैन्यम् । अथ "हत्थादालं दलेमाणे" इत्यादि पाठत्रयं विवरीपुराह— 30 इत्थाताले हत्थालंबे, अत्थादाणे य होति बोधव्वे ।

एतेसिं णाणत्तं, वोच्छामि अहाणुपुच्चीए ॥ ५१०३ ॥

१ · प्ति विद्यान्तर्गतः पाठः का॰ एव वर्तते ॥

हिस्तातालो हिस्तालम्बोऽर्थाटानं चेति त्रिया पाठोऽत्र बोद्धन्यः । एतेषां त्रयाणामपि नानात्वं वक्ष्यामि यथाऽऽनुपूर्व्योऽहम् ॥ ५१०३ ॥ तत्र हस्तातालं ताबद् विद्यणोति—

उगिगणाम्मि य गुरुगो, दंडो पहियम्मि होई मयणा उ । एवं खु लोइयाणं, लोउत्तरियाण वोच्छामि ॥ ५१०४ ॥

इह हस्तेन उपलक्षणत्वात् सङ्गादिभिश्च यद् आताडनं स हस्तातालः । स च द्विधा— लैकिको लोकोत्तरिकश्च । तत्र लैकिके हस्ताताले पुरुपवधाय सङ्गादानुद्रीणे 'गुरुकः' रूप-काणामशीतिसहस्रलक्षणो दण्डो भवति । पतिते तु प्रहारे यदि कथमपि न मृतम्त्रद्वा 'मजना' देशे देशेऽपरापरदण्डलक्षणा भवति । अथ मृतस्त्रद्वा तदेवाशीतिसहस्र दण्डः । एवं 'खुः' अवधारणे, लैकिकानां दण्डो भवति । लोकोत्तरिकाणां तु दण्डमतः परं वक्ष्यामि ॥५१०॥

16- हत्थेण व पादेण व, अणवहुप्पो उ होति उरिगण्णे । पिडयम्मि होति भयणा, उद्दवणे होति चरिमपदं ॥ ५१०५ ॥

र हंस्तेन वा पादेन वा उपलक्षणत्वाद् यप्टि-मुख्यादिना वा यः सावुः स्वपक्षस्य परपक्षस्य वा प्रहारमुद्धिरति सोऽनवस्थाप्यो भवति । पतिते तु प्रहारे भवना, यदि न मृतस्ततोऽनवस्थाप्य एव, अधापद्राणः—मृतः तदा 'चरमपदं' पाराश्चिकं भवति ॥ ५१०५ ॥ अत्रेदं द्वितीयपदम्—

आयरिय विणयगाहण, कारणजाने व वोधिकादीमु । करणं वा पंडिमाए, तत्थ तु मेदो पसमणं च ॥ ५१०६ ॥

आचर्थिः श्रुष्टकस्य विनयमाहणं कुर्वन् हम्तातालमि दयात् । 'कारणवाते वा' गुरु-गच्छप्रमृतीनामात्पन्तिके विनारो प्राप्ते वोधिकखेनादिप्विष हम्तातालं प्रयुद्धीत । पश्चार्द्धन हस्तालम्बमाह—''करणं वा'' इत्यादि, अधिव-पुररोधादो तत्रशमनार्थे 'प्रतिमां' पुचलकं 20करोति, तत अभिचारकमम्रं परिजपन् 'तत्रेव' प्रतिमायां मेदं करोति, ततस्त्रस्योपद्रवस्य प्रश्च-मनं मवति ॥ ५१०६ ॥ एषा निर्शक्तिगाथा अत एनां वित्रुणोति—

विणयस्स र गाहणया, कण्णामोड-खडुगा-चवेदाहि । सावेक्ख हत्थतारुं, दलाति मम्माणि फेहिंतो ॥ ५१०७ ॥

इह त्रिनयशच्दः शिक्षायामि वर्तते, यत उक्तम्—"िवनयः शिक्षा-प्रणत्योः" (हेम० 26 अने० त्रिस्तर० खो० ११०५) इति । ततोऽयमर्थः—'िवनयस्य' यहणशिक्षाया आसेवना-शिक्षाया वा श्राहणायां कियमाणायां केणीमोटकेन खडुकािभः चपेटािमवी 'सापेक्षः' जीवि-तापेक्षां कुर्वेन् अत एव 'ममीणि स्फेटयन्' येषु प्रदेशेप्वाहतः सन् ब्रियते नानि परिहरन् आचार्यः क्षुक्रकस्य हत्ताताळं ददाति ॥ ५१०७॥ अत्र परः प्राह—ननु परस्य परितापे कियमाणेऽसातवेदनीयकर्मवन्यो सवति तत् कथमसावनुज्ञायते । उच्यते—

कार्प परपरितावो, असायहेतू जिणेहिँ पण्णत्तो । आत-परिहतकरो पुण, इच्छिलइ दुस्सले स खल्ल ॥ ५१०८ ॥

१ 'कर्णामोटकेन' प्रतीतेन 'राष्ट्रकया' टोलकेन 'चपेटया' प्रसिद्धया 'सापेक्षः' कां ॥ २ 'स्य सम्प्रक् शिक्षामप्रतिपद्यमानस्य हस्ता' कां ॥

'कामम्' अनुमत्तमिदमस्माकम्—परपरितापो जिनैरसार्तहेतुः प्रज्ञप्तः, परं 'सः' परपरि-तापः 'दुःशले' वाक्छिक्षया दुर्शेहे दुर्विनीते शिष्ये 'खल्लु' निश्चितमिष्यत एव । कुतः ? इत्याह—"आय-परहियकरो" त्ति हेतौ प्रथमा भावप्रधानश्च निर्देशः, ततोऽयमर्थः—आत्मनः परस्य च हितकरत्वात् । तत्राऽऽत्मनः शिष्यं शिक्षां ग्राह्यतः कर्मनिर्जरालामः, परस्य तु सम्यग्गृहीतशिक्षस्य यथावत् चरण-करणानुपालनादयो भूयांसो गुणाः । पुनःशब्दो विशेषणे, 5 स चैतद् विशिनष्टि-यो दुष्टाध्यवसायतया परपरितापः क्रियते स एवासातहेतुः प्रज्ञप्तः, यस्तु शुद्धाध्यवसायेनाऽऽरम-परहितकरः कियते स नैवासातहेतुरिति ॥ ५१०८ ॥

अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रदयति-

सिप्पंणेडणियद्वा, घाते वि सहंति लोइया गुरुणो । ण य मधुरणिच्छया ते, ण होंति एसेविहं उनमा ॥ ५१०९ ॥

 च ''सिप्पं'' ति मकारोऽलाक्षणिकः, ⊳ शिल्पानि—रथकारकर्मप्रसृतीनि नैपुण्यानि च— लिपि-गणितादिकलाकौशलानि तदर्थ लौकिकाः शिक्षकाः 'गुरोः' आचार्यस्य घातानिप सहन्ते, न च 'ते' घातास्तदानीं दारुणा अपि 'मधुरनिश्चयाः' सुन्दरपरिणामा न भवन्ति, किन्तु शिल्पादिपरिज्ञाने वृत्तिलाभ-जनपूजनीयतादिना परिणामस्तेषां सुन्दरो भवतीति भावः । एषे-वोपमा 'इह' प्रस्तुतार्थे मन्तव्या, यथा तेपां ते घाता हितास्तथा प्रस्तुतस्यापि दुर्विनीतस्य 16 शिष्यस्येति भावः । अत्रायं बृहद्भाष्योक्तः सोपनयोऽपरो दृष्टान्तः—

> अहवा वि रोगियस्सा, ओसह चाडूहिं पिजाए पुर्वि । पच्छा तालेतुमनी, देहहियद्वाएँ दिजाइ से ॥ इय भवरोगत्तस्स वि, अणुकूलेणं तु सारणा पुर्वि । पच्छा पडिकूलेण वि, परलोगहियद्व कायन्वा ॥

20

''ओसह'' ति विभक्तिलोपादौषधमिति मन्तन्यम् ॥ अत एव साधुरेवंविधो भवेत्-

- 11 ५१०९ 11

संविग्गो मद्दविओ, अग्रई अणुयत्तओ विसेसन् । उञ्जत्तमपरितंतो, इच्छियमत्थं लहइ साहू ॥ ५११० ॥

'संविमः' मोक्षाभिलाषी, 'मादेविकः' स्तव्यताविकलः, 'अमोचि' गुरूणाममोचनशीलः, 25 'अनुवर्तकः' तेषामेव च्छन्दोऽनुवर्ती, 'विशेषज्ञः' वस्त्ववस्तुविभागवेदी, उगुक्तः खाध्यायीदी, अपरितान्तो वैयावृत्यादौ, एवंविधः साधुरीप्सितमर्थमिह परत्र च लभते ॥ ५११० ॥

अथ "कारणजाते व वोहिगाईसु" ( गा० ५१०६ ) ति पदं व्याचष्टे---

बोहिकतेणभयादिसु, गणस्स गणिणो व अचए पत्ते । इच्छंति हत्थतालं, कालातिचरं व सर्जं वा ॥ ५१११ ॥

30

१ °तवेदनीयकर्मयन्धनिवन्धनं प्रक्ष° का०॥ २ ॰ एतदन्तर्गत पाठ का० एव वर्तते॥ ३ °णामबश्यन्तयाऽमोचकः 'अनु कां ।। ४ °यावौ सोत्साहः, 'अपरितान्तः' वैया-, सत्यादी अनिर्वेदवान , प्रबं° कां०॥

बोविकसेनमये बादिशब्दात् खापदादिमयेषु वा यदि 'गणस' गेच्छस 'गणिनो **वा**' आचायेस्य 'अत्ययः' बात्यन्तिको विनाशः प्राप्तच्ददा 'कालतिचरं वा' कालातिकमेण 'सधो वा' तत्कालमेव हुन्ततालिमच्छन्ति, गीतार्थो इति गम्यते ॥ ५१११ ॥

अघ हम्तारुम्बं ज्यान्यानयति—

असिवे पुरोवरोषे, एमादीवहससेस असिश्वा । संज्ञायपचया खलु, अण्णेस य एवमादीस ॥ ५११२ ॥ मरणमएणऽमिश्वे, ते णातं देवतं द्ववासिते । पहिषं काउं मज्बे, विषति मंते परिजर्वेतो ॥ ५११२ ॥

अशिवेन होको भ्यान् ब्रियते, पर्विष्टेन वा पुरं समन्ताहुपरुद्धम्, तत्र बहिःकटकयोषैः
10आम्यन्तराणां कटकमदेः कियते, अञ्चलपाद्या श्रुवा व्रियते, आदिश्वन्दाद् गरुगण्डादिमिन्नी
रोगिर्दिने दिने प्रमृतो जनो मरणमश्रुते, एवमादिमिः विश्वेतः दुःकेरमिमृतान्ते पौरजनाः
'सञ्चातप्रत्ययाः' 'योऽत्र पुरं आचार्यो बहुश्रुतो गुणवांन्तपन्नी स शक्तो वेशसमदं तिरोद्धम्,
नान्यः कश्चिद्' इति ममिति—सन्यन् जातः प्रत्ययो येषां ते तथा, न केत्वरुमत्रेव किन्दु
अन्येष्वप्येवमादिषु सञ्चातप्रत्ययाने सन्मय तमाचार्य 'त्रायन्य' इति श्रुणसुपगताः प्राञ्जिते15 प्रदाः पादपतितान्तिष्टन्ति ॥ ५११२ ॥

ततः स आचार्यम्तान् पारननान् मरणमयेनामिम्तान् देवतामिवाऽऽत्मानं पर्युरामीनान् ज्ञात्वा तद्नुकम्पापरीतिचितः प्रतिमां कृत्वा तत अमिचारकम्बान् परिनपन् तां प्रतिमां मध्य-माने विध्यति, ततो नष्टा सा क्रच्देवता, प्रश्नातः सर्वे।ऽप्युपद्रवः । प्रवेविषद्ग्ताच्यवत्यी यदाऽम्युतिष्ठते तदा तत्काच्येव नोपसाप्यने किन्तु क्रियन्त्रमिन कार्चं गच्छ एव वसन् 20 व्यामदेनं कार्यते ॥ ५११२ ॥ अथाऽयीदानमाह—

अणुकंपणा णिमिच, जायण पहिसेहणा सुडणिमेव । दायण पुच्छा च तहा, सारण उच्मावण विणासे ॥ ५११२ ॥

कसाप्याचायेस मागिनेयो वर्त परित्यन्य मुक्तकापयति, तत आचार्यस 'अनुकस्या' 'क्यमयं द्रव्यमन्तरेण गृहवासमध्यासित्यते ?' इत्येवंक्रकणा वस्त । स व 'निमित्ते सतीव 25क्क्रयकः' इति कृत्वा तेनेवार्यांवत्योद्वेयोविणिजोरित्यके तं मागिनयं क्षप्रवयाचनाय प्रेषितवात् । स व तेत्रेकेन विण्वा 'किं मम शक्तिका रूपकान् इद्ते ?' एवस्त्रच्या प्रतिषिदः, द्विती-येन तु रूपकनवस्कानां दर्शना कृता । द्वितीय च वर्षे द्वास्यामि विण्यस्यां पृच्छा कृता । तत्त आचार्यण 'सान्णा' क्याणकप्रहणविषया शिक्षा दन्ता । मत्तो येन रूपका न दन्तानस्य सवैस्विवनाद्यः समलित, येन तु दन्तान्त्य 'दद्वावनं' महार्द्वकतासम्यादनं कृतवान् । एप 20 निर्मुक्तिगायास्यर्थः । मावार्थन्तु क्यानकादवसेयः । नचेदम्—

उल्लेणीए एगी खोसत्रायरियो नेमिनिनो । तस्य य दुन्नि मिना नाणियगा, ते तं आपु-च्छिउं वापुच्छिउं नवहरंति—किं गंडं गिण्डामो सुवामो ता ! । एतं ते दूस्मरीम्या । तस्य य वायरियस्य मागिणेचो मोगामिक्यसं आगम्म तं आयरियं केन्नहम् प्रमाति तहि आयरियणं

30

खुइएण समं तेसिं दोण्हं पि मिर्चाणं सगासं पेसनितो— रूनगसहस्तं देहिं। तेण गंतुं आयरि-यवयणेंणं मग्गितो—देहि । भणइ—किं मम सडणी रूवगा हगंति ? निश्य मम एत्तिया, ्वीसमेचे देमिं । तेणु नेच्छियं, आयरियस्स य निवेदियं । ताहे आयरिएण वितियमिचस्स सगासं पेसवितो, मंगितो य आयरियवयणेणं । तेण चंगोडए काउं वह णवल्या दंसिया— एचो जावतिएहिं मे रूवएहिं इच्छा तावतिए गिण्हह । तेहिं आगंतुं आयरियस्स उवणीतो,5 नउलगो; ताहे भाइणिज्ञस्स दिन्नो । वितियवरिसे ते विणयगा दो वि आयरियं पुच्छंति— एसमंबरिसे केरिसं भंडं गेण्हामो ? । आयरिएहिं सडणिवाइचो भणितो-जिचतो ते घरसारो तेण कृप्पास-घय-गुंले घेतुं अंतोघरे संगोवेह । वितिओ अप्पसारियं भणितो— तुमं सुवहुं तण-कट्ट-वंसे घणां च घेतुं वाहिं नगरस्स निरग्गेयद्वाणे संगोवाहि । तदा य अणवुट्टी जायां, अह अग्गी उद्दितो, सबं नगरं दहूं। सउणीइत्तस्स सबं कप्पासाति दहूं, वितियस्स न दहूं, ताहे 10 ्तेण तं तण-कट्टं धण्णं च सुमहर्ग्धं विक्कियं, अणेगाणं सयसहस्साणं आभागी जातो । तओ सउ-णियाइतो आयरियं भणति—किह मे निमित्तं विसंवतियं ?। आयरिएणं भणियं—किं मम निमित्तं सउणीया हगईं ? । तओ पायपडिएणं खामिओ । [ पुणो उन्माविओ ] ॥५११४॥

अमुमेवार्थं गाथात्रयेण भाष्यंकार आह—

उज्जेणी ओसण्णं, दो वणिया पुच्छियं ववहरंति । भोगाभिलांस भचय, ग्रुंचंति न रूवए सउणी ॥ ५११५ ॥ चंगोड णउलदायण, वितितेणं जत्तिए तहिं एको । अण्णिम हायणिम य, गिण्हामी किं ति पुच्छंति ॥ ५११६ ॥ तण-कट्ट-नेह-धण्णे, गिण्हह कप्पास-द्स-गुलमादी । अंतो वहिं च ठवणा, अग्गी सडणी न य निमित्तं ॥ ५११७ ॥

तिस्रोऽपि व्याख्यातार्थाः । नवरं भचको भागिनेय उच्यते । "जित्तपु तिहं एको" ति 'यावन्तो युष्मभ्यं रोचन्ते तावतो नवलकान् गृहीत' एवं द्वितीयेन वणिजा भणितम् 'तत्र' तेपां मध्ये एको नवलको गृहीतः । अन्यस्मिन् 'हायने' वर्षे इत्यर्थः । 'दूष्यं' वस्त्रमुच्यते । ''संडणी न य निमित्तं'' ति 'न च' नैव मम शकुनिका निमित्तं हदते ॥ ५११५ ॥ ॥ ५११६ ॥ ५११७ ॥

एयारिसो उ पुरिसो, अणवद्वप्पो उ सो सदेसम्मि । णेतूण अण्णदेसं, चिद्वउवद्वावणा तस्स ॥ ५११८ ॥

'एताहशः' अर्थोदानकारी यः पुरुषोऽभ्युत्तिष्ठते स खदेशे 'अनवस्थाप्यः' न गहावतेषु स्थाप्यते किन्तु तमन्यदेशं नीत्वा तस्य च तत्र तिष्ठत उपस्थापना कर्तव्या ॥ ५११८ ॥

कुतः ? इति चेदु उच्यते —

पुन्वन्मासा भारोज किंचि गोरव सिणेह भयतो वा । न सहइ परीसहं पि य, णाणे कंडं व कच्छुछो ॥ ५११९ ॥

१ °इ १। तेण 'कुविओ' ति नाउं सो आयरिओ पाय' कां॰ ॥ To 942

20

तं नैमित्तिकं तत्रिखतं छोकः पूर्वाभ्यासाद् निमित्तं प्रच्छेत्, सोऽपि ऋद्विगौरवतः लेहाद्वा भयाद्वा 'किञ्चिद्' छामा-ऽलामादिकं तत्रिखतो मापेत । अपि च—स ज्ञानविषयं परीषहं तत्र न सहते, सोढुं न शक्तोतीत्पर्थः । यथा कच्छः—पामा तद्वान् पुरुषः 'कण्ड्ं' स्नर्जितं विना खातुं न शक्तोति एवमेपोऽपि तत्र निमित्तकथनमन्तरेण न खातुं शक्त इति मावः ॥ ५११९॥ अथ पर्वोक्तमप्यर्थे विशेषज्ञापनार्थे मुयोऽप्याह—

तइयस्स दोन्नि मोत्तुं, दन्ने भावे य सेस भयणा उ । पडिसिट लिंगकरणं, कारणें अण्णत्य तत्थेव ॥ ५१२० ॥

इह "साधिन्यतेणियं करेमाणे" इत्यादिस्त्रक्रमप्रामाण्येन हत्यायालस्तृतीय उच्यते, स त्रिधा—हस्तातालो हस्तालम्बोऽर्थादानं चेति । तत्राऽऽये द्वे पदे मुच्चा यत् शेषम्—अर्थादानाल्यं 10 तृतीयं पदं तत्र द्रव्यतो मावतश्च लिङ्गमदाने मजना मवति । कथम् १ इत्याह—"पिडिसिद्ध" इत्यादि, उत्तरत्र "कारणे" इत्यमिद्यास्यमानत्वाद् इह निष्कारणमिति गम्यते, ततो निष्कारणे प्रतिषिद्धमर्थादानकारिणो 'लिङ्गकरणं' द्रव्यलिङ्गस्य मावलिङ्गस्य वा तत्र क्षेत्रे प्रदानम् । 'कारणे तु' भक्तप्रत्याल्यानप्रतिषित्वस्रणेऽन्यत्र वा तत्र वाऽनुज्ञातमेव ॥ ५१२० ॥

एषा पुरातना गाथा, अत एनां त्रिवरीपुराह—

हत्थाताली ततिओ, तस्स उ दो आइमे पदे मोर्च । अत्थायाण लिंगं, न दिति तत्थेव विसयम्मि ॥ ५१२१ ॥

हस्तातालः स्त्रकमपामाण्येन तृतीयः, तस्य हे आदिने हस्ताताल-हस्तालम्बल्झणे पदे सुत्तवा यद् अर्थादानास्त्रं पदं तत्र वर्तमानस्य तत्रैव 'विषये' देशे लिङ्गं न ददति ॥ ५१२१ ॥ स च अर्थादानकारी गृहिलिङ्गी वा स्यादवसञ्चलिङ्गी वा । तत्रं—

> गिहिलिंगस्स उ दोण्गि वि, ओसचें न दिंति भावलिंगं तु । दिखंति दो वि लिंगा, उबद्विए उत्तिमहस्स ॥ ५१२२ ॥

यो गृहिलिङ्गी प्रत्रज्यार्थमस्युचिष्ठते तस्य दे अपि' द्रज्य-मानलिङ्गे तस्तिन् देशे न दीयेते । यः पुनरवसन्नस्तस्य द्रज्यलिङ्गं नियत एव परं मानलिङ्गं तस्य तेत्रंव न दद्ति । यदा पुनरसानुत्तमार्थप्रतिपत्त्यर्थमुपतिष्ठते तदा तस्तिन्नपि देशे द्वयोरपि गृहस्था-ऽनसन्नयोद्वें अपि <sup>25</sup>लिङ्गे दीयेते ॥ ५१२२ ॥ अथवेदं कारणम्—

ओमा-ऽसिवमाईहि व, तिप्पिस्सति तेण तस्स तत्थेव । न य असहाओ मुचह, पुट्टो य मणिज वीसरियं ॥ ५१२३ ॥

अवमा-ऽशिव-राजिष्टिशिदेषु वा समुपिसितेषु गच्छस्य 'मिततिर्पिप्यति' उपग्रहं करिप्यति तेन कारणेन तत्रैव क्षेत्रे तस्य लिझं प्रयच्छन्ति । तत्र चेयं यतना—''न य असहाओ'' 30 इत्यादि, स तत्रारोपितमहानतः सन् 'असहायः' एकाकी न सुच्यते, लोकेन च निमित्तं पृष्टो

१ भावः । अतोऽन्यदेशान्तरे नीत्वा स महावतेषु स्थापनीय इति प्रक्रमः ॥ ५११९ ॥ अधानन्तरोक्तमप्ययं द्या ॥ २ एतदनन्तरं प्रन्याप्रम्—१५०० कां० ॥ ३ °ण दिति तन्ये २ ताद्री• मा॰ द्या॰ तामा॰ ॥

भणति—विस्मृतं मम साम्प्रतं तद् निमित्तमिति ॥ ५१२३ ॥ अथ साधर्मिकादिस्तैन्येषु प्रायश्चित्तमुपदर्शयति—

साहम्मिय-ऽन्नधम्मियतेणोसु उ तत्थ होतिमा भयणा । लहुगो लहुगा गुरुगा, अणवद्वप्पो व आएसा ॥ ५१२४ ॥

सीधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तत्र तावदियं 'भजना' प्रायिश्चत्तरचना मवति —आहारं ठ स्तेनयतो रुघुमासः, उपिं स्तेनयतश्चतुर्रुषु, सचित्तं स्तेनयतश्चतुर्गुरवः । आदेशेन वाऽनव-स्थाप्यम् ॥ ५१२४ ॥

> अहवा अणुवन्झाओ, एएसु पएसु पावती तिविहं । तेसुं चेव पएसुं, गणि-आयरियाण नवमं तु ॥ ५१२५ ॥

अथवा 'अनुगाध्यायः' य उपाध्यायो न भवति किन्तु सामान्यिमिक्षुः सः 'एतेषु पदेषु' 10 आहारोपिध-सचित्तस्तैन्यरूपेषु यथाक्रमं 'त्रिविधं' छघुमास-चतुर्रुषु-चतुर्गुरुरुक्षणं प्रायिधतं प्रामोति । 'एतेष्वेष च' आहारादिषु पदेषु गणिनः—उपाध्यायस्याऽऽचार्यस्य च 'नवमम्' अनव-स्थाप्यं भवति ॥ ५१२५ ॥ अत्र परः प्राह्—ननु सूत्रे सामान्येनानवस्थाप्य एव भणितः न पुनर्रुषुमासादिकं त्रिविधं प्रायिश्चत्तम् तत् कथिमदमर्थेनाभिधीयते ? उच्यते—आईता-नामेकान्तवादः क्वापि न भवति । तथा चाह—

तुछम्मि वि अवराहे, तुछमतुछं च दिखए दोण्हं । पारंचिके वि नवमं, गणिस्स गुरुणो छ तं चेव ॥ ५१२६ ॥

तुल्यः-सहशोऽपराधः द्वाभ्यामपि-आचार्योपाध्यायाभ्यां सेवितस्तत्र द्वयोरपि तुल्यमतुल्यं वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्र तुल्यदानं प्रतीतमेव, अतुल्यदानं प्रनिरदम्—'पाराश्चिकेऽपि' पाराश्चिकापियोग्येऽप्यपराधपदे सेविते 'गणिनः' उपाध्यायस्य 'नवमम्' अनवस्थाप्यमेव 20 दीयते न पाराश्चिकम्, 'गुरोः' आचार्यस्य पुनः 'तदेव' पाराश्चिकं दीयते । ततो यद्यपि सूत्रे सामान्येनाऽनवस्थाप्यमुक्तं तथापि तत् पुरुपविशेषापेक्षं प्रतिपत्तव्यम्, यद्वाऽभीक्ष्णसेवानिप्य- त्रम् ॥ ५१२६ ॥ तथा चाह—

अहवा अभिक्लसेवी, अणुवरमं पावई गणी नवमं । पावंति मूलमेव उ, अभिक्लपिडसेविणो सेसा ॥ ५१२७ ॥

अथवा साधर्मिकस्तैन्यादेः 'अभीक्ष्णसेवी' पुनः पुनः प्रतिसेवां यः करोति स ततः स्थानाद् 'अनुपरमन्' अनिवर्त्तमानः 'गणी' उपाध्यायो नवमं प्राप्तोति । 'शेपास्तु' ये उपाध्यायत्वमा- चार्यत्वं वा न प्राप्तास्तेऽभीक्ष्णप्रतिसेविनोऽपि मूलमेव प्राप्तुवन्ति नानवस्थाप्यम् ॥ ५१२७ ॥

अत्थादाणी ततिओ, अणवट्टी खेत्तओ समक्लाओ । गच्छे चेव वसंता, णिज्जृहिजंति सेसा उ ॥ ५१२८ ॥

१ 'तत्र' तयोः-अनन्तरोक्तयोः साधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तावदियं कं ।। २ °प्यम्, तथा भगवद्वचनप्रामाण्यात्॥ ५१२७॥ अथ पूर्वोक्तमर्थमुपसंहरन् विशेषं चाभिधातुकाम इदमाह—अत्था<sup>० का ०</sup>॥

ō

15

अप्राङ्गनिमित्तपयोगेण अर्थ-द्रव्यमादते इति अर्थादानः, ततोऽर्थादानारुयो यस्तृतीयोऽ-नवस्थाप्यः स क्षेत्रतः समाख्यातः, तत्र क्षेत्रे नीपस्थाप्यत इत्यर्थः । 'रोपास्तु' हस्तातालकारि-प्रमृतयो गच्छ एव वसन्तो निर्यू झन्ते, आलापनादिमिः पेंदैः वहिः क्रियन्ते इत्यर्थः॥ ५१२८॥ अथ कीद्यगुणयुक्तस्यानवस्थाप्यं दीयते : इत्याह-

संघयण-विरिय-आगम-सुत्तत्थविहीय जो समग्गो तु । तवसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगयत्थो ॥ ५१२९ ॥ तिलतुसतिमागमेत्रो, वि जस्स असुमो न विखती भावो । निज्ञहणाएँ अरिहो, सेसे निज्जहणा नित्य ॥ ५१३० ॥ एयगुणसंपउत्तो, अणवहुप्पो य होति नायच्यो । एयगुणविष्पमुके, तारिसयम्मी भवे मूलं ॥ ५१३१ ॥ 10 आसायणा जहणी, छम्मासुक्रीस चारसे उ मामा । वासं वारस वासे, पिंडसेवओं कारणे महःश्रो ॥ ५१३२ ॥ ं इत्तिरियं निक्लेवं, क्राउं चऽन्नं गणं गमित्ताणं । दन्बाइ सुहे वियडण, निरुवस्सग्गद्व उस्सग्गो ॥ ५१३३ ॥ अप्यचय निव्धयया, आणामंगी अनंतणा सगणे। परगणें न होंति एए, आणाथिरया मर्य चेव ॥ ५१३४ ॥

गाथापट्कं यथा पाराखिके व्याख्यातं (गा० ५०२९-३४) तथैव मन्तव्यम् । नवरं ''दन्नाइ सुमे वियडणं'' ति द्रव्य-क्षेत्र-काल-मानेषु 'शुमेषु' प्रशस्तेषु; द्रव्यतो वटबृक्षादौ क्षीरवृक्षे, क्षेत्रत इक्षक्षेत्रादी, काळतः पूर्वाहे, मावतः प्रशस्तेषु चन्द्र-तारादिवलेषु; गुरूणां 20 निकटनाम्' आलोचनां ददाति । तत आचार्या मणन्ति—''एयस्म साहुस्स अणबट्टप्यतवस्स निरुवसग्गनिमित्तं ठामि काउसग्गं ति अन्नत्यूससिएणं इत्यादि बोसिरामि'' इति यावत् चतुर्विग्रतिस्तवमुचार्योऽऽचार्या भणन्ति---रूप तपः प्रतिपद्यते ततो न भवद्भिः सार्धमारुगपादिकं विघास्यति, य्यमप्येतेन सार्धमाळापादिकं परिहरव्यमिति ॥ ५१२९ ॥ ५१३० ॥ ५१३१ ॥ ॥ ५१३२ ॥ ५१३३ ॥ ५१३४ ॥ एवं तपः मितपद्य यदसौ विद्याति तद् उपदर्शयित—

ं सेहाई वंदंती, पग्गहियमहातवी जिणी चेव । 25

विहरह चारस वासे, अणवद्रप्यो गणे चेव ॥ ५१३५ ॥

कैंक्षादीनिप वन्डमानः 'जिन इव' जिनकरियक इव च प्रगृहीतमहातपाः, 'पारणके निर्टेपं मक्त-पार्न अहीतव्यम्' इत्याद्यनेकामिप्रह्युक्तं चतुर्थ-पष्टादिकं विपुरुं परिहारतपः कुर्वेत्रिति भावः । एवंत्रिघोऽत्रत्रस्थाप्यः 'गण एव' गच्छान्तर्गत एवोत्कर्पतो द्वादश वर्षाणि विहरति 30॥ ५१३५ ॥ इटमेव मावयति-

- अणवर्द्धं वहमाणी, वंदइ सी सेहमादिणी सन्दे । संवासी से कृष्पद्द, सेसा उ पया न कप्पंति ॥ ५१३६ ॥

१ पदेः वस्यमाणनीत्या घद्धिः कां॰ ॥

परगणेऽनवस्थाप्यं वहमानः 'सः' उपाध्यायादिः शैंक्षादीनिष सर्वान् साधून् वन्दते । तस्य च गच्छेन साधमेकत्रोपाश्रये एकस्मिन् पार्श्वे शेषसाधुजनापरिभोग्ये प्रदेशे संवासः कर्तुं करुपते । शेषाणि तु पदानि न करूपन्ते ॥ ५१३६ ॥ कानि पुनस्तानि ? इत्याह—

आलावण पिंडपुच्छण, परियहुद्वाण वंदणग मन्ते । पिंडलेहण संघाडग, भत्तदाण संभ्रंजणा चेवा। ५१३७ ॥

आरुपनं स साधुमिः सह न करोति तेऽपि तं नाऽऽरुपन्ति । सूत्रार्थयोः शरीरोदन्तस्य वा प्रतिप्रच्छनं स तेषां न करोति तेऽपि तस्य न कुर्वन्ति । एवं 'परिवर्तनम्' एकतो गुणनम् 'उत्थानम्' अभ्युत्थानं ते अपि न कुर्वन्ति । वन्दनकं तु सर्वेषामपि स करोति तस्य पुनः साधवो न कुर्वन्ति । ''मचे'' ति खेरुमात्रादिपत्यपेणं तस्य न कियते सोऽपि तेषां न करोति । उपकरणं परस्परं न प्रत्युपेक्षन्ते । सङ्घाटकेन परस्परं न भवन्ति । भक्तदानमन्योऽन्यं <sup>10</sup> न कुर्वन्ति । एकत्र मण्डल्यां न सम्मुञ्जते । यच्चाऽन्यत् किञ्चित् करणीयं तत् तेन सार्धं न कुर्वन्ति ॥ ५१३७ ॥

"संघो न लभइ कर्जं॰" इत्यादिगाथाः (५०५३-५७) पाराश्चिकवद् द्रष्टव्याः ॥

### ॥ अनवस्थाप्यप्रकृतं समाप्तम् ॥

प्रवाजनादि प्रकृतम्

15

20

सूत्रम्---

तओ नो कप्पंति पव्वावित्तए, तं जहा—पंडए वाईए कीवे ४॥

अस्य सम्बन्धमाह---

न ठविज़ई वएसुं, सज़ं एएण होति अणवहो । दुविहम्मि वि न ठविज़ह, लिंगे अयमन जोगो उ ॥ ५१३८ ॥

येन तहोषोपरतोऽपि 'सद्यः' तत्क्षणादेवानाचरिततपोविशेषो भावलिङ्गरूपेषु महाव्रतेषु न स्थाप्यते एतेन कारणेनानवस्थाप्य इत्युच्यते, स चानन्तरसूत्रे भणितः। अयं पुनः 'अन्यः' पण्ड-कादिद्विविधेऽपि द्रव्य-भावलिङ्गे यो न स्थाप्यते स प्रतिपाद्यते। एष 'योगः' सम्बन्धः॥५१३८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयो नो कल्पन्ते प्रवाजियुत् । तद्यथा—25 'पण्डकः' नपुंसकः । 'वातिको नाम' यदा स्वनिमित्ततोऽन्यथा वा मेहनं कापायितं भवति तदा न शकोति वेदं धारियतुं यावन प्रतिसेवा कृता । 'क्वीवः' असमर्थः, स च दृष्टिक्कीया-दिरुक्षणः । एष सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः—

१ °पि तथैव तेन सह नालपन्ति। तथा सूत्रा° कां ।।

25

वीसं तु अपन्वज्ञा, निज्जुत्तीए उ वित्रया पुर्न्य । इह प्रण तिहिँ अधिकारो, पंढे कीवे य वाईया ॥ ५१३९ ॥

'विंशतिः' वाल-युद्धादिमेदाद् विंशतिसङ्याः अप्रवाज्याः 'पृष्वं' नामनिष्पन्ने निश्चेषे 'निंधुक्तां' पञ्चक्रत्ये सपपन्नं वर्णिताः । इह पुनिन्निमिरेवाधिकारः—पण्डकेन क्वीवेन ध्वातिकेन चेति, गुरुतरदोपदुष्टा अभी इति कृत्वा ॥ ५१३९ ॥

ध्यय मनाजनानिधिमेन तानदाह—

गीयत्थे पन्तावण, गीयत्थें अपुच्छिऊण चढगुरुगा । तम्हा गीयत्थस्स उ, कप्पद्द पन्तावणा पुच्छा ॥ ५१४० ॥

गीतार्थेनेव प्रवाजना कर्तच्या नागीतार्थेन । यद्यगीतार्थः प्रवाजयित तदा चतुर्गुरुकम् । 10गीतार्थोऽपि यदि 'अष्टद्वा' प्रच्छामन्तरेण प्रवाजयित तदा तस्यापि चतुर्गुरुकाः । तसाद् गीतार्थस्य प्रच्छाग्रदं इत्वा प्रवाजना कर्तुं कर्पते । प्रच्छाविधिश्रायम्—कोऽसि त्वम् १ को वा ते निर्वेदो येन प्रवजित । ५१४० ॥ एवं प्रष्टे सैति—

सयमेव कोति साहति, मित्तेहिं व प्रच्छिओ उवाएणं । अहवा वि लक्षणेहिं, इमेहिं नाउं परिहरेका ॥ ५१४१ ॥

15 स्वयमेव 'कोऽपि' पण्डकः कथयति, यथा— सदशे मनुष्यत्वे ममेदशः त्रैराशिकवेदः समुदीणं इति । यद्वा मित्रेस्तस्य निर्वेदकारणमिथीयेत । प्रवाजकेन वा स एवोपायपूर्वे पृष्टः कथयेत् । ष्रथवा 'लक्षणेः' महिलासमावादिमिः 'एमिः' वक्ष्यमाणेजीत्वा तं परिहरेत् ॥ ५१४१ ॥ तत्र प्रच्छा तावद् भावयति—

नर्जतमणर्जते, निन्त्रेयमसङ्घे पढमयो पुच्छे ।

अनाओ पुण मन्नह, पंडाह न फप्पई अम्हं ॥ ५१४२ ॥

यः प्रवित्त प्रस्थितः सं ज्ञायमानो वा स्थादज्ञायमानो वा । ज्ञायमानो नाम-श्रमुकोऽ-मुकपुत्रोऽयम्, तिद्विपरीतोऽज्ञायमानः । ल तंत्र यो ज्ञायमानः ा स यदि श्राद्धः-श्रावको न भवति ततः प्रथमतस्तं निर्वेदं पृच्छेत् । यः पुनरज्ञातः स समासेन मण्यते—न कल्यतेऽस्माकं पण्डकादि प्रवाजयितुम् ॥ ५१४२ ॥ स च यदि पण्डकम्तत एवं चिन्नयति—

नाओं मि त्ति पणासद्द, निन्नेयं पुच्छिया व से मित्ता। साहंति एस पंडो, सयं व पंडो त्ति निन्नेयं ॥ ५१४३ ॥

ज्ञातोऽस्म्यह्ममीभिरिति मत्वा प्रणश्यति । अथवा यानि "से" तस्य मित्राणि तानि पृच्छचन्ते—एप तरुण ईश्वरो नीरोगश्च निचते ततः केन निर्वेदेन प्रवनित ! एवं पृण्यानि तानि ह्यते—एप पण्डक इति । स्वयं वा मः 'पण्डकोऽस्म्यहम्' इति निर्वेदं कथयति 30॥ ५१९२॥ अथ पूर्वोछिङ्गितानि पण्डकरुक्षणानि निरूपयति—

र् °ज्याः' मवाजयितुमयोग्याः । 'पूर्वं' कां॰ ॥ २ ''णिज्ञृत्तो पंचक्रप्यो'' इति च्यूर्णी विकंपर चूर्णी च ॥ ३ °त्वा । गाथायां सप्तमी द्वतीयार्थे ॥ ५१३९ ॥ कां॰ ॥ ४ स्रति किम्? इत्याह—स्यथ कां॰ ॥ ५ ⁴ ४ एतन्मध्यगतः पाठः सा॰ एव वर्षते ॥

महिलासहात्री सर-वन्नमेओ, मेण्डं महंतं मउता य वाया। ससद्गं मुत्तमफेणगं च, एयाणि छ पंडगलक्खणाणि ॥ ५१४४ ॥

पण्डको वक्ष्यमाणनीत्या महिलाखभावो भवति । खर-वर्णमेदश्च तस्य भवति । खरमेदो नाम-पुरुपस्य स्त्रियाश्च स्तराद् विरुक्षणस्तस्य स्तरो भवति । वर्णमहणेन गन्य-रस-स्पर्शा अपि गृह्यन्ते, ततो वर्णभेदो नाम-वर्णादयः तस्य स्त्री-पुरुपविलक्षणा अन्यादशा भवन्ति । 'मेद्म्' ठ अ**ङ्गादानं** तच 'महत्' प्रलम्बं भवति । वाक् च 'मृदुका' कोमला भवति । मूत्रं सशव्दम-फेनकं च भवति । एतानि पट् पण्डकरुक्षणानि मन्तन्यानि ॥ ५१४४ ॥

'महिलाखमावः' इति पदं व्याचछे-

गती भवे पचवलोइयं च, मिदुत्तया सीयलगत्तया य। धुवं भवे दोक्खरनामधेक्रो, सकारपर्वतिरेओ हकारी ॥ ५१४५ ॥ 10

गतिः स्त्रीवद् मन्दा सविभ्रमा च भवति । पार्श्वतः प्रष्ठतश्च प्रत्यवलोकितं कुर्वन् गच्छति । शरीरस्य च त्वग् मृद्री भवति । 'शीतलगात्रता च' अङ्गोपाङ्गानां शीतलः स्पर्शो भवति । एतानि स्त्रिया इव लक्षणानि दृष्टा मन्तन्यम्—'ध्रुवं' निश्चितमयं द्यक्षरनामघेयो भवेत्। तचाक्षरद्वयं सकारमत्यन्तरितो ढकार इति मतिपत्तन्यम्, माक्रतशैल्या 'संढः' संस्कृते तु 'षण्डः' इति भावः ॥ ५१४५ ॥ किञ्च--15

> गइ भास वत्थ हत्थे, किंड पिंह भ्रमा य केसऽलंकारे। पञ्छन मञ्जणाणि य, पञ्छन्यरं च णीहारो ॥ ५१४६ ॥

"गइ" त्ति यथा स्त्री तथा शनैः सविकारं गच्छति । स्त्रीवद् भाषां भाषते । तथा वस्त्रं यथा स्त्री तथा परिधत्ते, शिरो वा वस्त्रेण स्थगयति । "हत्थे" ति हस्तौ कूर्पराधो विन्यस्य कपोलयोवी निवेश्य जलपति । अभीक्ष्णं च कटीभक्तं करोति, पृष्ठं वा वस्रेण युस्यगितं करोति । 20 भाषमाणश्च सिवभ्रमं भ्र्युगलमुत्क्षिपति, भ्रू-रोमाणि वा स्त्रीसदृशानि । स्त्रीवत् केशानामोटयति । महिलानामलङ्कारान् पिनद्यति । प्रच्छन्ने च प्रदेशे 'मज्जनानि' स्नानादीनि करोति । प्रच्छन्न-तरं च 'नीहारः' उचार-प्रश्रवणात्मकस्तेन कियते ॥ ५१४६ ॥

> प्रितेस भीर महिलास संकरो पमयकम्मकरणो य। तिविहम्मि वि वेद्मिंग, तियभंगो होइ कायन्त्रो ॥ ५१४७ ॥

'पुरुषेपु' पुरुषमध्ये 'भीरः' सभयः ग्रङ्कमान आस्ते । महिलासु 'सङ्करः' सम्मिलनदीलो निःशङ्को निर्भयस्तिष्ठति । प्रमदाः-स्त्रियः तासां यत् कर्म-कण्डन-दलन-पचन-परिवेपणोदका-हरण-प्रमार्ननादिकं तत् खयमेव करोतीति प्रमदाकर्मकरणः, कृत् "वहुलम्" (सिद्ध० ५-१-२ ) इति वचनात् कर्तरि अनद्पत्ययः । एवमादिकं वाह्यलक्षणं पण्डकस्य मन्तन्यम् । आभ्यन्तरं तु रुक्षणं तस्य तृतीयवेदोदयः । स च नपुसकवेदस्त्रिविघेऽपि वेदे भवति, यत ३० आह— त्रिविघेऽपि वेदे प्रत्येकं त्रिकमङ्गः कर्तव्यो भवति । कथम् १ इति चेद् उच्यते— पुरुषः पुरुषवेदं वेदयति, पुरुषः स्त्रीवेदं वेदयति, पुरुषो नपुंसकवेदं वेदयति, एवं स्त्री-नपुंसक-

१ मेहं महंतं मउई य तामा॰॥

योरिप वेदत्रयोदयो मन्तन्यः ॥ ५१४७ ॥ आह यद्येवं ततो यदुच्यते 'स्त्री-पुरुप-नपुंसकवेदा यथाक्तमं फ़ुम्फका-दवाग्नि-महानगरटाहसमानाः' तदेतद् न्याहन्यते ! अत्रोच्यते—

उस्सग्गलक्खणं खल्ल, फ़ुंफग तह वणदवे णगरदाहे। अववादतो उ भइओ, एकेको दोसु ठाणेसु ॥ ५१४८॥

इह विविधितस्य वस्तुनः कारणिनरपेक्षं सामान्यस्वरूपमुत्सर्ग उच्यते, ततस्त्रयाणामिप वेदानामिटमुत्सर्गलक्षणमेव मन्तव्यम् । यथा—स्त्रीवेदः फुम्फकामिसमानः, पुरुपवेदो वनद-वामिसमानः, नपुंसकवेदो महानगरदाहसमान इति । अपवादतस्तु त्रिविघोऽपि वेदः 'मक्तः' विकिष्णितः । कथम् १ इत्याह—एकैको वेदः स्वस्थानं मुक्तवा इत्तरयोरिप द्वयोः स्थानयोवे-तंते । यथा—स्त्री स्त्रीवेदसमाना वा पुरुपवेदसमाना वा नपुंसकवेदसमाना वा मवेत्, एवं

10 पुरुष-नपुंस्कृयोरिष, वक्तन्यम् ॥ ५१४८ ॥ अथ प्रकारान्तरेण पण्डकल्झणमाह---

ृदुविहो उ पंडओ खलु, दृसी-उवघायपंडओ चेव । उवघाए वि य दुविहो, वेए य तहेव उवकरणे ॥ ५१४९ ॥

द्विविधः खलु पण्डकः, तद्यथा—दूषितपण्डक उपघातपण्डकश्च । दूषितपण्डको द्विविधः— आसिक्त उपसिक्तश्च । ४ ऐतच मेदद्वयमशीद् व्याख्यातम् । ▶ उपघातपण्डकोऽपि द्विविधः— 15 वेदोपघाते उपकरणोपघाते च ॥ ५१४९ ॥ तत्र दूषितपण्डकं तावद् व्याख्यानयति—

द्सियनेओ द्सिय, टोसु व नेएसु सज़ए द्सी । द्सेति सेसए वा, दोहि व सेविज़ए द्सी ॥ ५१५० ॥

दूषितो वेदो यस्य स दूषितवेदः, एप दूषित उच्यते । 'द्वयोर्चा' नपुंसक-पुरुपवेदयोः अथवा ,नपुंसक-स्त्रीवेदयोर्यः 'सजति' प्रसन्नं करोति स प्राकृतज्ञेरुया दूसी भण्यते । यौ वा 'शेषौ' 20 स्त्री-पुरुपवेदौ 'दूषयति' निन्दति स दूषी । 'द्वाभ्यां वा' आस्यक-पोसकाभ्यां यः सेव्यते सेवते वा स दूषी ॥ ५१५० ॥ अस्येव मेदानाह—

आसित्तो ऊसित्तो, दुविहो दूसी उ होइ नायन्त्रो । आसित्तो सावचो, अणवचो होइ ऊसित्तो ॥ ५१५१ ॥

स दूपी द्विविद्यो ज्ञातन्यो भवति — आसिक्त उपिक्तन्ध्य । आसिक्तो नाम 'सापत्य.' 25 यस्यापत्यमुत्पद्यते, सवीन इति भावः । यस्तु 'निरपत्यः' अपत्योत्पादनसामर्थ्यविक्रलः, निर्वीन इत्यर्थः, स उपिसक्त उच्यते ॥ ५१५१ ॥

व्यास्यातो दूषिपण्डकः, अथोपघातपण्डकमाह—

पुन्ति दुचिणाणं, कम्माणं असुमफलविवागेणं । तो उवहम्मइ वेओ, जीवाणं पावकम्माणं ॥ ५१५२ ॥

30, पूर्व 'दुखीणानां' दुराचारसमाचरणेनार्नितानां कर्मणामशुभक्तः 'विपाकः' उदयो यदा भवति ततो नीवानां पापकर्मणां वेद उपहन्यते ॥ ५१५२ ॥ तत्र चायं दृष्टान्तः—

जह हेमो उ कुमारो, इंदमहे भूणियानिमित्तेणं।

१ < ▷ एतदन्तर्गतः पाठः का॰ एव वर्त्तते ॥ २ °नां' परस्त्रीगमनादिदुरा' का॰ ॥

मुच्छिय गिद्धो य मओ, वेओ वि य उवहओ तस्स ॥ ५१५३ ॥ यथा हेमो नाम कुमार इन्द्रमहे समागता या भ्रूणिकाः-वालिकास्तासां निमिचेन 'मृच्छितो गृद्धः' अत्यन्तमासक्तः सन् 'मृतः' पञ्चत्वमुपगतः, वेदोऽपि च तस्योपहतः सञ्जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थः कथानकादवसेयः । तच्चेदम्---

हेमपुरे नगरे हेमकूडो राया । हेमसंभवा भारिया । तस्स पुत्तो वरतवियहेमसनिमो ह हेमी नाम कुमारो । सो य पत्तजोव्वणो अन्नया इंदमहे इंदहाणं गओ, पेच्छइ य तत्य नगरकुरुवालियाणं रूववईणं पंचसए बलि-पुप्फ-धूवकडुच्छयहरथे। ताओ दट्टं सेवगपुरिसे भणइ—किमेयाओ आगयाओ ? किं वा अभिलसंति ? । तेहि लवियं—ईंदं मगंति वरं सोमगं च अभिरुसंति । भणिया य तेण सेवगपुरिसा-अहमेएसिं इंदेण वरो दत्तो, नेह एयाओं अंतेजरिम । तेहि ताओं घेत्तुं सन्वाओं अंतेजरे छूढाओं । ताहे नागरजणो रायाणं 10 उवद्वियो—मोएह त्ति । तओ रन्ना भणियं—िकं मज्झ पुत्तो न रोयित तुहं जामाउओं ? । तओ नागरा तुण्हिका ठिया । 'एयं रन्नो सम्मतं' ति अविण्णप्प गया नागरा । कुमारेण ता सन्त्रा परिणीया । सो य तास्च अतीव पसची । पसचस्स य तस्स सन्वनीयनीगारो जाओ । तस्य वेओवघाओ जाओ मओ य। अन्ने भणंति--ताहि चेव 'अप्पडिसेवगी' ति रूसियाहि अद्दाएहि मारिओ ॥ 15

एप वेदोपघातपण्डक उच्यते ॥ ५१५३ ॥ अथोपकरणोपघातपण्डकमाह— उवहय उवकरणमिंम, सेजायरभूणियानिमित्तेणं।

तो कविलगस्स वेओ, ततिओ जाओ दुरहियासी ॥ ५१५४ ॥

शय्यातरभ्रूणिकानिमित्तेन पूर्वम् 'उपकरणे' अङ्गादानार्ज्ये 'उपहते' छिन्ने सति ततः क्रमेण कृपिलस्य दुरिधसहस्तृतीयो वेदो जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त कथानकेनोच्यते— 20

सुद्धिया आयरिया । तेसिं सीसो कविलो नाम खुडुगो । सो सिज्जायरस्स मूणियाए सह खेडुं करेति । तस्स तःथेव अज्झोववाओ जाओ । अन्नया सा सिजातरभूणिया एगागिणी नातिदूरे गावीणं दोहणवाडगं गया । सा तथो दुद्ध-दिह घेत्तूणाऽऽगच्छति । कविलो य तं चेव वाडगं भिक्लायरियं गच्छति । तेणंतरा असारिए अणिच्छमाणी वला भारिया उप्पा-इया । तीए कव्बिट्टियाए अदूरे पिया छित्ते किसिं करेइ । तीए तस्स किह्यं । तेण सा दिहा 25 जोणिन्मेए रुहिरोक्खिता महीए लोलिंतिया य । सो य कोहाडहत्थगओ रुहो । कविलो य तेण कालेण भिक्लं अडितुं पडिनियचो, तेण य दिहो । मूलाओ से सागारियं सह जरुधरेहि निकंतियं। सो य आयरियसमीवं न गओ, उन्निक्खंतो। तस्य य उवगरणोवधाएण ततिओ वेदो उदिण्णो । सो जुन्नकोट्टिणीए संगहिओ । तत्थ से इत्थीवेओ वि उदिनो ॥

एप उपहतोपकरण उच्यते । अयं च पुं-नपुंसकवेदोटयाद् आस्य-पोसकप्रतिसेवी भवति, 37 वेदोदयं च निरोक्कं न शक्तोति ॥ ५१५८ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः—

जह पढमपाउसिंग, गोणो धाओ तु हरियगतणस्त ।

१ असारिए ति असागारिके, निर्जने इलर्थ ॥ षु• १७३

16

अणुसज्जति कोर्झिनं, नात्रण्णं दुन्भिगंघीयं ॥ ५१५५ ॥ एवं तु केह् पुरिसा, भोज्ण वि भोयणं पतिविसिटं । तात्र ण होति उ तुद्धा, जात्र न पिंडसेविओ भावो ॥ ५१५६ ॥

यथा प्रथमे प्रावृषि 'गैं।' वहीवदों हरिततृणस्य श्रातो दुरमिगन्धां व्यापन्नां च 'कोहि-किम्बनीं' गामनुमजित, एवं 'केचिद्' उत्कटवेदाः पुरुषा मोजनं 'श्रतिविधिष्टं' किग्ध-मधुरं सुक्वा-ऽषि तावत् तुष्टा न भवन्ति यावदास्य-पोसकलक्षणो मावो न प्रतिसेवितो मवति ॥ ५१५५ ॥ ॥ ५१५६ ॥ एवंविधः कढाचिदनामोगेन प्रवाजितो भवेत् ततः केन हेतुना पश्चाद् ज्ञायते ? इत्याह—

> गहणं तु संजयस्सा, आयरियाणं व खिप्पमालोए । विदया व णिग्गयाणं, चरित्तसंभेयणी विकहा ॥ ५१५७॥

स पण्डकः प्रैन्नजितः सन् प्रतिसेवनाभिप्रायेण सयतस्य प्रहणं कुर्यात्। स च संयतः क्षिप्रमाचार्याणामान्त्रोचयेत्। यदि नान्त्रोचयति ततश्चतुर्गुरु । अथवा प्रतिश्रयान्तर्विरहमन्समानः 'विहः' विचारम्मो गतानां चारित्रसम्मेदिनी विकथां कुर्यात् ॥ ५१५७ ॥

इदमेव भावयति—

छंदिय गहिर्यं गुरूणं, जो न कहे जो च सिहुवेहेआ। परपक्स सपक्से वा, जं काहिति सो तमावजे ॥ ५१५८॥

'छन्दितो नाम' तेन पण्डकेन 'मां प्रतिसेवस्त, अहं वा त्वां प्रतिसेवे' इत्येवं यो निम-ष्रितो यश्च साधुस्तेन गृहीतः, एता हाविप यदि, गुरूणां न कथयतः 'शिष्टे वा' कथिते यदि गुरव उपेक्षा कुर्वन्ति तदा सर्वेपामिप चतुर्गुरु । यच परपक्षे स्वपक्षे वा प्रतिसेवनां 20 कुर्वन् स पण्डक उद्घाद्यदिक करिप्यति तत् ते 'आपचन्ते' प्राप्नवन्ति ॥ ५१५८॥

''चरित्तसंमेयणी विकह" (गा० ५१५०) त्ति पदं व्याचष्टे—

इत्थिकहाउ कहित्ता, तासि अवनं पृणो पगासेति । समलं सावि अगंधिं, सेतो य ण एयरे ताई ॥ ५१५९ ॥

स पण्डकः स्नीकथाः कथयति, यथा ताः परिसुज्यन्ते यद् वा मुखं तत्र मवति । एवं 26 कथियत्वा पुनस्तासामवर्ण प्रकाशयति, यथा—समलं श्रावि 'अगन्धि च' दुर्गन्धं तदीयं लिक्षम्, तासु च परिसुज्यमानासु पुरुपस्य खेदो जायते, ''एतरे'' वि असाकं पुनरास्यके 'तानि' दूपणानि न मवन्ति ॥ ५१५९ ॥ स च पण्डक एवंविधेः कुचेष्टितेर्रुश्चित्तन्यः—

सागारियं निरिक्खति, तं च मलेळण जिंघई इत्थं।

पुच्छिति <sup>व</sup>सेविमसेवी, अतिव सुईं अहं चिय दुहा वि ॥ ५१६० ॥ 30 सागारिकमात्मनः परस्य वा सत्क्रमभीक्ष्णं निरीक्षते । 'तच्च' सागारिकं हस्तेन मल्यित्वा तं हस्तं जिघति । सुक्तमोगिनं च साधुं रहित पृच्छिति—नपुंसकस्य यूयं गृहवासे सेविनो

वा न वा?, तसिन् सेव्यमाने अतीव सुखमुलचते । ततस्तस्य साधीराशयं ज्ञात्वा भणति--अहमेव नर्पुंसकः 'द्विधाऽपि' आस्यक-पोसकाभ्यां प्रतिसेवनीयः । एवं तं पण्डकं ज्ञात्वा गुरूणामालोचनीयमिति प्रक्रमः ॥ ५१६० ॥

> सो समणसुविहितेसुं, पवियारं कत्थई अलभमाणो । तो सेविउमारद्धो, गिहिणो तह अन्नतित्थी य ॥ ५१६१ ॥

'सः' पण्डकः 'श्रमणस्रविहितेषु' स्वाध्याय-ध्याननिरतेषु साधुपु मैथुनपविचारं कुत्राप्य-रूभमानस्ततो गृहिणस्तथाऽन्यतीर्थिनश्च प्रतिसेवितुमारव्धः ॥५१६१॥ तत्रैते दोपा भवेयुः—

अयसो य अकित्तीया, तम्मूलागं तहिं पत्रयणस्स । तेसिं पि होई संका, सन्वे एयारिसा मने ॥ ५१६२ ॥

"तिहं" ति 'तत्र' निवक्षिते ग्रामादौ 'तन्मूलं' तद्धेतुकं प्रवचनस्यायश्याकीर्तिश्च भवति । 10 तत्रायशो नाम-छायाघातः, अकीर्तिः-अवर्णवादभाषणम् । ये च भट्ट-चट्ट-नर्तकप्रभृतयस्तं मितसेवन्ते तेषामि शङ्का भवति — सर्वेऽप्यमी श्रमणा 'ईदृशा एव' त्रेराशिका भविष्यन्ति। 'मन्ये' इति निपातो नितर्कार्थः ॥ ५१६२ ॥ अयशःपदमकीर्तिपदं च व्याचष्टे---

एरिससेवी सन्वे, वि एरिसा एरिसो व पासंडो।

सो एसो न वि अन्नो, असंखडं घोडमाईहिं॥ ५१६३॥

प्रभूतजनमीलके लोक एवं प्र्यात्—ईदशं-नपुंसकं सेवितुं शीलं येपां ते ईदशसेविनः, सर्वें ऽप्येते 'ई हशाः' त्रेराशिकाः, 'ई हशो वा' दम्भवहुल एष पाखण्डः । एवमयशःकीर्ति-शब्दः सर्वत्रापि प्रचरति । साधून् वा भिक्षा-विचारादिनिर्गतान् दृष्ट्वा युवानः केलिपिया भुवते — अरे अरे भट्टिन् ! गोमिन् ! स एव श्रीमन्दिरकारकः । अन्यः पाह — नाप्येष स इति । अथवा ते व्रवीरन्—समागच्छत समागच्छत श्रमणाः । यूयमपि तादृशं तादृशं कुरुत । 20 प्वमुक्तः कश्चिदसहिष्णुसौर्घोटादिभिः सहासङ्खङं कुर्यात् । घोटाः-चद्दाः, आदिशन्दाद् आरामिक-मिण्ठ-गोपालादिपरिग्रहः ॥ ५१६३ ॥ उक्तः पण्डकः, अथ क्षीवमाह---

कीवस्स गोन्न नामं, कम्मुदय निरोहें जायती ततिओ । तम्मि वि सो चेव गमो, पच्छित्तुस्सग्ग अववादे ॥ ५१६४ ॥

क्कीबस्य 'गोणं' गुणनिष्पन्नं नाम, क्किन्यते इति क्कीवः । किमुक्तं भवति ?—मैथुनाभिपाये 25 यस्याङ्गादानं विकारं भजति वीजविन्दूंश्च परिगलति स क्षीवः । अयं च महामोहकर्मोदयेन भवति । यदा च परिगलतस्तस्य निरोघं करोति तदा निरुद्धवस्ति कालान्तरेण चृतीयवेदो जायते । स च चतुर्घा — दृष्टिक्कीवः शन्दक्कीव आदिग्धक्कीवो निमन्नणाक्कीवश्चेति । तत्र यस्यानुरागतो विवस्ताद्यवस्यं विपक्षं पश्यतो मेहनं गलति स दृष्टिक्कीवः । यस्य तु तुरतादि-शब्दं शृण्वतः स द्वितीयः । यस्तु विपक्षेणोपगूढो निमन्नितो ना नतं रक्षितुं न शक्तोति स 30 यथाक्रममादिग्धक्कीवो निमन्नणाक्कीबश्चेति । चतुर्विधोऽप्ययमप्रतिसेवमानो निरोधेन नपुंसकतया परिणमति । 'तसिन्निप' क्षीने 'स एव' प्रायश्चितोत्सर्गा-ऽपवादेषु गमो भवति यः पण्डक-

१ भाः सार्धमस<sup>2</sup> का॰ ॥

स्रोक्तः ॥ ५१६४ ॥ गतः क्वीवः, अध वातिकं व्याचष्टे---

उद्एण वादियस्सा, सविकारं जा ण तस्स संपत्ती । तचनि-असंबुडीए, दिइंतो होइ अलमंते ॥ ५१६५ ॥

यदा सनिमित्तेनानिमित्तेन वा मोहोदयेन सागारिकं 'मिनकारं' कापायितं भवति तदा न ग्राक्तोति वेदं धारियतुं यावन्न 'तस्य' प्रतिसेवमानस्य सम्प्राप्तिमेवति, एप वातिक उच्यते । अत्र च तचनिकेनासंवृताया अगार्याः प्रतिसेवकेन दृष्टान्तो भवति—

एगो तच्चिने वलयरनावारूढो । तत्थ तस्स पुरवो व्यहामावेण खगारी व्यसंतुहा निविद्वा । तस्स य तच्चिनयस्स तं दहुं सागारियं थद्धं । तेण वेयउक्कडवाए व्यसहमाणेण जणपुरवो पिडगाहिया व्यगारी । तं च पुरिसा हंतुमारद्वा तहावि तेण न सुका । जाहे से 10 वीयनिसग्गो जाओ ताहे सुका ।।

अयमि 'अल्ममानः' अप्रामुबन् निरुद्धवेदो नपुंसकतया परिणमित ॥ ५१६५ ॥ उक्तो वातिकः । ''एकप्रहणेन तज्ञातीयानां सर्वेपामिप गहणम्' इति कृत्वा अपरानिप नपुंसकमेदान् निरूपयित—

पंडए बाइए कीचे, हंभी ईसालुए ति य । सउणी तकम्मसेवी य, पिक्खयापिक्खते ति य ॥ ५१६६ ॥ सोगंधिए य आसित्ते, बिहुए चिप्पिए ति य । मंतोसिह ओवहते, इसिसत्ते देवसत्ते य ॥ ५१६७ ॥

पण्डक-वातिक-ह्वीवा अनन्तरमेव ज्याख्याताः । कुम्मी द्विधा—जातिकुमी वेदकुमी च । यस्य सागारिकं म्रानृद्धयं वा वातदोषेण शूनं महायमाणं भवति स जातिकुम्मी । अयं च प्रवा-20 जनायां यजनीयः—यदि तस्यातिमहाप्रमाणं सागारिकादिकं तदा न प्रवाज्यते, अधिपच्छूनं ततः प्रवाज्यते । वेदकुम्मी नाम—यस्योत्कटमोहतया प्रतिसेवनामरूममानस्य मेहनं वृपण्ढ्यं वा शूयते स एकान्तेन निषिद्धः, न प्रवाजनीय इति । 'ईप्यीकुर्नाम' यस्य प्रतिसेव्यमानं दृष्टा ईप्यी—मेशुनामिरुप उत्पद्धते सोऽपि निरुद्धवेदः कार्टान्तरेण त्रेराशिको भवति । 'श्रकुनी' वेदोत्कटतया गृहचटक इवाऽमीक्षणं प्रतिसेवनां करोति । 'तत्कमेसेवी नाम' यदा प्रतिसेविते 25 चीजनिसगों भवति तदा श्वान इव तदेव जिह्न्या लेदि, एवं विद्यीनमावमासेवमानः मुलमिति मन्यते । पाक्षिकापाक्षिकस्तु स उच्यते यस्थेकस्मिन् शुक्के कृष्णे वा पक्षेऽनीव मोहोदयो भवति, द्वितीयपक्षे तु स सहरो भवति ॥ ५१६६॥

'सौगन्थिको नाम' सागारिकस्य गन्धं शुमं मन्यते, स च सागारिकं जिन्नति मलियत्वा या इस्तं जिन्नति । ''आसिचो नाम'' स्त्रीशरीरासक्तः, स मोहोत्कटतया योनी मेहनमनुप्रविदय <sup>\$0</sup> नित्यमाखे । एते सर्वेऽपि निरुद्धवस्त्रयः कालान्तरेण नपुंसकतया परिणमन्ति । -० ऐते च पण्टकावयो दशापि प्रत्राजयितुमयोग्याः । तथा ⊳ 'वर्द्धिनो नाम' यस्य बालस्येव च्छेदं वस्त्रा

१°कारं तस्स जाय संप° तामा॰ ॥ २ ⁴ > एतिबहान्तर्गत पाठ॰ का॰ एव वर्तते ॥ ३ °दं फुत्या दे॰ ॥

द्वी भातरावपनीता । 'चिप्पितस्तु' यस्य जातमात्रस्येवाङ्गुष्ठ-प्रदेशिनी-मध्यमाभिर्मलयित्वा वृषणद्वयं गालितम् । अपरस्तु मन्नेणोपहतो भवति । अन्यः पुनरौषध्या उपहतः । कश्चिद् ऋषिणा शप्तो भवति—मम तपः प्रभावात् पुरुषभावस्ते मा भूयात् । एवमपरो देवेन रुप्टेन शप्तः । एते वर्द्धितादयः षडिप यद्यप्रतिसेवकारतदा प्रवाजयितव्याः ॥ ५१६७ ॥

अथैतेषां प्रत्राजने प्रायश्चित्तमाह—

5

दससु वि मूलाऽऽयरिए, वयमाणस्स वि हवंति चउगुरुगा । सेसाणं छण्हें 'पी, आयरिएँ वदंति चउगुरुगा ॥ ५१६८ ॥

पण्डकादीन् आसिक्तान्तान् दशापि नपुंसकान् यः प्रवाजयति तस्याऽऽचार्यस्य दशस्पि प्रत्येकं मूलम् । तेष्वेव दशस्य यो वदति 'प्रताजयत' तस्याऽपि चतुर्गृहका भवन्ति । 'शेषाणां' विदेतादीनां षण्णामपि प्रतिसेवकानां प्रत्राजने आचार्यस्य चतुर्गुरुकम् । यो चदति 'प्रज्ञाजयत' 10 तस्यापि चतुर्गुरुकम् ॥ ५१६८ ॥ अथ शिष्यः प्रश्नयति--

थी-पुरिसा जह उदयं, धरेंति झाणोववास-णियमेहिं। एवमपुर्म पि उदयं, धरिज जित को तिहं दोसो ॥ ५१६९ ॥ यथा स्त्री-पुरुषा ध्यानीपवास-नियमैरुपयुक्ता वेदीद्यं धारयन्ति, एवप् 'अपुमान्' नपुंत-कोऽपि यदि वेदोदयं धारयेत् ततः 'तत्र' प्रवाजिते को दोपः स्यात्? ॥ ५१६९ ॥ 15

अहवा ततिए दोसो, जायइ इयरेसु किं न सो भवति। एवं खु नित्थ दिक्खा, सवेययाणं न चा तित्थं ॥ ५१७० ॥

अथवा युष्माकमभिमायो भवेत्—'तृतीये' नपुंसके वेदोदये चारित्रभङ्गलक्षणो दोपो<sup>3</sup> भवेत्, तत उच्यते---'इतरयोः' सी-पुरुषयोरि वेदोदये स दोषः किं न भवति ? । अपि च---क्षीणमोहादीन् मुत्तवा शेषाः सर्वेऽपि संसारस्या जीवाः सवेदकाः, तेपां च दोषदर्शनादेव 20 भवदुक्तनीत्या नास्ति दीक्षा, तदभावाच 'न तीर्थ' न तीर्थस्य सन्ततिभैवति ॥ ५१७० ॥

सूरिराह-

थी-पुरिसा पत्तेयं, वसंति दोसरहितेसु ठाणेसु । संवास फास दिही, इयरे वत्थंवदिहंती ॥ ५१७१ ॥

स्री प्रवाजिता स्त्रीणां मध्ये निवसति, पुरुषः प्रवाजितः पुरुषमध्ये वसति, एवं तो प्रत्येकं दोप- 85 रहितेषु स्थानेषु वसतः । इतरस्तु-पण्डको यदि स्त्रीणां मध्ये वसित तदा संवासे स्पर्शतो दृष्टितध्व दोषा भवन्ति, एवं पुरुपेप्विप संवसतस्तस्य दोषा भवन्ति । वत्सा-ऽऽम्रदृष्टान्तश्चात्र भवति—

यथा वत्सो मातरं दृष्ट्वा स्तन्यमभिरुषति, माताऽपि पुत्रं दृष्ट्वा प्रसोति; आमं वा साद्यमान-मलाद्यमानं वा दृष्ट्वा यथा मुखं क्षिद्यति; एवं तस्य संवासादिना वेदोदयेनाभिलाप उत्पद्यते ॥ भुक्ता-ऽभुक्तमोगिनः साववो वा तमभिल्पेयुः । यत एवमतः पण्डको न दीक्षणीयः ३०

१ पि य, आ° तामा॰ ॥ २ तस्यैवं वदतोऽपि का॰ ॥ ३ °पो जायते 'इत° ना॰ ॥ ४ °स्य पुरुष-स्रीसंवासादिसमुत्थेन वेदो॰ कां॰ ॥ ५ साधु-साध्वीजना चा त॰ हा॰ ॥

॥ ५१७१ ॥ द्वितीयपदे एतेः कारणैः प्रत्राजयर्देषि—

असिवे ओमोयरिए, रायहुट्टे भए व आगाढे । गेलब उत्तिमहे, नाणे तह दंगण चरित्ते ॥ ५१७२ ॥

स प्रत्नानितः सन् अधिवसुपश्चमयित्यति, अधिवगृहीतानां वा प्रतितर्पणं करिष्यति । एवमवमोद्यें रानिष्ठिष्टे वोविकादिमये वा आगांद ग्छानत्वे उत्तमार्थे वा ज्ञाने द्र्यने चारित्रे वा साहायकं करिष्यति । एतैः कारणः पण्डकं प्रताजयेन् ॥ ५१७२ ॥

अथैनामेव गाथां ज्याख्याति —

रायहुट्ट-सएमुं, ताणह निवस्स चेव गमणहा । विज्ञो व सर्य तस्म व, निष्यसति वा गिलाणस्स ॥ ५१७३ ॥ गुरुणो व अप्पणो वा, नाणादी गिण्हमाण निष्यहिन । चरणे देसार्वक्रमि, नृष्ये ओमा-ऽसिवहिं वा ॥ ५१७४ ॥

राजिहिष्ट बोविकादिमये च त्राणार्थं नृषस्य वा अमिगमनार्थम् । किमुक्तं मवति ?—
राजिहिष्ट समापतिते देशान्तरं गच्छतां तिन्नारणक्षमं भक्त-पानाग्रुपष्टम्मं करिप्यति, राजवछमो वा स पण्डकस्ततो राजानमनुकृष्णियप्यति, वोविकादिमये वा स वळवात् गच्छस्य परिवित्राणं विवास्यति । न्छानत्वहारि—म पण्डकः स्थयमेव विद्यो मवेन् ततो ग्छानस्य चिकित्मां
करिप्यति, यहा सः 'तस्य' वद्यस्य ग्छानस्य वा वतन-मेपजादिना 'प्रतितर्पिप्यति' टपकरिप्यति । वाग्रुव्हाद् उत्तमार्थपतिपन्नस्य वा ममामहायस्य साहार्य्यं करिप्यति, स्वयमेव वाऽमान्नतमार्थं प्रतिपत्स्यते ॥ ५१७३ ॥

तथा गुरोरात्मनो वा ज्ञानम् आदिशञ्दाद् दर्शनप्रमावकानि शान्मणि गृहतोऽसो भक्त-20 प्रानादिमिवेखादिमिश्चोपकरिप्यति । चरण—यत्र चारित्रं पारुधितुं न शक्यते ततो देशाद-पक्रमणं कृत्रेतां मार्गमामादिषु सजनादिवन्शद् भक्त-पानादिमित्तम्करादिरक्षणतृश्चोपकरित्यति । अवमा-ऽशिवयोवी प्रतितिर्पिप्यति । अत्र चानानुपृत्यी अपि वस्तुत्वन्यापनार्थे अवमा-ऽशिव-हारयोः पर्यन्ते व्यान्यानम् ॥ ५१७४ ॥

> एएहिँ कारणहिं, आगाढेहिं तु जो उ पन्तावे । पंडाईसोलमगं, कए उ कजे विगित्रणया ॥ ५१७५ ॥

प्तैः कारणेरागोदेः समुपस्थितयेः पण्डकादियोडशकस्यान्यतरं नपुंसकं प्रवाजयति तेनाऽऽ-चार्येण 'क्रुते' समापिते कार्ये तस्य नपुंसकस्य 'विवेचनं' परिष्ठापनं कर्तव्यम् ॥ ५१७५ ॥ त्रित्र प्रवाजनायां तावद् विविमाह—

दुविहो जाणमजाणी, अजाणगं पत्रवंति उ हमहि । जणप्चयद्वयाए, नर्जनमणजमाण वि ॥ ५१७६ ॥

<sup>्</sup>र १ दिपि । कैंः १ इत्याह—असिवे छा॰ ॥ २ वा चैयावृत्यं करि॰ छां॰ ॥ ३ व निर्युक्ति-जायां छां॰ ॥ ४ वक्से, ते वाहा॰ ॥ ५ वा यथाक्सं चतन-सेयजोन्यादनाद्युपष्टस्सं करि॰ बा॰ ॥ ६ म्-आचारादि आदि॰ छा॰ ॥

द्विविधो नपुंसकः---ज्ञायकोऽज्ञायकश्च । तत्र यो जानाति 'साधूनां त्रेराशिकः प्रवाज-यितुं न करुपते' स ज्ञायकः, तद्विपरीतोऽज्ञायकः। तत्र ज्ञायकमुपस्थितं प्रज्ञापयन्ति---भवान् दीक्षाया अयोग्यः, ततोऽव्यक्तवेषधारी श्रावकधर्मं प्रतिपद्यस्त, अन्यया ज्ञानादीनां विराधना ते भविष्यति । अज्ञायकमप्येवमेव प्रज्ञापयन्ति । अथैनां प्रज्ञापना नेच्छति प्रव-ज्यामेवाभिरुषति आत्मनश्च किञ्चिदशिवादिकं कारणमुपस्थितं ततस्तमज्ञायकं जनप्रत्ययार्थम् ६ 'अमीभिः' कटीपर्टेकादिभिः प्रज्ञापयन्ति । स चाज्ञायकस्तत्र जनेन ज्ञायमानोऽज्ञायमानो वा स्याद्रभयत्राप्ययं विधिः कर्तन्यः ॥ ५१७६ ॥

कडिपट्टए य छिहली, कत्तरिया मंड लोय पाढे य। धम्मकह सन्नि राउल, ववहार विगिचणा विहिणा ॥ ५१७७ ॥

कटीपट्टकं स परिधापियतव्यः । 'छिह्छी' शिखा तस्य शिरसि धारणीया । अथ नेच्छित 10 ततः कर्त्तर्या 'भाण्डेन वा' क्षुरेण मुण्डनं विधेयम्, लोचो वा विधातव्यः । ''पाहि" ति परतीर्थिकमतादीनि स पाठनीयः। कृते कार्ये धर्मकथा कर्तच्या येन लिङ्गं परित्यच्य गच्छति। अथैवं लिक्नं न मुञ्जति ततः 'संज्ञिभिः' श्रावकैः प्रज्ञापनीयः । अथ राजकुलं गत्वा कथयति ततो व्यवहारोऽपि कर्तव्यः । एवं तस्य 'विगिच्चना' परिष्ठापना 'विधिना' वक्ष्यमाणनीत्या विवेया । एष द्वारगाथासमासार्थः ॥ ५१७७ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति---15

> कडिपट्टओ अभिनवे, कीरह छिहली य अम्हऽवेवाऽऽसी। कत्तरिया भंडं वा, अणिच्छें एकेकपरिहाणी ॥ ५१७८ ॥

कटीपट्टकोऽभिनवपत्रजितस्य तस्य क्रियते न पुनर्ग्रावपूरकः, शिरसि च 'छिहली नाम' शिखा भियते । यदि ब्र्यात्—िकं ममायावपूरकं सर्वमुण्डनं वा न कुरुत 2; ततो वृषभा भणन्ति—असाकमपि प्रथममेवमेव कृतमासीत्। तच मुण्डनं कर्तर्या कर्तव्यम्, अथ नेच्छति 20 ततः 'भाण्डेन' क्षुरेण, क्षुरमप्यनिच्छतो लोचः कर्तव्यः । एवमेकैकपरिहाणिर्मन्तव्या। शिखा तु सर्वत्रापि धारणीया ॥ ५१७८ ॥

> छिहलिं तु अणिच्छंते, भिक्खुगमादीमतं पऽणिच्छंते । परउत्थियवत्तव्वं, उक्तमदाणं ससमए वि ॥ ५१७९ ॥

अथ शिखामपि नेच्छति ततः सर्वमुण्डनमपि विधीयते । पाठस्तु – द्विविधा शिक्षा — 23 महणे आसेवने च । आसेवनाशिक्षायां क्रियाकलापमसौ न माराते । महणशिक्षायाम्---भिक्षुकाः-सौगतास्तेपाम् आदिशब्दात् कपिलादीनां च परतीर्थिकानां मतमध्याप्यते; अग तदिष नेच्छति ततः शृङ्गारकाव्यं पाठ्यते, तद्प्यनिच्छन्तं द्वाद्याते यानि परतीर्थिकयक्त-व्यतानिबद्धानि सूत्राणि तानि पाठयन्ति, तान्यप्यनिच्छतः खसमयस्यारापका उरकमेण विछलिता दीयन्ते ॥ ५१७९ ॥ आसेवनाशिक्षायां विधिमाह-30

वीयार-गोयरे थेरसंजुओ रत्ति दूरें तरुणाणं । गाहेह ममं पि ततो, थेरा गाहेंति जत्तेणं ॥ ५१८० ॥

१ °इक-परिधानादिभिः कां॰ ॥ २ विविंच° नामा॰ ॥ ३ °धाप्यः । 'छि' टे॰ ॥

20

30

विचारमृपिं गच्छन् गोचरं वा पर्यटन् स्यविरसावुनंयुक्तो हिण्डाप्यते । रात्रौ तरुणानां दूरे कियेते । तं च सामनो न पाठयन्ति ततो यदि त्र्यात्—मामपि पाठं शाह्यत, ततः स्विताः साधदो यहेन प्राहयन्ति ॥ ५१८० ॥ कि तत् ? इत्याह-

वेरगकहा विसयाण णिंदणा उद्ग-निसियणे गुत्ता ।

चुक-खिलएसु बहुसो, सरोसमित्र चोद्रए तरुणा ॥ ५१८१ ॥

यानि सूत्राणि वैराग्यक्रयायां विषयनिन्दायां च निवद्धानि तानि त्राह्यते, अथवा वैरान्य-कया निषयनिन्दा च तस्य पुरतः कथनीया । उत्तिष्टन्तो निषीदन्तव्य साध्यः 'गुप्ताः' सुसंदृता भवन्ति यथाऽङ्गादानं न न परयति । तस्य यदि सामाचार्या सुब-म्बल्तिानि मवन्ति; सुक्रं नाम-विस्मृतं किञ्चित् कार्यम् , स्विष्ठितं-तदेव विनष्टम् ; ततो य तरुणास्त्रे सरोपिमव तं 10 परुपवचोभिर्बहुको नोदयन्ति येन तरुणेषु नानुवन्त्रं गच्छति ॥ ५१८१ ॥

अथ चर्मकथापदं स्याचेष्टे-

धम्मकहा पाहिलति, क्यकला वा में धम्ममक्खंति।

सा हण परं पि लोगं, अणुव्यता दिक्य नो तुन्हं ॥ ५१८२ ॥ धैरीकथाः वा स पाठ्यते । 'कृतकार्या वा' येन कार्येण दीक्षितन्तं समापितवन्तः ''से'' १७ तस्य धर्ममास्यान्ति, यथा-महामाग ! रजोहरणादि छिद्गं घारयन् परमवे बोघेन्यवातकर-णाय स्वं वर्तसे, ततो मा परमपि छोकं 'हन' विनाशय, सञ्च रवोहरणादि लिहम , तवाणव-तानि घारयितुं द्रघ्यन्ते न दीक्षा ॥ ५१८२ ॥

एवं प्रजापिती यदि मुझति तदा छप्टम्, अथ न मुझति ततः-

सिन खरकम्मित्रो वा, मेसेति कतो द्वेस कंचिको ।

नियसिंह या दिक्सितों, एनेहिं अणाने पहिसेहो ॥ ५१८३ ॥

र्थेः सरकर्षिकः संज्ञी स पूर्वे प्रज्ञाप्यते—असामिः कारणे त्रेराशिकः प्रवानितः, स इदानीं लिक्नं नेच्छति परित्यकुं ततो यूयं प्रज्ञापयत । एवसुक्तोऽसावागन्य सुरून् चन्द्रित्वा सर्वोनिष सावृत् निरीक्षने, ततन्त्रं पण्डकं पृत्रीक्षितिचिहरूपण्डस्य मृमितजास्कालन-छिरः-कम्पन-नरदृष्टिनिरीक्षण-परुषवचनेर्मेषयति—कुत एषः 'इह' युप्माकं मध्ये 'कञ्चित्कः' नपुं-20 सकः ? इतिः तं च त्रनीति—अपसर माम्यतिमतः, अन्यशा व्यवरीपियप्यामि मनन्तम्। एवमुक्तोऽपि यदि लिङ्गं न मुझति, न्वरकर्मिकस्य वा श्रावकस्यामावे यदि नृपस्य कथयति— षहमेतैर्दिक्षितः साम्पतं पुनः परित्यजन्तिः; तत्तो व्यवहरिण नेतन्यः । कथम् १ इन्याह— यद्यसी जनेनाजातो दीक्षितस्ततः प्रतिषेयः क्रियते, 'नासामिदीक्षितः' इति अपउप्यत इत्यर्थः ॥ ५१८३ ॥ अयासे त्रृयात्-

अन्हाविओ मि एनेहिं चेत्र पडिसेघों किं नऽर्घायं ते ।

१ °यते । ते च सायवम्नं न पा' हां ॥ २ 'धमेकयाः' घमेप्रधाना आखायिका उत्तराच्ययनायन्तर्गताः स पाठ्य' हां ॥ ३ °माप्य "सं" दे वर्धा ॥ ४ यदि 'खर-कर्मिकः' आरक्षकः 'संबी' श्रावकस्ततः स पूर्व हां ॥

छित्यातिकहं कहुति, कत्थ जती कत्थ छित्याइं ॥ ५१८४ ॥ अहमेतैरेवाध्यापितस्ततोऽपि प्रतिषेधः कार्यः, न किमप्यसामिरध्यापित इत्यर्थः । अथवा वक्तव्यम्—किं त्वयाऽधीतम् १ । ततोऽसौ छितकाव्यादिकथामाकर्पेत् तत्र वक्तव्यम्—कुत्र यतयः १ कुत्र च छितादिकाव्यकथा १, साधवो वैराग्यमार्गस्थिताः शृहारकथां न पठित न वा पाठयित ॥ ५१८४ ॥ वयमीहशं सर्वज्ञभाषितं सूत्रं पठामः—

पुन्वावरसंजुत्तं, वेरग्गकरं सतंतमविरुद्धं । पोराणमद्धमागहभासानियतं हवति सुत्तं ॥ ५१८५ ॥

यत्र पूर्वस्त्रनिवन्धः पाश्चात्यस्त्रेण न न्याह्न्यते तत् पूर्वापरसंयुक्तम् । 'वैराग्यकरं' विष-यसुखवैमुख्यजनकम् । खतन्नेण—खसिद्धान्तेन सहाविरुद्ध खतन्नाविरुद्धम् , 'सर्वथा सर्वनारुं सर्वत्र नास्त्यात्मा' इत्यादिखसिद्धान्तविरोधरहितमित्यर्थः । 'पौराणं नाम' पुराणेः—तीर्थकर-10 गणधरलक्षणेः पूर्वपुरुषेः प्रणीतम् । अर्धमागधभाषानियतमिति प्रकटार्थम् । एवंविधमसादीयं सूत्रं भवति ॥ ५१८५ ॥ किञ्च—

> जे सुत्तगुणा भणिया, तिन्ववरीयाहँ गाहए पुन्वि । नित्थिनकारणीणं, स चेव विगिचणे जयणा ॥ ५१८६ ॥

ये सूत्रस्य गुणाः ''निद्दोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकियं।'' इत्यादयः पीठिकायां (गा० 15 २८२) भणिताः 'तद्विपरीतानि' तद्वुणविकलानि मूत्राणि पूर्वमेव तं ब्राह्येत्। ततः 'नित्तीर्ण-कारणानां' समाप्तविवक्षितप्रयोजनाना सैव 'विवेचने' परिष्ठापने यतना भवति ॥ ५१८६॥ एवं व्यवहारेण परिष्ठापनविधिरुक्तः। यस्तु व्यवहारेण न शक्यते परित्यक्तं तस्यायं विधि —

कावालिए सरक्खे, तचण्णिय वसम लिंगरूवेणं। वड्डंबगपन्वइए, कायन्व विहीऍ वोसिरणं॥ ५१८७॥

20

गीतार्था अविकारिणो वृषमा उच्यन्ते, ते कापालिक-सरजस्क-तचिन्निकैवेपग्रहणेन तं परिष्ठापयन्ति । यः वडुम्बकः—बहुखजनः प्रवाजितस्तस्यैवंविधेन विधिना ब्युत्सर्जनं कर्तव्यम् ॥ ५१८७ ॥ एतदेव भावयति—

निववल्लह वहुपक्लम्मि वा वि तरुणैविसहामिणं विति । भिन्नकहा ओभट्टा, न घडइ इह वच परतिर्दिथ ॥ ५१८८ ॥

25

30

यो नृपस्य वल्लभो बहुपाक्षिको वा—प्रभृतस्वजन-मित्रवर्गत्तयोरयं परिष्ठापने विधिः—यदा नपुंसको रहिस तरुणभिक्षुमवभापते भिन्नकथा वा करोति तदा ते तरुणवृपभा इदं व्रुवते—'इह' यतीनां मध्ये ईहशं न घटते, यदि त्वमीहशं कर्जुकामोऽसि तत उन्निष्कपणं कुरु पर-तीर्थिकेषु वा व्रज ॥ ५१८८ ॥ ततो यदि वृयात्—

तुमए समगं आमं, ति निरंगओं भिक्लमाइलक्लेणं। नासति भिक्खुगमादिसु, छोहुण ततो वि हि पलाति॥ ५१८९॥

१ 'णा पुण, तेणं चिय णं विविंचंति ताभा ।। २ 'कसम्यन्यिनः 'लिहस्पेण' वेपप्रद्योन कां ।। ३ 'णवसद्दा इमं विं' ताभा ।। ४ वि विपला' ताभा ।।

'स्वया मममहं प्रतिर्धिकेषु गमिष्यामि' एवनुक्तः स तरुणरूपम आममिति मिन्सि निर्गच्छिति । निर्गन्छ मिलुकादिवेषेण गन्ता नेषु मिलुकादिए प्रक्षिप्य नन्यति । यः पुनन्तव नीतोऽपि तं सान्नुं न मुझति तं रात्रे। मुनं मस्ता 'नत एव' मिलुकादिस्यानान् पर्ययते, मिलादिस्थ्येण वा निर्गनो नस्यति ॥ ५१८९ ॥

० खूत्रम्---

20

25

एवं मुंडावित्तए सिक्खावित्तए उवट्टावित्तए संभुंजि-त्तए संवासित्तए ५-६-७-८-९॥

र्यथेते पण्टकादयस्यः प्रताजियतुं न करुगने एवंमन एव कथिति छिन्तिन प्रताजिता अपि मन्तः 'सुग्हापिन्तुं' छिरोस्रोसेन सुखितुं न करुगने । एवं 'छिसापिन्तुं' प्रस्तृतेसणा-10 दिसामाचारीं प्राह्मितुम् 'स्पम्यापिन्तुं' महावतेषु स्प्रवन्यापिन्तुं 'सम्मोक्तम्' एकमण्डर्कासप्ट-देशादिना स्प्रवहारयितुं 'नंत्रामिन्तृम्' आसमसमीपे आसिन्तुनिति स्त्रार्थः ॥ अथ सान्यम्—

पन्त्राविको सिय चि उ, सेमं पणगं अणायरणजोग्गा । अहवा ममायरंने, पुरिमपदऽणित्रारिना दोमा ॥ ५१९० ॥

स पण्डकः 'सान्' कहाचिद्रनामागादिना प्रशानिनो महेन्, इतिशब्दः सक्यप्रामर्शार्थः ।

18एदं प्रशानिनोऽपि यदि पश्चाद् ज्ञानन्तदा ''नेनं पण्गं' नि विमक्तिव्यन्ययान् 'होनाबकस्य'

सुण्डापनादिख्कणस्यानाचरणयोग्यः, न तद् श्राचर्गीयमिनि भावः । श्रय छोमायमिन्तन्या

तद्पि समाचरति नतः पूर्वम्निन्—श्रश्चनाम्ये पदे ये प्रवचनापयशःभवादादयो दोषा दकाने

श्रनिवारिताः, तद्वस्या एव मन्तव्या इति भावः ॥ ५१९० ॥

मुंडाविओ सिय ची, समचडकं अणायरणजांगा।

अहवा समायरंत्रे, पुरिमपद्ऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥

अनामोगादिना मुण्हापिनाऽपि स्यान् ततः 'द्येपचतुष्कसः' विद्यापनादिनक्षणस्याचर्णे अयोग्यः । अय समाचरति ततः पूर्वपददोषा अनिवारिताः ॥ ५१९१ ॥

एवं तिस्रो गाया वक्कत्याः, यया-

पिक्खाविको सिय ची, सैयतिगम्सा अणायरणजीन्तो । अहवा समापरंते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोमा ॥ ५१९२ ॥ उवहाविको मिय ची, सेसदुगस्मा अणायरणजीन्तो । अहवा समावरंते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोसा ॥ ५१९३ ॥ मैथंजिको सिय ची, सेवायंडं अणायरणजीन्तो । अहवा संवासिते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोसा ॥ ५१९४ ॥

२० एवं पर्विवसविचद्व्यकलस्युत्रामि क्रमेणे सवन्ति ॥ ५१९२ ॥ ५१९२ ॥ ५१९० ॥ तथा वात्रामी दशन्ताः—

१ °ए पहेंच स<sup>9</sup> छं० ॥

20

25

मूलातो कंदादी, उच्छविकारा य जह रसादीया। मिप्पिड-गोरसाण य, होंति विकारा जह कमेणं ॥ ५१९५ ॥ जह वा णिसेगमादी, गट्मे जातस्य णाममादीया। होंति कमा लोगमिंग, तह छिन्नह कप्पसुत्ता उ ॥ ५१९६ ॥

यथा मूलात् कन्द-स्कन्ध-शाखादयो मेदाः क्रमेण भवन्ति, इक्षुविकाराश्च रस-कक्ष्यादयो ह यथा क्रमेण जायन्ते, मृत्पिण्डस्य वा यथा स्थाश-कोश-कुशूलादयो गोरसस्य च दिध-नवनीतादयो विकारा यथा क्रमेण भवन्ति, यथा वा गर्भे प्रविष्टस्य जीवस्य निवेकः-ओजः-ग्रुक्तपुद्गलाहर-णलक्षणस्तदादयः आदिशब्दात् कलला-ऽर्बुद-पेशीपमृतयः पर्याया भवन्ति, जातस्य वा तस्यैव 'नामादयः' नामकरण-चूडाकरणप्रभृतयः क्रमाद् यथा लोके भवन्ति, तथा पड्विधकल्प-सूत्राणि यथाक्रममाविष्रवाजनादिषद्कविषयाणि क्रमेण भवन्ति ॥ ५१९५ ॥ ५१९६ ॥

# ॥ प्रवाजनादिपकृतं समासम्॥

#### वाचनाप्रकृतम्

सृत्रम्-

तेओ नो कप्पंति वाइत्तए, तं जहा-अविणीए, विगईपडिवद्धे, अविओसवियपाहुडे १०॥ तओ कपंति वाइत्तए, तं जहा-विणीए, नोविगई-पडिबद्धे, विओसवियपाहुडे ११॥

अस्य सम्बन्धमाह—

पंडादी पडिकुद्वा, छन्त्रिह कप्पिम मा विदित्तेवं। अविणीयमादितितयं, पनादए एस संवंधो ॥ ५१९७ ॥

पण्डकादयस्त्रय एव षड्विधे सचित्रद्रव्यकल्पे प्रतिकृष्टाः नापरे केचित्, एवं विदित्वा 'मा अविनीतादित्रितयं प्रवाचयेद्' इति कृत्वा प्रस्तुतसूत्रमारभ्यते । एष सम्बन्धः ॥ ५१९० ॥ 

सिक्खावणं च मोत्तं, अविणियमादीण सेसगा दाणा। णेगंता पिंहिसिद्धा, अयमपरो होई कप्पो छ ॥ ५१९८ ॥

ये पूर्वस्त्रे बद् प्रज्ञाजनादेंयो द्रव्यक्रत्याः प्रतिपादिताः तेषां मध्यादेकां प्रहणशिक्षापणा

१ °जना-मुण्डापना-शिक्षापनोपस्थापना-सम्मोजन-संवासनलक्षणपर्यायपद्व शिष्टा २ चूर्जिकार-विशेषचूर्णिकारी त्वेनं सूत्रम् "अविणीयसुत्तत्तन एव संबधी" इसेवं अधिनीत-सूत्रकेन निर्दिशन्त ॥ ६ °स्य सूत्रस्य स° कां ०॥ ४ ⁴ ৮ एतिघहमणवर्ष्यवत्र्णं दा० एव वर्षने ॥ ५ °यः सचित्तद्रव्य° का॰॥

मुत्तवा शेपाणि स्थानानि अविनीताटीनां त्रयाणां नैकान्तेन प्रतिपिद्धानि । प्रहणिक्षाप्रतिपे-धार्थे तु प्रस्तुतं सूत्रमारम्यते । अयमपरः सम्बन्धस्य 'करुपः' प्रकारो भवति ॥ ५१९८ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयो नो कल्पन्ते 'वाचियतुं' स्त्रं पाठियतुमर्थे वा श्राविय-तुम् । तद्यथा—'अविनीतः' स्त्रा-ऽर्थदातुर्वन्दनादिविनयरहितः । 'विकृतिपतिवद्धः' ष्टता-६ दिरसविशेषगृद्धः, अनुपधानकारीति भावः । अव्यवगमितम्—अनुपगान्तं प्रामृतमिव प्रामृतं— नरकपालकोगलिकं तीवकोधलक्षणं यरेयासो अव्यवगमितपाभृतः ॥ एतद्विपरीतास्तु त्रयोऽपि कल्पन्ते वाचियतुम् । तद्यथा—विनीतो नोविकृतिपतिवद्धो व्यवगमितपाभृतश्चेति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्मुक्तिवित्तरः—

> विगइ अविणीएँ लहुगा, पाहुड गुरुगा य दोस आणादी। सो य इयरे य चत्ता, वितियं अद्वाणमादीसु ॥ ५१९९॥

विक्वतिमतिबद्धमिवनीतं च वाचयतश्चतुर्छेष्ठुकाः । अन्यवगमितप्रामृतं वाचयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्च दोपाः । सं च 'इतरे च' साधवः परित्यक्ता मवन्ति । तत्र स तावद्
विनयमकुर्वन् ज्ञानाचारं विराधयतीति कृत्वा परित्यक्तः, इतरे च तमविनीतं दृष्ट्वा विनयं न
कुर्वन्तीति परित्यक्ताः । द्वितीयपदमत्र भवति—अध्वादिषु वर्तमानानां योऽविनीतादिरप्युप15 महं करोति स वाचनीयः । एषा निर्मुक्तिगाथा ॥५१९९॥ एनामेव माप्यकृद् विदृणोति—

अविणीयमादियाणं, तिण्ह वि भयणा उ अद्विया होति । पढमगमंगे सुत्तं, पढमं वितियं तु चरिमम्मि ॥ ५२०० ॥

अविनीतादीनां त्रयाणामि पदानां अप्टिका भजना भवति, अप्टमङ्गीत्यर्थः । यथा— अविनीतो विक्वतिमतिवद्धोऽन्यवयमितप्राभृतः १ अविनीतो विक्वतिमतिवद्धो व्यवयमित-20प्राभृतः २ इत्यादि यावदप्टमो भङ्गो विनीतो विक्वत्यमतिवद्धो व्यवयमितप्राभृतश्चेति । अत्र च प्रथमे भङ्गे प्रथमसूत्रं निपतित, 'चरमे' अप्टमे भङ्गे द्वितीयं सूत्रमिति ॥ ५२००॥

अथ त्रयाणामपि वाचने यथाक्रमं दोपानाह—

इहरा वि तार्व थटमति, अविणीतो लंभितो किम्र मुएण । मा णद्दो णस्सिहिती, खए व खारावसेओ तु ॥ ५२०१ ॥

25 'इतरथाऽपि' श्रुतमदानमन्तरेणापि तावदिवनीतः 'स्तम्यते' स्तव्यो भवति किं पुनः श्रुनेन लिमतः सन् १, महिमानमिति होपः । अतः स्वयं नष्टोऽसो अन्यानपि मा नालयिप्यति, क्षते वा क्षारावसेको मा भृदिति कृत्वा नासौ वाचनीयः ॥ ५२०१ ॥ अपि च—

गोजूहस्स पडागा, सर्य पयातस्स बहुयति वेगं। दोसोदए य समणं, ण होइ न निदाणतुर्छं वा ॥ ५२०२ ॥

इह गोपालको गवामअतो मृत्वा यदा पताकां दर्भयति तदा ताः शीव्रतरं गच्छन्तीति श्रुतिः; ततो गोय्थस्य स्वयं प्रयातस्य यथा पताका वेगं वर्धयति तथा दुर्विनीतस्यापि श्रुतप्र-

१ °स्य सोऽन्य° मा॰ मां॰ ॥ २ 'स च' अविनीतादिर्वाच्यमानः 'इनरे मां॰ ॥ ३ °घ तस्म° मां॰ ॥

दानमिषकतरं दुर्विनयं वर्धयति । तथा दोपाणां—रोगाणामुद्ये 'चः' समुचये 'शमनम्' जीपधं न दीयते, यतश्च निदानादुरियतो व्याधिः तत्तुरुयं—तत्सदृशमिष वस्तु रोगवृद्धिभयान्न दीयते; यहा दोपोदये दीयमानं शमनं न निदानतुरुयं भवति, किन्तु भवत्येव, ततो न दातव्यम्; एवमस्यापि दुर्विनयदोपभरे वर्तमानस्य श्रुतोपधमहितमिति कृत्या न देयम्॥ ५२०२॥

विणयाहीया विज्ञा, देंति फलं इह परे य लोगिम । न फलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोयहीणाई ॥ ५२०३ ॥

विनयेनाधीता विद्या इह परत्र च लोके फलं ददति, जनपूजनीयता-यशःप्रवादलाभादिक-मेहिकं निःश्रेयसादिकं चाऽऽमुप्तिकं फलं ढोकयन्तीति हृदयम् । विनयहीनास्तु ता अधीता न फलन्ति, सस्यानीव तोयहीनानि—यथा जलमन्तरेण धान्यानि न फलन्तिं ॥ ५२०३॥

अथ विकृतिप्रतिवद्धमाह—

10

रसलोलुताइ कोई, विगतिं ण मुयति दढो वि देहेणं । अन्मंगेण व सगडं, न चलइ कोई विणा तीए ॥ ५२०४ ॥

रसलोलुपतया कश्चिद् देहेन हढोंऽपि विकृतिं न मुञ्जति स वाचियतुमयोग्यः । कश्चित् पुनरभ्यङ्गेन विना यथा शकटं न चलति तथा 'तया' विकृत्या विना निवोंहुं न ग्रकोति तस्य गुरूणामनुज्ञया विधिना गृहतो वाचना दातन्येति ॥ ५२०४ ॥ किञ्च—

> उस्सग्गं एगस्स वि, ओगाहिमगस्स कारणा कुणति । गिण्हति च पडिग्गहए, विगतिं वर मे विसर्जिता ॥ ५२०५ ॥

योगं वहमानः कश्चिदेकस्याप्यवगाहिमस्य कारणाद् र विक्रंत्यनुज्ञापनाविपयं अकायोत्सर्भ करोति । प्रतिप्रहे वा विक्रतिं गृहाति, वरममुनाऽप्युपायेन मे विक्रतिं विसर्जयितारः ।। ५२०५ ।। एवं मायां क्रवेतः किं भवति १ इत्याह—

20

अतवो न होति जोगो, ण य फलए इन्छियं फलं विजा। अवि फलति विउलमगुणं, साहणहीणा जहा विजा।। ५२०६॥ तपसा विहीनः 'योगः' श्रतस्योहेशनादिन्यापारो न भवति। न च तपसा वि

'अतपाः' तपसा विहीनः 'योगः' श्रुतस्योद्देशनादिन्यापारो न भवति । न च तपसा विना गृह्यमाणा 'विद्या' श्रुतज्ञानरूपा 'ईप्सितं' मनोऽभिषेतं फरुं फरुति, 'अपि' इति अभ्युचये, प्रस्युत विपुरुम् 'अगुणम्' अनर्थ फरुति । यथा साधनहीना विद्या, यसाः प्रज्ञितिममृतिकाया 25 विद्याया उपवासादिको यः साधनोपचारः सा तमन्तरेण गृह्यमाणेति भावः ॥ ५२०६ ॥

अथाव्यवशमितपाभृतं व्याचष्टे---

अप्पे वि पारमाणि, अवराधे वयति खामियं तं च । बहुसो उदीरयंतो, अविओसियपाहुडो स खलु ॥ ५२०७॥

'अरुपेऽपि' परुपभाषणादावपराधे ''पारमाणि'' परमं कोधसमुद्धातं यो वजित, 'तच' अ अपराधजातं क्षामितमपि यो बहुज उदीरयति स खरुवव्यवगमितप्रामृत उच्यते ॥ ५२०७ ॥

१ °न्ति, एवं विद्या अपि विनयमन्तरेण निष्फला मन्तव्येति॥ ५२०३॥ पाँ०॥ २ ⁴० १० एतन्मध्यगतः पाठः वां० एव वर्षते॥

अस्य वाचने दोपानाह---

दुविधी उ परिचाओ, इह चोदण फलह देवयच्छलणा । परलोगिम्म य अफलं, खित्तम्मि व ऊमरे वीर्ज ॥ ५२०८ ॥

दुर्तिनीतादेरपात्रस्य वाचनादाने 'द्विविधः परित्यागः' इह-परलोकभेदाद् भवति । तत्रेह-हलोकपरित्यागो नाम—स यदि सारणादिना भेर्यते नदा कल्हं करोति, अपात्रवाचनेन च प्रमचं प्रान्तदेवता छल्येत् । परलोके तु परित्यागः—तस्य श्रुतपदानं 'अफलं' सुगति-वोधिलामादिकं पारित्रिकं फलं न प्रापयति, ऊपर इव क्षेत्रे वीजमुत्तं यथा निष्फलं भवति ॥ ५२०८॥

"सो य इयरे य चता" (गा० ५१९९) इति पदं व्याप्याति—

वाइइंति अपत्ता, हणुदाणि वयं पि एरिमा होमी ।

10 इय एस परिचाती, इह-परलोगेऽणवस्था य ॥ ५२०९ ॥

स तावद् ज्ञानाचारिवराधकतया संसारं परिश्रमतीति परित्यक्तः । इनरेऽपि साधवस्तान् वाच्यमानान् हृष्ट्वा चिन्तयन्ति—अहो । अपात्राण्यपि यदि वाच्यन्ते ''हृणुदाणि'' चि ततेः साम्प्रतं वयमपीहृशा भवामः; ''इय'' एवं तेपामपि दुर्विनयादे। प्रवर्तमानानामिह-परलोकयोः परित्यागः कृतो भवति । अनवस्था चैवं भवति, न कोऽपि विनयादिकं करोतीत्यर्थः॥ ५२०९॥

अथ 'द्वितीयपद्रमध्वादिषु भवति' (गा० ५१९९) इति यदुक्तं तद् व्याचिष्टे— अद्भाण-ओमादि उवग्गहिम्म, वाए अपत्तं पि त वङ्गमाणं ।

गुन्छि स्रांगि मिम व संथरे वी, अण्णासतीए वि तु तं पि वाए ॥ ५२१० ॥ अध्वित वा अवमाद्यं वा आदिशब्दाद् राजिह्मणदिपु वा भक्त-पानादिना गच्छस्योपब्रहे वर्तमानम् 'अपात्रमपि' दुर्विनीतादिकं छित्रसम्पन्नं वाचयेत् । अथवा किमप्यपूर्वं श्चतं तस्या- 20 ऽऽचार्यस्य समिन्त, पात्रम्तश्च शिप्यो न प्राप्यते, तच्चान्यत्रासङ्काम्यमाणं व्यवच्छियते, ततः सम्तरणेऽपि अपात्रं वाचयेत् । यहा नास्ति तस्यान्यः कोऽपि शिप्यस्त्रतोऽन्यस्यामावे 'मा स्त्रार्थी विसंरताम्' इति कृत्वा 'तमिप' अपात्रमृतं वाचयेत् ॥ ५२१०॥

॥ वाचनाप्रकृतं समाप्तम् ॥

संज्ञा प्य प्रकृत मृ

25 सूत्रम्---

03

15

तओ दुस्तन्नपा पन्नता, तं जहा—दुट्टे मृदे बुग्गा-हिए १२॥

अस मम्बन्धगाह—

सम्मत्ते वि अज्ञोग्गा, किष्ठ दिक्खण-वायणामु दुहादी । दुस्सचप्पारंभो, मा मोह परिस्समो होजा ॥ ५२११ ॥

६ °तत इदानीं चय' मां ॥ २ °माणे घि य संध शतामा ॥

दुष्टादयस्वर्यः सम्यक्तवग्रहणेऽप्ययोग्याः किं पुनर्दक्षिण-वाचनयोः ?, अतस्तेषां प्रज्ञापने 'मोघः' निष्फलः प्रज्ञापकस्य परिश्रमो मा भूदिति दुःसंज्ञाप्यसूत्रमारभ्यते ॥ ५२११ ॥ अनेन सम्वन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः दुःखेन—क्वच्छ्रेण संज्ञाप्यन्ते—प्रतिवोध्यन्त इति दुःसंज्ञाप्याः प्रज्ञपाः । तद्यथा—'दुष्टः' तत्त्वं प्रज्ञापकं वा प्रति द्वेपवान् , स चाप्रज्ञापन्नीयः, द्वेपेणोपदेशाप्रतिपत्तेः । एवं 'मूढः' गुण-दोपानिभज्ञः । 'व्युद्गाहितो नाम' कुप्रज्ञापक्षकः इदिकृतिविपरीताववोधः । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः—

दुस्सन्नप्पो तिविहो, दुद्वाती दुहों विणतो पुर्वि । मूदस्स य निक्लेवो, अद्वविहो होइ कायन्त्रो ॥ ५२१२ ॥

दुःसंज्ञाप्यो दुष्टादिमेदात् त्रिविधः । तत्र दुष्टः 'पूर्व' पाराश्चिकसूत्रे यथा वर्णितः तथा-ऽत्रापि मन्तव्यः । मूढस्य पुनरष्टविधो निक्षेपो वक्ष्यमाणनीत्या कर्तव्यो भवति ॥ ५२१२ ॥ 10 तत्र पदत्रयनिष्पन्नामष्टभङ्गी तावदाह—

> दुहे मूढे चुग्गाहिए य भयणा उ अद्विया होइ । पढमगभंगे सुत्तं, पढमं विइयं तु चरिमम्मि ॥ ५२१३ ॥

दुष्टो मूढो व्युद्घाहित इति त्रिभिः पदैरिष्टका भजना भवति, अष्टी भङ्गा इत्यर्थः । अत्र च प्रथमे भङ्गे प्रथमं सूत्रं निपतित, 'चरमे' अष्टमे भङ्गे 'अदुष्टोऽमूढोऽव्युद्घाहितः' इत्येवं-18 रुक्षणे 'द्वितीयं' वक्ष्यमाण सूत्रमिति ॥ ५२१३ ॥ अथ मूढस्याष्ट्या निक्षेपमाह—

दन्व दिसि खेत्त काले, गणणा सारिक्ख अभिभवे चेदे । बुग्गाहणमन्नाणे, कसाय मत्ते य मूहपदा ॥ ५२१४ ॥

द्रव्यम्हो दिग्म्हः क्षेत्रमृहः कालमृहो गणनामृहः सोहश्यमृहोऽभिमवम्हो वेदगृहधेत्यष्टधा मृहः । तथा "वुगाहण" ति न्युद्राहणामृहो न्युद्राहित इति चैकोऽर्थः, स च वक्ष्यमाणद्वीप-20 जातवणिकसुतादिवत् । "अन्नाणि" ति नञः कुत्सार्थत्वाद् 'अज्ञानं' मिध्याज्ञानग्, तच भारत-रामायणादिकुशास्त्रश्चतिसमुत्थम्, तेन यो मृहः सोऽपि न्युद्राहितो भण्यते । 'कपाय-मृहः' तीत्रकपायवान्, स च कपायदुष्टे सर्पपनालादिदृष्टान्तसिद्धेऽन्तर्भवति । 'मचो नाम' यक्षावेशेन मोहोदयेन वा उन्मचीमृतः, स च अभिभवमृह-वेदमृहाद्याववतरतीति । एतानि मृहपदानि भवन्तीति द्वारगाधासङ्केष्वार्थः ॥ ५२१४ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति— 25

भूमादी वाहिरतो, अंतो धत्त्रगादिणा दन्दे ।

जो दन्वं व ण जाणति, घडिंगावोद्दो व्य दिहं पि ॥ ५२१५ ॥

इह यो बाह्यनाभ्यन्तरेण वा द्रव्येण मोहमुपगतः स द्रव्यमूढ उच्यते । तत्र वाधतो भूगादिनाऽऽकुलितो यो मुह्यति, 'अन्तः' अभ्यन्तरे च धन्रकेण मदनकोद्रवोदनेन वा भुक्तेन यो मुह्यति । अथवा यः पूर्वदृष्टं द्रव्यं कालान्तरे दृष्टमपि न जानीते स द्रव्यमृदः । 30

### षटिकावोद्रवत्-

र श्वः प्रस्तुतसूत्रोपात्ताः सम्य कां ॥ २ एतवननतरं का पुराके प्रन्याप्रम्—२००० इति वर्तते ॥ ३ क्सीमाद्द मो ॥ ४ द्दो च दिहुंतो तामा ॥

प्रास्त वाणियस ण्वानयम मना पंडरंगण नमं नंपछमा। पंडरंगण मणानि—अणिख्रुयण हियण केरिमी रनी ?, तिविक्तिव्यम्मरमे हि कामः, तो नस्ममे। 'मा च अयसी
होहिति' ति अणाहमहयं छोहुं पछीविना नद्याणि गंगातडं गयाइं । मे विणतो अक्षया
आगओं वरं उन्हें णितना ताणि य अद्वियाणि गेविडमाहनो । मन्नामिणेहाणुरागेणं 'एयाणि
छश्लीणि से गंगं नेमि' ति ताणि अणाहमहच्छियाणि घडियाण छोदुं गंगं गतो । तीण
मन्नाण्य दिहो, न य मनाणित । ताण् पुच्छिओं—को तुमं !। नेण अक्ष्तायं—प्रवियस्म
घरं दहुं, मन्ना य मे दहा. नतो मण् मन्नाणुरागेणं 'नाणि अद्वियाणि गंगं नेमि' ति
आगतो, 'गंगाण छदेहिं सुगितं लाहिनि' एवं पि ता मे मेचं करेमि । तीमे अणुकंग
नाया। नीण मणियं—अहं सा नव मन्ना। न पित्तयिन । एयाणि अद्वियाणि कि अलिक10याणि !। बहुविहं मन्नमाणो जाहे न पन्चित्रनि ताहे नीण जे पुर्वि कीन्वियं लेतियं सुनं एवमादि नवं सानिन्नाणं संवादियं ताहे पितिन्नओं। एस द्यमहो ॥ ॥ ५२१५॥

अय दिग्नृह-क्षेत्रमृह-कालमृहानाह--

दिसिमृदा पुट्याऽवर, मण्णति रेप्रेचे तु खेचवचामं । दिव-गतिविवचासो, काले पिंडार्गदेईनो ॥ ५२१६ ॥

15 दिग्मृदो नाम—विष्णिता दिशं मन्यते, यथा—यूर्वामपरामिति । क्षेत्रमृदः—क्षेत्रं न जानाति, क्षेत्रस्य वा विष्योसं क्रेगेति, विर्णातमवबुष्यते इन्यर्थः, गत्रा वा परमेन्तारकमास्मीयं मन्यते, एष क्षेत्रमृदः । काल्मुदो दिवसं गत्रिं मन्यते । अत्र पिण्डारदृष्टान्तः—

एगो पिंडारगा उच्मानिगासुनो अञ्मदह्न माहिसद्धि-दुद्धं निमदं पाउं दिवसनो मुत्तो । तयो उडियो निहाचमहिनो जाँग्हं मग्गमाणो दिवा चेव महिसीयो घरसु छोड्ड टडमानि-20गावरं पिंडुनो । 'क्रिमेयं <sup>21</sup> नि जणकळ्ळे जातो तथो विख्कतां मुद्रो नि । एवं दिस-राह-विवचारं क्रणंनो काळमुहो भणगढ़ ॥ ॥ ५२१६ ॥

गगनामृहं साह्य्यमृहं चाह—

25

ऊणात्रिय मनंतो, उड्डारुरा व गणणता मृरो । सारिक्छ थाणु पुरिसो, इड्डीवमंगामदिइंता ॥ ५२१७ ॥

यो गणयन् उत्तमविकं वा मन्यते म उष्ट्राहृह इव गणनामृद्दो मण्यते ।

जहा—एनो उद्दर्शको उद्दीको एनवीन रहनद् । अन्नय उद्दीए आन्दो गणितो उत्तय आरुदो नं न गणेद्द, सेना वीम गणेद्द् । पुगो नि गणेद्द् वीमं । 'नित्य मे एनो उद्देश' नि अप्यो तुच्छद्द् । तेद्दि मणितो—जन्यान्दो सि एस ते इगवीसद्दमो ॥

माहद्यम्हा यथा स्माणुं पुनर्ष मन्यते । अत्र च ज्ञुहुस्त्रिनी-महत्तर-मुनापनी तयोः ३०सङ्घामेण दृष्टान्न:—

एगा गामी चोरसेणाञ्ड्णा चोरेहिं ममं आगंतृग ग्लीए हतो । तस्य य गाम जो महत्तरे

१ °िणयस्य मजा पंढरंगेण समं संपद्धगा। अन्नया सो वालियो प्रदर्शे। पंढरंगेणं भण्णति—अणिब्दुयपिंहं केरिमी हां०॥

सो तत्य चोरसेणावहस्स सिरसो । तञो संगामे उविहिए चोरसेणावई मारितो, गामिछएहिं 'महयरों' चि मण्णमाणेहिं दहो । चोरेहि य गाममहयरो 'सेणावह' चि काउं पिछ नीओ । सो भणति—नाहं सेणाहिवो । चोरा, भणंति—एस रणपिसाइओ चि. पलवह । अत्रया सो नासिउं सगामं गतो । ते भणंति—को सि तुमं १ पेतो पिसाओ वा तेण पिलक्षवेण आगओ १। तओ सामिन्नाणे कहिए पच्छा संगहिओ। उभओ वि सयणा सारिक्लमूदा,॥५२१७॥ 5

व्यक्षिभवपुरमाह---

अभिभूतो सम्मुज्झति, सत्थ-ऽग्गी-वादि-सावयादीहिं। अब्भुदय अणंगरती, वेदम्मि तु रायदिक्वंतो, ॥ ५२१८ ॥

सद्वामादौ सद्गादिना शक्षेण, पदीपनके वा अभिना, वादकाले वा वादिना, अर्ण्ये वा धापद-स्तेनादिभिश्वाभिभूतो यः सम्मुद्धित सोऽभिभवमूदः । वेदमूदस्तु स उच्यते यः 10 'अभ्युदयेन' अतीववेदोदयेन 'अनङ्गरितम्' अनङ्गन्नीडां करोति । राजदृष्टान्तश्चात्र भवति—

जहा आणंदपुरं नगरं । जितारी राया । वीसत्था भारिया । तस्स पुत्तो अणंरो नाम बाक्ते अच्छिरोगेण गहितो निचं रुयंतो अच्छिति । अन्नया जणणिते णगिणियाए अहाभावेण जाणु-ऊरुअंतरे छोढुं उवग्हितो । दो वि तेसिं गुज्झा परोप्परं समप्पिडिता, तहेव तुण्हिको िठतो । रुद्धोवाया रुवंतं पुणो पुणो तहेव करेति । सो वि द्वायति रुयंतो । पवश्वमाणो तत्येव 15 मिद्धो । मातुए वि अणुप्पियं । पिता से मतो । सो रज्जे ठितो तहावि तं मायरं परिभ्रंजित । सिवादीहिं बुचमाणो वि णो ठितो ॥

पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं चार्थं सञ्ज्ञहीतुमिमां गाथामाह-

राया य खंतियाए, विण महिलाए कुला कुईविम्मि । दीवे य पंचसेले, अंधलग सुवण्णकारे य ॥ ५२१९ ॥

20

50

'राजा' अनन्तरोक्तः खन्तिकायामनुरक्तो वेदमूढः । 'वणिग्' घटिकावोद्राख्यः समिह्-लायां रक्तः समहेलामनुपलक्षयन् द्रव्यमूढः । 'कुटुन्विनः' सेनापतेर्महत्तरस्य च कुलानि साह-श्यमूढे उदाहरणम् ॥

"दीवे" ति द्वीपजातः पुरुषः । "पंचसेले" ति पश्चशैलवास्तव्याभिरप्सरोभिर्व्युद्वाहितः सुवर्णकारः । "अंधलग" ति धूर्तव्युद्वाहिता अन्धाः । "सुवलगारे" ति सुवर्णकारव्युद्वाहितः 25 पुरुषः । पते चत्वारोऽपि वक्ष्यमाणलक्षणा व्युद्वाहणामूढा मन्तव्याः । एप सङ्गह्णाधासमा- सार्थः ॥ ५२१९ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

नार्ठस्स अञ्छिरोगे, सागारिय देवि संफ्रसे तुसिणी । उभय चियत्तऽभिसेगे, ण ठाति द्वतो वि मंतीहिं ॥ ५२२० ॥ छोत् द्वणऽणाहमडयं, झामित्त घरं पतिन्मि उ पउत्थे । धुत्त हरणुज्झ पति अड्डि गंग कहिते य सदहणा ॥ ५२२१ ॥ सेणावतिस्स सरिसो, वणितो गामिछतो णिओ पिछं।

१ ° सत्त अ वामा ।।। २ छोदुं अणा वामा ।।।

णाई ति रणिपसाई, घरे वि दन्ही ति णेच्छंति ॥ ५२२२ ॥ र्इंदं गाथात्रयं गतार्थम् । नवरम्—"उमय चियत्तऽभिसेनो" ति 'डमयोरिप' देवी-कुमारयोः

प्रीतिकरं तद् विषयसेवनम् । राज्यामिषेकेऽपि सङ्घाते तामसी न सुख्रति ॥ ५२२० ॥

द्वितीयगाथायाम्—''वुत्त हरणुज्झ'' ति धृतेन तस्या वणिग्मायीया व्यपहरणम् । तस्या

इत्रिषि पतिमुज्जित्वा गङ्गातटे गमनम् ॥ ५२२१ ॥

तृतीयगाथायाम्—"नाइं ति" इत्यादि, महत्तरेण 'नाइं सेनापितः' इत्युक्ते चौराश्चिन्त-यन्ति—एप रणपिशाचकी तेनेवं वक्ति । गृहेऽपि गतं तं महत्तरं ते प्रामेयकाः 'दग्यः' इति इत्या नेच्छन्ति सङ्ग्रहीतुम् ॥ ५२२२ ॥

त्र्यास्यातो मृदः । सम्पति च्युद्घाहितं व्याचिन्त्रासुद्वीप्जातदृष्टान्तमाह—

10 पोतविवनी आवृष्णसत्त फलएण गाहिया दीवं।

मुत्रज्ञम्म बह्नि भोगा, बुग्गाहण णात्रत्रणियाऽऽया ॥ ५२२३ ॥

एगो विणतो । तस्त मला अईव इद्वा । सो वाणिकंण गंतुकामो तं आपुच्छित । तीए मिणियं—अहं पि आगच्छिमि । तेण सा नीता । सा गुविणी । समुद्दमञ्जे विणहं नाणवर्ष । सा फर्ट्या विल्मा अंतरदीवे पत्ता । तत्थेव पस्ता टार्ग । सो विणयो समुद्दे मयो । सा मिहला तिम चेव टार्प संपल्मा । ताए सो बुम्माहितो—नद्द माणुसं पिच्छिकासि तो नासेकासि, ते माणुमरूवेण रक्समा । अन्नया हुन्वायहयपोएण वाणिया आगया । ते दहुं सो नासेद । तेहिं नायं बुग्माहियो केणावि । कह वि अलीणो पुच्छियो सम्बं कहेद । तेहिं बहुसो पन्नवियो—एयं महापावं, परिचयाहि । तहा वि नो परिचयति ॥

अधाक्षरार्थः—'पोतः' प्रवहणं तस्य विपत्तिः । आपन्नसत्त्वा च सा फलकेन द्वीपं प्राहिता । 20 सुतस्य जन्म बृद्धिश्चामवैत्, मोगांश्च तेन सह मोक्तुमारच्या । द्युद्घाहणकं च कृतम् । नीव-णिनश्च चिरादायाताः । एवंत्रिया च्युद्घाहिताः प्रज्ञापनाया अयोग्याः ॥ ५२२३ ॥

तथा चाह---

पुर्वित द्वरगाहिया, केई, णरा पंडियमाणिणी । णिच्छंति कारणं किंची, दीवनाते नहा नरे ॥ ५२२४ ॥

25 पूर्वे न्युद्घाहिताः केचिद् नराः पण्डितमानिनो नेच्छन्ति कारणं किञ्चित् श्रोतिसिति डोपः, द्वीपनातो यथा नरः ॥ ५२२८ ॥ अथ पञ्चग्रेछद्दप्टान्तमाह—

चंपा अर्णगसेणो, पंचऽच्छर घर णयण दुम वलए । विह्रपास णयण सावग, इंगिणिमरण य उववातो ॥ ५२२५ ॥

चम्पायामनङ्गरोनः सुवणेकारः, कुमारनन्दीति तस्य नामान्तरम् । तस्य च पञ्चिनेल-३० द्वीपवास्त्रच्याभ्यामप्सरोभ्यां त्युद्घाहितस्य स्थविरेण तत्र नयनम् । 'हमश्च' वटबृक्षोऽपान्तराले

१ इदं गाथात्रयं चूर्णिहयेऽप्यगृहीनन्वाद्न्यकर्तकृमिय छक्ष्यते । गतार्थ चैतत् । नवरम् गा॰॥ २ °चताम् । मो॰ गां॰॥ ३ 'ताः, तेः प्रद्वापितोऽपि न परित्यक्तवान् । एवं॰ हो॰॥ ४ °ख्रद्वािङ रे॰॥

दृष्टः तत्राऽऽरोहणम् । स्विविरस्य 'वलये' आवर्ते गत्त्रा मरगम् । 'विह्पास' ति 'विह्गाः' भारण्डनामानः पक्षिणस्तेषां दर्शनम् । तैः पश्चिशैलद्वीपे नयनम् । हास-प्रहासाभ्यां भ्य इहानीतस्य श्रावकेण च बहुतरं प्रज्ञाप्यमानस्य तस्येक्षिनीमरणप्रतिपत्तिः । ततः पञ्चशैलद्वीपे उपपात इत्यक्षरार्थः । कथानकं तु (ग्रन्थाप्रम्—२०००। सर्वग्रन्थाप्रम्—३५८२५) स्रुपतीतं बहुविस्तरं चेति कृत्वा न लिख्यते ॥ ५२२५॥ अन्धदृष्टान्तमाह—

अंधलगभत्त परिथव, किमिच्छ सेजऽण्ण धुत्त वंचणता। अंधलभत्तो देसो, पव्वयसंघाडणा हरणा॥ ५२२६॥

अन्धभक्तः कश्चित् पार्थिवः । स किमीप्सितं शय्या-ऽन्नादिदानं ददाति । धूर्तेन च तेपां वश्चना । कथम् १ इत्याह—'अन्धरुभक्तोऽमुको देशः समित्त तत्र युष्मान् नयामः' इत्युक्तवा पर्वते सङ्घाटना कृता, परस्परं रुगयित्वा तत्रै आमिता इत्यर्थः । ततः 'हरणं' तदीयं द्रव्यं 10 हत्वा गत इत्यक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम्—

अंधपुरं नगरं । तत्य अणंघो राया । सो य अंधभत्तो । तेण समं काउं अंधल्याणं अग्गाहारो दिन्नो । तत्य खाण-पाणाइए सुपरिग्गिहया सुस्त्रिक्तंता अच्छंति । तेसिं सुबहुं दवं अत्य । अन्नया य एगेण धुत्तेण दिद्वा । तओ 'एए मुसामि' ति मिच्छोवयारेणं ते अतीव उवचरित । अन्नया तेण अंधल्या भणिया—अम्हे अंधलगदासा, जत्य अम्हे वसामो 18 सो सबो वि देसो अंधलगमत्तो, राया य तत्थ अंधलाणं अम्मापियरं, तुन्मे एत्य दुहिया, जइ इच्छह तो तत्थ णेमो। तेहिं इच्छियं । तओ रातो नीणेता नाहदूरेण भणिया—इहऽत्यि चोरा, जइ मे किंचि अंतद्धणं अत्य तो अप्पेह । तेहि चीसंमेण अप्पियं । तओ तेण ते पुरिष्ठं मिगाल्लस लाइत्ता अन्नोन्नलगा महंतं सिलं छिन्नटंकं डोंगरसमं मामिया भणिया य—पत्थरे गेण्हह, जो मे अल्लियइ तं पहणेजाह, जइ मे कोइ भणेजा—'मुसिया केण वि 20 अंधा डोंगरं भामिया' जाणह ते चोरे, तओ पहणिजाह । एवं भणिता पलाणो । ते य गोवालमाईहिं दिद्वा, भणंति य—मुद्वा वरागा डोंगरं भामिया धुत्तेणं । तओ 'एते ते चोर' ति काउं पत्थरे खिवंति ढोयं च न देति ॥ ५२२६ ॥ सुवर्णकार हृष्टान्तमाह—

लोमेण मोरगाणं, भचग ! छेजेज मा हु ते कना । छादेमि णं तंवेणं, जति पत्तियसे ण लोगस्स ॥ ५२२७ ॥

कश्चिद् वोद्रः सुवर्णकारेण भणितः, यथा—'भच्चक !' भागिनेय ! ''मोरगाणं'' ति कुण्ड-रुानां लोभेन मा 'ते' तव कर्णो छिद्येताम्, अतो यदि लोकस्य न प्रत्ययसे ० तेतः ''ण''मिति एतत् कुण्डलयुगलं ⊳ ताब्रेण छादयाम्यहमित्यक्षरार्थः । भावार्थस्वयम्—

एगस्स वोह्स्स जन्मसुवण्णघडियाणि कुंडलाणि कण्णेसु सुवण्णकारेण दिद्वाणि। तओ तेण भण्णाइ—भागिणेजा। अहं तव एते एव करेमि जहा एगाणियस्स पंथे वचमाणस्स न ३० कोइ हरह, अन्नहा ते सुवण्णलोभेण चोरेहि कण्णा छेज्जेस्संति। तेण भणियं—एवं होउ

१-२ °ञ्चशील° डे॰ ॥ ३ °त्र ते सर्वेऽप्यन्धाः स्रामि॰ का॰ ॥ ४ प्रदन्तर्गतः पाठ॰ का॰ एव वर्तते ॥

**7**3

25

20

ति । कुछाएण ते कुंडले घेतुं स्रवे सुवन्नरीरियामया कार्ड दिण्या, सणिको स—जगो मिणिहिर्—कुछाएण सुद्धो दरान्त्रो, न य ते पतिन्त्रियन्तं । 'एवे' पडिवन्निता निम्मनो । होयो को स्रो पासइ सो सो मणह—सुंदरा रीरिया । सो मणइ—सोवनिया एए, तुन्मे विसेत न साणह ॥ ५२२७॥ किञ्च—

को इत्यं भृतत्यो, तमहं जाणे कलायमामी य।

बुन्गाहितो न जाणति, हितपहिँ हितं पि मण्णंतो ॥ ५२२८ ॥

योऽत्र कोऽपि 'मृतार्थः' परमार्थः तमहं जाने कलादमामक्त्र नानाति । एवमसौ तेन सुरुणेकारेण ल्युह्राहितो हितः पुरुषः हित्तमपि मण्यमानो न जानाति । ईहशा ल्युह्राहपाम्दा मन्त्रज्याः । व्यज्ञानम्हादयन्द्व सुरुमत्वाद् माप्यकृता न व्याल्याताः, श्वत एवालामिर्द्वारमा- १० स्मयनिव च्याल्याता इति ॥ ५२२८ ॥

जयेषां मध्ये के मृद्धाः ! के वा खुहगहिताः ! इति दर्शयत्राह— रायकुमारो वणितो, एते मृद्धा कुला य ते दो वि । कुनगहिया य दीवे, सेलंघल-भव्य चेव ॥ ५२२९ ॥

यो रानकुनारों मातृप्रतिसेवकः, यश्च विगण् घटिकाबोद्धाल्यः, ये च 'ते' सेनापति-मह-क्रष्टरसत्के हे लिप कुळे, एते सूच मन्तन्याः । यस्तु द्वीपजातः, यश्च पञ्चशैलप्रवर्षकारः, ये चन्द्रः, यश्च 'सम्बक्तः' सुदर्पकारमणिनेयः, उपलक्षणत्वाद् ये च मारतादिकुवासञ्चति-महिना अहानस्द्यः, एते स्टुहाहिता नन्तन्याः ॥ ५२२९ ॥

क्षेषां मध्ये के मत्राजिततुं योग्याः ? के वा न ? इत्याह—

मोत्तण वेदस्हं, अप्यडिसिटा छ सेसका सृहा ।

चुन्नाहिता ये दुझा, पहिसिद्धा कारणं मोर्चे ३। ५२३० ३।

चैदम्हं सुचना ये 'होनाः' द्रव्य-क्षेत्रंम्हान्यचेऽभितिषद्धाः, भन्नानयितं चल्यन्त इत्यर्थः । ये हा ल्लुहाहिताः 'हुष्टश्च' क्षण्यदुटादयचे कारणं सुचना भन्निषद्धाः, कारणे सु कल्यन्त इति सानः ॥ ५२२०॥ किनर्थमेते मतिषिद्धाः ? इत्याह—

> वं तेहिं अभिनाहियं, आपरणंताए तं न मुंचंति । सम्मतं नि च रुनाति, तेसिं कतो चरित्रगुगा १। ५२३१ ॥

मत् <sup>व</sup>तैः स्ट्राहितादिनिः क्रिमरि शाल्यादिन्छेन्द् अन्यहा मार्तादिकं मिण्यास्तर् 'ब्रोमगृहीहम्' स्थानिसस्य नेपादेयत्रण खीक्टतं सद् नामरणान्तं न सुझन्ति । सर एवेतेषां सम्यक्तमपि न स्त्रति, क्रुतक्षारित्रगुणाः ? इति ॥ ५२३१ ॥

क्यं युक्सीपां सम्यक्तनति च इगति १ द्वाह—

सोप-सुप-घोररगष्टह-द्रारमरण-पेयकिसमङ्ख्सु । सनोसु देवप्यप-चिरजीवण-द्रावदिद्वेसु ॥ ५२३२ ॥

रै अकाट-गणना-साहर्यमुद्धा व्यं । २ सकाति कालः ॥ ३ श्रामर्यान्त्रतया मर्गद्यसम्बद्धाः ॥ २ श्रामर्यान्त्रतया

इनेषमाइलोइयकुस्सुद्बुग्गाहणाकुहियकथा ॥ फुडमवि दाइजंतं, गिण्हंति न कारणं केई ॥ ५२३३ ॥

इह मारतादी शीच-युत-घोररणमुल-दारभरण-प्रेतकृत्यमयेषु देवपूजन-चिरजीवन-दाद-होषु च खर्गेषु थे माविता भवन्ति, यथा—शीचविधानात् पुत्रोशादनाद् घोरसमरिश्ः-भवेशाद् मर्भपनीपोपणात् पिण्डप्रदानादिपेत्यकर्मविधानाद् वैधानरादिदेवपूजनात् चन्द्रसहस्त-ठ दिसपिनरकारुजीवनाद् धेनु धरिज्यादिदानात् स्वर्गा अवाप्यन्ते ॥ ५२६२ ॥

इत्येवमादिलोकिककुश्चितिच्युद्राहणाकुथितकर्णाः सन्तस्तराः कुश्चितरवटनायां त्रुटमित दर्श्यमानं 'कारणम्' उपपर्ति 'केचिद्' गुरुकर्माणो न प्रतिपद्यन्ते अतस्ते दुःसंज्ञाप्या मन्तन्याः ॥ भरश्च ग

स्वर्---

7ò

# तओ सुसण्णप्पा पन्नत्ता, तं जहा—अदुद्वे अमूहे अदुग्गाहिए १३॥

त्रयः 'सुसंज्ञाप्याः' सुखमज्ञापनीयाः मज्ञताः । तद्यथा—अदुष्टोऽन्युद्राहितश्चेति ॥ आह—पूर्वसूत्रेणेवाथीपत्त्या इदमवसीयते—यदेतद्विपरीता अदुष्टादयः सुसंज्ञाप्याः ततः किमर्थमिदमारव्यम् १ उच्यते—

कामं विपक्लसिद्धी, अत्थावत्तीइ होतऽन्नता वि । तह वि विवक्लो नुचति, कालियसुयधम्मता एसा ॥ ५२३४ ॥

'कामम्' अनुमतिमदम्—विपक्षस्य—प्रतिपक्षार्थस्य सिद्धिरनुक्ताऽप्यर्थापत्त्या भवति तथापि विपक्षः साक्षादुच्यते । कुतः ? इत्याह—कालिकश्चतस्य 'धर्मता' स्वभावः घेली एपा— यदर्थापितल्डमोऽप्यर्थः साक्षादिभवीयते ॥ ५२३४ ॥ तथा च तल्लक्षणान्येव दर्शयति— 20

ववहार णऽत्थवत्ती, अणिपएण य चउत्थभासाए।
मूढणय अगमितेण य, कालेण य कालियं नेयं।। ५२३५॥

"ववहारे"ति नेगम-सङ्गह-व्यवहाराख्यास्त्रयो व्यवहारनय उच्यते, ऋजुस्त्राधास्तु चस्तारो निश्चयनयः । तत्र 'व्यवहारेण' व्यवहारनयमतेन कालिकश्चते प्रायः स्त्रार्धनिवन्यो भवति, "अहिगारो तीहि ओसन्नं" ति' (आव० निर्धु० गा० ७६०) यचनात् । "नऽस्यवती"ति १५ अर्थापत्तिः कालिकश्चते न व्यवह्वियते किन्तु तया रुव्योऽप्यर्थः प्रपश्चितज्ञविनेयजनानुष्रहाय साक्षादेवाभिषीयते, यथा उत्तराष्ट्रययनेषु प्रथमाध्ययने "आणानिहेसकरे" (गा० २) इत्यादिना विनीतस्वरूपमभिधायार्थापत्तिरुव्यमप्यविनीतस्वरूपम् "आणाअनिहेसकरे" (गा० २) इत्यादिना भूयः साक्षादिमहितमिति । "अणप्पिण्ण य" ति 'अन्तिनं विषय-विमागस्यान्पणं तेन कालिकश्चतं रचितम्, विशेषाभिधानरिहनमित्यर्थः, यथा—"ने भिवस् ३० हत्यकम्मं करेइ से आवज्ञह मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाह्यं" (निर्धाय ३० १ स्० १);

१ ति मूलावश्यकय्च<sup>०</sup> कां॰ ॥

अत्र च यसिन्ननसरे यथा इस्तर्कमें सेनमानस मासगुरुकं मनति स निरोपः स्त्रे साझानोकः परमर्थोदनगन्तन्यः, एनमन्यन्नापि द्रष्टक्यम्। "चउत्यमासाए" ति इह सत्या-मृपा-मिश्रा-ऽस-त्यामृपामेदात् चतन्नो भाषाः। तत्र परेण सह निर्मातपत्तो सत्यां वस्तुनः साधकत्नेन नायकत्नेन वा प्रमाणान्तरेरवाधिता या भाषा भाष्यते सा सत्या, सेन प्रमाणविधिता मृषा, सेन नाष्य-क्ष्माना-ऽनाध्यमानरूषा मिश्रा। या तु वस्तुमाधकत्वाधिनवस्या व्यवहारपितता सरूपमान्नामि-धित्सया प्रोच्यते सा पूर्वोक्तमापात्रयनिल्झणा असत्यामृपा नाम चतुर्वभाषा भण्यते, सा चाम- मृष्या-ऽऽज्ञापनीप्रमृतिस्हरूषा, तया कालिकश्चतं निवद्धम् ; यथा—"गोयमा।" इत्यामन्नणी, "सच्चे जीना न हत्वा" इत्याज्ञापनी इत्यादि। दृष्टिनादस्तु नैगमादिनयमतप्रतिनद्धनिपुणयुक्ति-भिर्वस्तुतत्त्वव्यवस्थापकत्या सत्यमापानिनद्ध इति मानः। तथा मृद्धा-निमागेनाव्यवस्थापिता १० नया यसिन् तद् मृद्धनयम्, भानप्रवानश्चायं निर्देशः, ततो मृद्धनयस्त्रेन कालिकं विज्ञेयस्। तथा गमाः—भक्षगणितादयः सहश्याठा वा तैर्थुक्तं गमिकम्, तद्विपरीतमगमिकम्, तेनागमि-कत्येन कालिकश्चतं ज्ञेयम्, "गमियं दिद्विनाओ, अगमियं कालियं" (नन्दी पत्र २०२-१) हैति वचनात्। कालेन हेतुमृतेन निर्वृत्तं कालिकम्, काले-प्रथम-चरमपौरुपील्झणे पत्यत इति व्यत्यतेः। एतैर्ल्यणैः कालिकश्चतं ज्ञेयम्॥ ५२३५॥।

॥ संज्ञाप्यम्कृतं समाप्तम् ॥

ग्लान म कृत म्

सूत्रम्---

15

20

निग्गंथिं च णं गिलायमाणिं पिता वा भाया वा पुत्तो वा पलिस्सएजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपित्सवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं परि-हारट्टाणं अणुग्घाइयं १४॥ निग्गंथं च णं गिलायमाणं माया वा भगिणी वा भूता वा पिलस्सएजा, तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपितसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहार-ट्टाणं अणुग्घाइयं १५॥

अर्थास्य सूत्रद्वयस्य कः सम्बन्धः ? इत्याह—

उबह्यमानं दन्नं, सचित्तं इति णिवारियं सुत्ते । मावाऽसुमसंवरणं, गिलाणसुत्ते वि लोगोऽयं ॥ ५२३६ ॥

१ इति नन्द्राध्ययनवच<sup>०</sup> छा॰ ॥

दुष्टतादिभिदेंषिः उपहतः-दूषितः मावः-परिणामो यस्य तदुपइतमावम् , एवंविवं सचित्तं द्रव्यं प्रवाजनाटौ "इय" एवमनन्तरसूत्रे निवारितम् । इहापि ग्लानसूत्रेऽशुममावस्य परिप्त-जनानुमोदनरुक्षणस्य 'संवरणं' निवारणं विधीयते । अयं 'योगः' सम्वन्यः ॥ ५२३६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—'निर्मर्न्थां' प्रागुक्तगव्दार्थाम् , चशव्दो वाक्यान्तरोपन्यासे, "णं" इति वाक्यालकारे, "गिलायमाणि" ति 'ग्लायन्तीं' "ग्ले हर्पक्षये" शरीरक्षयेण हर्पक्ष- 5 यमनुभवन्तीं पिता वा आता वा पुत्रो वा निर्यन्यः सन् 'परिप्तजेत्' प्रपतन्ती धारयन् निवे-शयन् उत्थापयन् वा शरीरे स्पृशेत्, 'तं च' पुरुपस्पर्भ सा निर्श्रन्थी मेथुनशतिसेवनपासा 'सादयेत्' अनुमोदयेत् तत आपचते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवं निर्मन्थसूत्रमपि व्याख्येयम् । नवरम्—माता वा भगिनी वा दुहिता वा परिप्वजेत् , एप सूत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविखरः—तत्र परः पाह—ननु 'पुरुपोत्तमो धर्मः' इति कृत्वा 10 प्रथमं निर्भन्थस्य सूत्रमभिधातन्यं ततो निर्भन्थ्याः, अतः किमथे न्यत्यासः ? इत्याह—

कामं पुरिसादीया, धम्मा सुत्ते विवज्जतो तह वि। दुन्वल-चलस्समावा, जेणित्थी तो कता पढमं ॥ ५२३७ ॥

'कामम्' अनुमतमिदम् — यत् 'पुरुपादयः' पुरुपमुख्या धर्मा मवन्ति, तथापि सूत्रे विपर्ययः कृतः । कुतः ! इत्याह—दुर्वला-षृतियलविकला चलसमावा च स्त्री येन कारणेन 18 भवति ततः प्रथममसौ कृता इत्यदोपः ॥ ५२३० ॥

> वहणि ति णवरि णेम्मं, अण्णा वि ण कप्पती सुविहियाणं। अवि पसुजाती आलिंगिउं पि किसु ता पलिस्सइउं ॥ ५२३८ ॥

इह सूत्रे यद् 'व्रतिनी' निर्मन्थी भणिता तद् नवरं 'नेमं' चिह्न उपलक्षणं द्रष्टन्यम्, तेनान्याऽपि स्त्री सुविहितानां न करपते परिष्यक्तम् । इदमेव व्याचिष्टे — 'पशुजातिरिष' 20 छागिकाप्रभृतिपशुजातीयस्त्रीरिप आलिप्तित्तं न करपते, किमु तायत् परिष्यक्तम् ? ॥ ५२३८॥

यत् तु सूत्रे परिष्वजनमभिहितं तत् कारणिकम् अत एवाह—

निग्गंथो निग्गंथि, इतिथ गिहत्थं च संजयं चेव । पलिसयमाणे गुरुगा, दो लहुगा आणमादीणि ॥ ५२३९ ॥

निर्मन्थो निर्मन्थी परिष्वजति चतुर्गुरुकाः तपसा कालेन च गुरवः। 'स्नियम्' अविरतिकां 28 परिष्वजति त एव तपसा गुरवः। गृहस्यं परिष्वजति चतुरुंघुकाः कालेन गुरवः। संयतं परिष्वजित त एव 'द्वाभ्यामपि रुघवः' तपसा कालेन च । सर्वत्र चाज्ञादीनि दूपणानि भवनित ॥ ५२३९ ॥ इदमेव व्याच छे-

निग्गंथी थी गुरुगा, गिहि पासंडि-समणे य चउलहुगा।

दोहि गुरू तवगुरुगा, कालगुरू दोहि वी लहुगा ॥ ५२४० ॥ निर्मन्थस्य निर्मन्थी परिष्वजतः चतुर्गुरवो द्वाभ्यामपि गुरुकाः । सियं परिष्वजतस्त एउ

तपोगुरवः । गृहस्यं परिष्वजतः चतुर्रुववः कालगुरवः । पापण्डिपुरुपं 'श्रमणं वा' सार्बु

१ °कम्, चतुर्गुरुकमित्यर्थः॥ एवं मा॰॥ २ दोष्टि वि गुरु तव तामा॰॥

10-

25

परिष्वनतश्रद्धियव एवं 'द्वाम्यामि' तपः-कालाम्यां छववः ॥ ५२४०॥ पिच्छचे उङ्गहो, विराहणा फास सावसंबंधो ।

आनंको दोण्ड भने, गिहिकरणे पच्छकम्मं च ॥ ५२४१ ॥

तिर्गन्थं निर्मन्थां परिष्वजन्तं दृङ्गा यथामद्रकाद्यो निरम्यातं गच्छेयुः, एते यथा वादिन-७ राया कारिणो न मवन्ति । उद्वादो वा भवेत्, एते संयतीमिरिष सममनद्याचारिणः । एवं श्रद्यायां चहुर्गुद्दं, निःशिद्धते मृत्रम् । एवं मवचनस्य विरावना मवेत् । तेन वा स्यतंण ह्रयोरिष मोहोदये सङ्गाते सावसम्बन्धोऽषि स्यात्, तत्रद्य मितगमनाद्यो दोषाः । आनद्रो वा ह्रयोरन्यनस्य भवेत् न परिष्वजने सङ्गामेत् । गृहस्यस्य च परिष्वजनकर्णे पश्चातकमेदोषो यज्ञत् ॥ ५२४१ ॥ इत्सेव पश्चादं न्याच्छे—

> कोर सार कच्छ जरं, अवरोत्यर संकर्मते चउमंगी । इत्यीणाति-मुहीण य, अचियचं गिण्हणादीया ॥ ५२४२ ॥

ङ्ग्र-अत-कच्छू-ज्यसम्विक रोगे णर्सरं सङ्घामित चतुर्महो सवित—संयतस सम्बन्धी 
ङ्ग्रादिः संयत्याः सङ्घामित १ संयत्याः सम्बन्धी वा संयत्तस सङ्घामित २ द्वयोरप्यन्योन्यं 
सङ्घामित ३ द्वयोरि न सङ्घामित १ । अत्राद्यभद्गत्रये रोगसङ्गमण्डन्तीः परितापनादयो 
१६दोताः । तथा 'दित्यी' इत्यादि, तस्याः क्रियः सम्बन्धिनो ये ज्ञातयो ये च झुद्धरम्नेपामिनतिकं भवित—् किमयं अमणोऽन्मत्यम्बन्तिनीमित्यमािक्रिति १ इति । > तद्रश्च प्रदणाऽऽक्रपणादयो दोषाः ॥ ५२४२ ॥

गिहिएसु पच्छक्रममं, भंगो ने चेन रोगमादीया । संनय अमंखहादी, सत्ता-ऽश्वने य गमणादी ॥ ५२४३ ॥

20 यहिषु परिष्वत्यमानेषु पश्चारकमें भवति, 'संयतेन स्रुष्टोऽहम्' इति कृत्वा गृहसः सानं कृषीदिति भावः । अविरतिकायाः परिष्वते मावसम्बन्धोऽपि जायेन, तनश्च 'महः' इस्वर्य-विराधना भवेत्, रोगसङ्कमणाद्यश्च त एव दोषाः । संयतं हु परिव्यवननेन सहासङ्कृद्धादयो दोषाः । मुक्तमोगिनश्च स्मृतिकरणनामुक्तमोगिनः कोतुकेन मृतिगमनादयो दोषाः । एवं ठावित्रष्कारणेऽम्झनायाश्चोक्तम् ॥ ५२२३ ॥

्र एमेन निरुष्णाए, सुचडफर्ड कार्षे तु नयणाए । कार्षे एस गिरुष्णा, निहिन्तुन पंथे न पत्ता ना ॥ ५२४४ ॥

एवपेव रहानाया अपि संयत्याः परिष्वज्ञने कियमाणे दोषज्ञारं मन्नव्यम् । परः प्राह्म-नन्तेवं स्त्रमफरं प्रामोति, तत्र हि परिष्वजनमनुज्ञातं खादनं पुनः प्रतिषिद्धम् । सुरिग्रह्म-कारणे यत्तनया कियमाणे परिष्वजनं स्त्रमवन्तरित । कथं पुनन्तस्य सम्पवः ? इत्याह्—कारणे अकाचिद्रार्थिका "एग्" नि प्काकिनी संद्या, सा च पश्चाद् रस्त्रनिन्ता, "निहिन्न्न" वि एहस्सकुलनिश्रया सा स्थिना, श्रयवा "निहिन्न्न्न" वि सा तस्तेककुन्त्रममुद्भा मनिन्यादिन

१ ता अनागादा-55गादपरि हां । १ र प्रम्यस्थान पार हा । एवं वर्षने ॥ ३ कुल-निभ्रा हा । "गिहिक्त कि सा गिर्म्यक्रं निन्याए दिस" हिने सूर्णी विशेषक्षी है।

20

सम्बन्धेन निजका गृहस्थतां परित्यज्य तदन्तिके पत्रज्ञिता, सा चानीयमाना पथि वा वर्तमाना विविक्षतमामं वा प्राप्ता ग्लाना जाता ॥ ५२४४ ॥ तत्रेयं यतना—

> माता भगिणी धृता, तथेव सण्णातिगा य सद्दी य । गारित्थ कुलिंगी वा, असोय सोए य जयणाए ॥ ५२४५ ॥

तस्याः संयत्या या माता भगिनी दुहिता वा तया तस्या उत्यापनादिकं कार्यते । एतासा-ठ ममावे या तस्याः 'संज्ञातका' भागिनेयी-पौत्रीप्रमृतिका तया कार्यते । तस्या अभावे श्राद्धि-कया । तदमावे गृहस्थया यथाभद्रिकया कुलिङ्गिन्या वा कार्यते । तास्वि प्रथममञौचवादि-नीभिः, ततः शौचवादिनीभिरिष यतनया कारियतन्यम् ॥ ५२४५ ॥

एयासि असतीए, अगार सण्णाय णालवद्धी य।

समणो वडनालवद्धो, तस्सऽसित गिही अवयतुह्यो ॥ ५२४६ ॥ 10 एतासां स्त्रीणाममावे योऽगारः 'संज्ञातकः' तस्याः स्त्रजनः, स च मातुल-पुत्रादिरिप स्याद् अतस्तत्मितिषधिमाह—'नालवद्धः' वहीवद्धः, पितृ-भ्रातृ-पुत्रप्रमृतिक इत्यर्थः, स उत्थापनादिकं तस्याः कार्यते । तदमावे श्रमणोऽपि यस्तस्या नालवद्धो असमानवयाः । तस्यासित अनालवद्धोऽपि यो गृही वयसा अतुल्यः स कार्यते ॥ ५२४६ ॥

दोनि वि अनालवद्धा उ, जुर्जती एत्थ कारणे। किढी कण्णा विमन्झा वा, एमेच प्रुरिसेसु वि ॥ ५२४७॥

नालबद्धाभावे 'द्वाविष' स्त्री-पुरुपावनालबद्धाविष 'कारणे' आगादे उत्थापनादिकं कारियतुं युज्यन्ते । तत्रापि प्रथमं "किद्धि" ति स्थविरा स्त्री कार्यते । तदभावे कन्यका । तदपाप्ती मध्यमा । एवं पुरुपेप्विष वक्तव्यम् ॥ ५२४७ ॥ अमुमेवार्थं पुरातनगाथया व्याख्यानयति—

असईय माउवग्गे, पिता व भाता व से करेजाहि। दोण्ह वि तेसिं करणं, जित पंथे तेण जतणाए।। ५२४८।।

मातृवर्गी नाम—स्त्रीजनः तैस्याभावे यः तस्याः संयत्याः सम्बन्धी पिता वा आता वा स उत्थापनादिकं करोति । "दोण्ह वि" इत्यादि, द्वयोरिप तयोः करणम्, किमुक्तं भवति !— पि वर्तमानायाः प्राप्ताया वा अथवा निजकाया वा अनिजकाया वा अनन्तरोक्तविधिना तस्या उत्थापनादिकं कर्तव्यम् । यदा च पि ग्लाना सवृत्ता तदा स्वयमेव 'यतनया' 25 गोपालकञ्चकतिरोधानरूपया तस्याः परिकर्म करोति ॥ ५२४८॥

अथवा "दोण्ह वि" ति विभक्तिव्यत्ययाद् हाभ्यामि द्रष्टव्यम् । तत्रायमर्थः— श्री पुरिस णालऽणाले, सपक्त परपक्त सीयऽसीये य । आगादम्मि उ कञ्जे, करेति सब्वेहि जतणाए ॥ ५२४९ ॥ आगादे कार्ये सिया वा पुरुपेण वा नालबद्धेन वा अनालबद्धेन वा स्वपन्नण वा परपन्नेण ३०

१ "एतदेवार्थ इमीए पुरातनाप गाहाप वव वर्षान्य — 'समईय माउवरंगे' गहा ॥" इति पिटोप-चूर्णो ॥ २ तस्मिन् 'असति' अविद्यमाने यः को० ॥ ३ कार्ये आन्यन्तिके ग्टान्ये गं० ॥

20

वा शैचवादिना वाऽश्रीचवादिना वा सर्वेरिंग यतनयी कारयित ॥ ५२४९ ॥ पंथम्मि अपंथम्मि च, अण्णस्सऽसती सती वऽकुणमाणी । अंतरियकंचुकादी, स चिय जतणा तु पुच्छुता ॥ ५२५० ॥

पैथि अपिथ वा वर्तमानाया अन्यस्यामात्रे यहा विद्यतेऽन्यः परं स मणितोऽपि न करोति ततः स्वयमेत्रै कुर्वन् गोपालकञ्चकादिमिरन्निरतः करोति । अत्र च सैत पूर्वोक्ता यतना मन्तव्या या तृतीयोद्देशके प्रथमसूत्रे ग्लाननंयत्याः प्रतिचरणे प्रतिपादिता (गा० ३७६८ तः)॥ ५२५०॥ एतं तावदेकािकनः सावोर्विषिक्तः । अथ गच्छे तमेवाह—

गच्छिम्मि पिता पुचा, भाता वा अञ्जगो व णच् वा । एनेसि असतीए, तिविहा वि करेंति जयणाए ॥ ५२५१ ॥

10 गच्छे वसतां यदि तसाः पिता पुत्रो आता वा 'थार्यको वा' पितामहादिः 'नष्ठा वा' पौत्रोऽन्ति ततः संयतीनामपरस्य वा न्हीजनस्यामाने तैः कर्तव्यम् । 'एतेपां' पितृप्रसृतीनाम-भावे 'त्रिनिया अपि' स्यनिर-मध्यम-तरुगाः सायवः 'यतनया' गोपालकञ्चकतिरोहिताः कुन्नेन्ति ॥ ५२५१ ॥ इदं गच्छे प्राप्ताया अभिहितम्, अथ पथि नर्तमानाया उच्यते-—

> दोणि वि वयंति पंथं, एकत्म दोणिम वा न वचंती । तत्थ वि स एव जनणा, जा बुचा णायगादीया ॥ ५२५२ ॥

'हुं अपि' निजका-अनिजके संयत्यां पन्यानं त्रजतः, एकतरा वा त्रजति, हे अपि न त्रजतः, एवमेते त्रयः प्रकाराः । अत्र नृतीयः प्रकारः शून्यः, स्थानसिदानां वा अञ्चक्कृतवां राच्छमप्राप्तानां वा सवति । त्रिष्विप चामीयु < येतना सेव मन्तव्या > या पूर्वे ज्ञातकादि-क्रमेण राच्छे प्राप्तायाः प्रोक्ता ॥ ५२५२ ॥

> एवं पि कीरमाणे, सानिज़णें चउगुरू ननी पुच्छा । तम्मि अवत्थाय भवे, तहिगं चै मवे उदाहरणं ॥ ५२५३ ॥

'एवमिं' यतनया कियमाणे परिकर्मणि यदि सा निर्वर्म्या पुरुषस्पर्य सादयित तदा चतुर्गुरवो द्वाम्यामिं तपः-कालाम्यां गुरवः । "ततो पुच्छ" ति ततैः शिप्यः पृच्छिति— यसां ग्लानावसायामुखातुमिं न शक्यते तसामिष मेशुनामिलापो मवतीति कथं श्रदेयम् ! ।

१ व्या तस्याः प्रतिक्रमं करोति, कारयतीस्ययः॥ ५२४९॥ अवैव विशेषिविधिमतिदिश्चाह—पंथमिम ६००॥ २ पथि मार्ग 'अपिय वां आमे वर्चमानायाः संयस्याः 'अन्यस्य प्रतिचरकस्य 'असितं अमावे, अमावो नाम-नास्त्रस्यां यहा ६०॥ ३ व तस्याः प्रतिचरणं कृषे ६०॥ १ पिय वर्जमानायाः संयस्यान्त्रयः प्रकाराः—तत्र 'हे अपि' निजका उनिजके संयस्या साधुना समं पन्थानं असत इति प्रथमः. एकतरा वा असतिति हितीयः, हे अपि न असत इति हर्तायः, प्रयमेते अयः प्रकाराः। अत्र हर्तायः प्रकारः श्रूत्यः, पृथे वर्जमानायानस्य असम्मवान् स्थान हर्ना ५ ५ ८ १ एवर्जनंदः पाटः छं । ६ व हर्ने उद्दा वामा । ६ 'ततः' पृथेकार्थप्रतिपादनानन्तरं शिष्यः छं ॥

15

स्रिराह—'तत्र' इति ताद्दगवस्थायामि मोहोदये इदमुदाहरणं भवेत् ॥ ५२५३ ॥ कुलवंसिम्म पहीणे, ससै-भसएहिं च होइ आहरणं । सुकुमालियपव्यजा, सपचवाता य फासेणं ॥ ५२५४ ॥

शशक-भसकाभ्यामाहरणं भवति । कथम् १ इत्याह—कुरुवंशे सर्वसिन् अधिवेन भक्षीणे सित सुकुमारिकायाः प्रवज्या ताभ्यां दत्ता । सा चातीव सुकुमारा रूपवती च । ठ ततस्तेन स्पर्शदोषेण उपलक्षणतया रूपदोषेण च सप्रत्यपाया जाता ॥ ५२५४ ॥

एनामेव निर्श्वक्तिगाथौं व्याख्याति-

जियसतुनरविद्दस्स अंगया सस-भसा य सुकुमाली ।
धम्मे जिणपण्णत्ते, कुमारगा चेव पन्वइता ॥ ५२५५ ॥
तरुणाइने निचं, उवस्सए सेसिगाण रक्खद्वा ।
गणिणि गुरु-भाउकहुणं, पिहुवसए हिंडए एको ॥ ५२५६ ॥
इक्खागा दसभागं, सन्वे वि य विष्हिंणो उ छन्भागं ।
अम्हं पुण आयरिया, अद्धं अद्धेण विभयंति ॥ ५२५७ ॥
हत-महित-विष्परद्धे, विष्हिकुमारेहिं तुरुमिणीनगरे ।
किं काहिति हिंडंतो, पच्छा ससतो व भसतो वा ॥ ५२५८ ॥
भायऽणुकंप परिण्णा, समोहंयं एगों मंडगं वितितो ।
आसत्थ विणय गहणं, भाउग सारिक्ख दिक्खा य ॥ ५२५९ ॥

ईहेव अहुभरहे वणवासीए नगरीए वासुदेवजेहमाउणो जराकुमारस्स पउप्पए जियसत्तू राया। तस्स दुवे पुत्ता ससओ भसओ य, धूया य सुकुमालिया नामेणं। अन्नया ते भाउणो दो वि पव्यइया, गीयत्था जाया, सन्नायगरंसणत्यं आगया। नवरं सन्तो वि 20 कुलवंसो पहीणो सुकुमालियं एकं मोच्चं। सा तेहि पव्यविया, तुरिमिणिं नगीरं गया, मह-यरियाए दिन्ना। सा अतीव रूववई जओ जओ भिक्खा-वियारादिसु वच्चइ तओ तओ तरुग-जुनाणा पिहतो वच्चंति। वसहीए पिनद्वाए वि तरुणा उवस्पयं पिनसित्ता चिहंति। सर्जईओ न तरित पिडलेहणाइ किचि काउं ताहे ताए मेहियरियाए गुरूणं किहयं—सुकुमालियाए तणएणं मम अन्नातो वि विणिस्सिहिति। ताहे गुरुणा ससग्-भसगा भिणना—सारक्यह एतं 25 भिगिणं। ते तं घेतुं वीसुं उवस्सए ठिया। तेसिं एगो भिक्सं हिटइ, एगो तं पयरेण रक्तइ। दो वि भायरो साहस्समहा जे तरुणा अहिवडंति ते हत-महिते काउ धाउति। ते य

१ 'स-भिस' गां॰ । एवमप्रेऽपि सर्वत्र मूले टीहायां न 'भसक' म्यने 'भिसक' हाउ पायन्तरं हेगम् । चूर्णा विशेषचूर्णां च 'भिनग' इति दानते ॥ २ 'थां भाष्यकारो वया' गा॰ ॥ ३ 'हाणं, विसुव' सामा॰ ॥ ४ 'णो तथ छ' सामा॰ ॥ ५ 'गाया ए' तामा॰ दिना ॥ ६ तत्र नातन् प्रथमं फथानकमुच्यते—इहेच गा॰ ॥ ७ 'माहित्या स्तम-भसता भगा — मुकुमानियार तणएणं मम भण्याको वि विणिरसहिति सो फेरेसा तुब्ने स्थान दारोध । तेहि बंद्धं प्रशामं गहन मंद्धं ठिनता" इति चूर्णां विशेषचूर्णां च ॥

विराहिया भिक्तं न देंति । तथो सो एगो भिक्तं हिंदंतो तिण्हं पज्जवं न छहइ । विद्थो पच्छा देसकाले फिडिए हिंदंतो न संथरइ ताहे सा भणइ—जुन्मे हिक्तिया मा होह, अहं मत्तं पचक्तामि । पचक्ताए मारणंतियसमुखाएणं समोहया । तिर्हं नायं—कालगय वि । ताहे एगेणं उवगरणं गहियं, विदएणं सा गहिया । गच्छंताणं ताए ईसि वि पुरिसफासो वेद्द्यो हसाइज्ञियं च । तथो ते तं परिठिवचा गया गुरुसगासं । इयरी रचीए सीयलवाएणं समासत्या सचेयणा जाया । गोसे एगेणं सत्यवाहपुचेणं दिद्धा । ताए सो मणिओ—जइ ते मए कर्जं तो सारवेहिं । सा तेण सारविया महिला से जाया । ते मायरो अन्नया भिक्तं हिंदंते दृष्टं पाएस पडिया परुना । सा तेहिं सारिक्षेण पचिमन्नाया पुणो पन्नाविया । एवं वह ताव तीए समुखायगयाए साइज्जियं, किमंग पुण इयरी गिलाणी न साइज्ज्ञा ।।

- 10 श्रयाक्षरार्थः जित्रगञ्जनरवरेन्द्रस्य 'श्रञ्जनो' पुत्री ग्रग्नक-मसके मुक्कमारिका च दुहिता। ततो जिनप्रणीते धर्मे कुमारकावेव ते। प्रवित्ततो । क्रमेण च ताभ्यां मिगन्यिप प्रवाजिता॥ ततस्त्रस्या रूपदोषेण तरुणेराकीर्णे नित्यग्रपाश्रये दोपसार्ध्वानां रक्षणार्थे गणिन्या गुरवे निवेदितम् । गुरुमिश्च त्राजोः कथितम् । ततः प्रथगुपाश्रये तां गृहीत्वा स्थिते। तयोर्मध्या-देको मिक्षार्थे हिण्डते, एकस्तां रक्षति॥
- 16 किमथे पुनस्तस्या रक्षणमेवं तो कृतवन्तो ! इत्याह—"इक्झागा" इत्यादि । 'इक्ष्वाक्रवः' इक्ष्वाकुवंशनृपतयः प्रजाः सम्यक् पालयन्तोऽपालयन्तश्च यथाक्रमं तदीयपुण्य-पापयोदेशमागं लगन्ते । सर्वेऽपि च 'ग्रृष्णायः' हिर्चिग्रनृपतय एवमेव पर्मागं लगन्ते । लस्माकं पुनः प्रवचने आचार्याः साधु-साञ्जीलनं संयमा-ऽऽत्म-प्रवचनविषयप्रत्यपायेभ्यः सम्यक् पालयन्तो लपालयन्तो वा यथाक्रमं पुण्यं पापं चार्द्धमद्धंन विमजन्ति, अत एव तो तां रक्षितवन्ताविति मावः ॥

20 तत्रश्र—"विष्ट्कुमारेहि" ति घृष्णयः—याद्वास्तेषां कुमारें। दृष्णिकुमारें।, शश्यान् भसकावित्यर्थः, ताभ्यां तुरुमिणीनगर्यां उपसर्गकारी तरुणननो स्यान् इत-मधित-विप्रारव्यः कृतः । तत्र इतश्रपेटादिना, मधितः—मानम्ङानि प्रापितः, विप्रारव्यः—विविधं—सर-परुप-वचनैः प्रकर्षण निवारितः । तत एवं प्रमृतस्तेके विराधिते सति किं करिष्यति पश्चाद् पिक्षां हिण्डमानः शशको भसको वा यक्त-पानस्यामावातः । न किमपीति भावः ॥

25 ततः सुक्तमारिकाया आत्रोरनुकम्पया 'परिज्ञा' भक्तप्रत्याख्यानम् । तत्रो मरणसमुद्धातेन 'समबहता' काल्गतेयमिति ज्ञात्वा एकः 'भाण्डम्' उपकरणं द्वितीयखां गृहीतवान् । ततः श्रीतल्यातेन आश्वम्तायाः तत्या वणिना महणम्, काल्यन्तरेण च आतृभ्या सादृक्ष्येण प्रत्यमि-ज्ञाय दीक्षा पदनेति ॥ ५२५५ ॥ ५२५६ ॥ ५२५७ ॥ ५२५८ ॥ ५२५९ ॥

व्याख्यातं निर्वन्यीस्त्रं । अय निर्वन्यस्त्रं त्र्याचष्टे—

थ्ये पसे गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होति नायच्यो । तासि इस पन्यक्षा, भत्तपरिण्णा य भातुम्मि ॥ ५२६० ॥ एष एवं गमो निर्शन्थस्य परिप्यननं क्वतितीनां निर्शन्थीनां ज्ञातच्यो भवति । नवरम्—

६ °च निर्मन्यीस्त्रोक्तो गमो नियमाद् निर्मन्य शं०॥

Б

20

25

'तासां' निर्मन्थीनां सम्बन्धी "कुल" ति एककुलोझ्यो आता रूपवान् प्रवितत्तत्तापापि क्रमेण भक्तपरिज्ञा सञ्जाता ॥ ५२६० ॥ इट्मेव व्याच्छे—

> विउल्कुले पन्वइते, कप्पट्टग किडियकालकरणं च । जोन्त्रण तरुणी पेछण, भगिणी सारक्खणा वीसुं ॥ ५२६१ ॥ सो चेव य पंडियरणे, गमतो जुवतिजण वारण परिण्णा । कालगतो त्ति समोहतों, उन्झण गणिया पुरिसवेसी ॥ ५२६२ ॥

कापि विपुरुकुले समुद्भृतं भगिनीद्धयं प्रत्रजितम् । ततः कुरुवंगस्तथेव सर्वोऽपि प्रधीणः । नवरमेकः करूपसको जीवति । ततः संज्ञातकदर्शनायागतेन तेनार्थिकाद्धयेन किढिका—स्विदार मातेत्यर्थः तत्ममृतिकुटुम्बस्य कारुकरणं श्रुतम् । स च करूपस्यकः प्रवाग्य गुरूणां दत्तः । यौवनं च प्राप्तोऽसावतीव रूपवान् समजिन, तत्तत्त्वरूणीभिः प्रेयते । ततो गुरूणामाज्ञया ते 10 भगिन्यो विष्वगुपाश्रये नीत्वा संरैक्षितवत्यो ॥ ५२६१ ॥

कथम् ! इत्याह—स एव 'प्रतिचरणे' रक्षणे गमो भवति यः मुकुमारिकाया उक्तः । एवं युवतिजनवारणे कियमाणे तस्य भगिनीदुःखं तथाविषं दृष्ट्वा मक्तपरिज्ञा । ततः 'समवहतः' कालगत इति विज्ञाय 'उज्झनं' परिष्ठापनम् । तन्य च स्त्रीस्पर्शेन समाधासितस्य पुनश्चेतन्ये सङ्गाते पुरुषद्वेषिण्या गणिकया यहणम् । ततस्तरसाः पतिः सङ्जातः । कियत्यपि काले गते 15 समागताभ्यां भगिनीभ्यां प्रत्यमिज्ञाय भृयः प्रवाजित इति ॥ ५२६२ ॥

### ॥ ग्लानप्रकृतं समाप्तम् ॥

का ल क्षेत्रा ति का न्त प्रकृत म्

सूत्रम्---

नो कपइ निगंथाण वा निगंथीण वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पढमाए पोरिसीए पढिगाहिता पिछमं पोरिसिं उवाइणावितए । से य आहच उवाइणाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिजा, नो अम्नेसिं अणुप्पएजा, एगंते वहुफासुएँ थंडिले पिछलेहिता पमजित्ता परिट्टवेयव्वे सिया। तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं उग्वाइयं १६॥

१ रक्षणं तस्य कृत्य° नां ।। २ 'ते रूपयान् इति कृत्या पुरु तः ॥ ३ 'य पपसे पिक्ष कां । एतद्तुमारेणैन मा । टीना, रूप्ता पर्व १४०० टिप्पणी ३ ॥

नो कप्पड़ निग्गंथाण वा २ असणं वा ४ परं अद्ध-ं जोयणमेराण उवायणाविनए। से य आहच्च उवाड़-णाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिजो जाव आव-जाइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं १७॥

अस्य सुत्रद्वयस्य सन्दर्यमाह—

मात्रम्म उ अनियारो, मा होझ इनी तु परयुने मुने । कालम्म य खेनम्म य, दुत्रे उ मुना अपनियारे ॥ ५२६३ ॥

'भावन्य' ब्रह्मवर्गरिणानस्य 'अतिचार' अतिक्रमो मा मृदिनि अनन्नरैप्रमृते सुत्रे प्रति-पादिते। अथ काल्य च क्षेत्रस्य चानिचार:—अतिक्रमो मा मृदिनि हे मृत्रे प्रारम्येने ॥५२६६॥ 10 अनेन मन्द्रमेनायानसाम्य व्यापया—मा क्रल्यने निर्यम्यानां वा निर्यम्यानां वा अद्यनं वा पानं वा खादिमं वा खादिमं वा प्रथमायां पाक्र्यां प्रतिगृद्ध पश्चिमां पीठपीं "डवाइणा-विच्यु" चि 'उपानाययिनुं' सम्प्रापयिनुमिति । नच "अद्वच" कदाचिद् उपानियनं स्तत् ततः 'तद्' अद्यनादिकं नाऽत्सना सुर्वात न वा अन्येगं सावृत्तमनुभद्धान् । कि युनर्न्तार्द्ध विचयम १ इत्याद्द—एकान्ते बहुपाद्यके स्वण्डिकं प्रत्युपेक्ष्य चक्षुपा प्रमुख ग्वाहरणेन परि-10 प्राण्यित्वयं स्तात् । तद् आत्मना सुन्नानोऽन्येगां वा ददान आप्रयते चानुमोसिकं परिहार-स्वानस्द्वातिकर्म् ॥

एतं क्षेत्रातिक्रान्नसूत्रमितं वक्तव्यम् । नवरम्—अर्द्धयोजनच्छ्गाया मर्यादाया अति-क्रामयितुम्यनादिकं न कर्यते । स्तान् नहुणनायिनं मकेन् उते। यः स्तयं दद् मुद्धेऽन्येषां वा ददाति तस चतुर्वेद्वक्रमिति सुबह्यार्थः॥ अय निर्द्धेक्तिविस्नरः—

विनियाउ पहम पुन्ति, उत्रातिण चउगुरुं च आणार्दा । दांना मंचय मंमन दांह माणे य गोणे य ॥ ५२६४ ॥ अगणि गिलाणुचारे, अब्सुहाणे य पाहुण णिरावे । मुद्धाय विणय काह्य, पयलंत प्रकोहणे पाणा ॥ ५२६५ ॥

अग्नां तान्त् पश्चिमा नतुर्थी पैरिती किन्तु हितीयायाः पैरिक्नाः प्रथमाकि पूर्वा मण्यते १४ प्रयमायाश्च हितीया पश्चात्या, एवं तृतीयाया हितीया पूर्वा हितीयायानृतीया पाश्चात्या, चतुर्व्योस्तृतीया पृत्वी तृतीयसाश्चतुर्थी पश्चिमा । ततः प्रथमायाः पीरुव्या हितीयायामद्यमा- दिक्मितिहामयत्रश्चतुर्भेहकम्, स्थानाद्यश्च देश्याः । तथा सञ्चये भवति । निरं चावति- एमानं तद्यमादिकं प्राणिमिः संमक्तं मन्ति । द्विवेज्ञातया वा था वा समाराच्छेत् ततः स

<sup>ृ</sup> द्वा, नो अग्नेषि अणुज्यण्वा, एनेने ग्रहुफासुए पएने पहिनेहिता पमित्रता परिवृत्तेष्वेषे निया। ने अञ्चणा सुंत्रमाणे अग्नेषि वा दलेमाणे आवद्भर हां। १ रेमेव है सुवे 'प्रस्तुने' प्रति' हां। १ श्रुके प्रदेशे प्रन्तु' हां। १ भ्, चतुर्लसुकमिन्पयंः। एने हां। ॥

द्रवभाजनन्यग्रहस्त उत्थातुमगक्कुवन् ताभ्यां खाद्येत । 'गोः' वलीवर्दस्तेन वा ह्म्येत । अत्रा-ऽऽत्मविराधनानिष्पन्नं चतुर्गुरु । तद्भयेन च इतस्ततः स्पन्डमानो भाजनं भिन्द्यात् तत्र चतुर्रुषु । तेन च विना या परिद्याणिस्तन्निष्पन्नम् । अथेतेपां भयान्निक्षिपति ततश्चतुर्रुषु ॥ ५२६४ ॥

"अगिण" ति अझानुत्थिते भाजनभारव्यापृतत्वेनानिर्गच्छन् द्येत, तत्प्रतिवन्धेन वा उपधेदीहो भवेत् तत्रोपधिनिष्पत्रं प्रायश्चित्तम् । ग्लानस्य वेयावृत्यमुद्धत्नादिकं भारव्यापृतो न उ करोति, अक्रियमाणे परितापनादिकं स प्राप्तुयात् तिन्नष्पन्नं चतुर्रुष्ठकादि पाराधिकान्तम्, अय निक्षिष्य करोति ततो मासल्धु । तेन परिगृहीतेनोचारं व्युत्तप्तु न ग्रक्तोति ततो धार-यतो ग्लानत्वारोपणा, अथ गृहीतेन व्युत्तप्त्वति तत उद्घाहः । गुरूणां प्राष्टुणकस्य चाऽभ्युत्थानं न करोति चतुर्रुष्ठ, अथ करोति ततो भाजनभेदाद्यो दोषाः । भृतभाजनधारणे गात्रनिरोधे-नासमाधिभवेत् । तथा स्वाध्यायं न प्रस्थापयित । आचार्यादीनां पादप्रक्षालनादिकं विनयं न 10 करोति । कायिकीं न व्युत्स्वति, गृहीतेन वा व्युत्स्वति । प्रचलायमानस्य वा भाजनं प्रच्छेन्, तस्य च प्रस्थेठने पानकादिना स्राव्यमानाः प्राणिनो विपर्यन्ते ॥ ५२६५ ॥

अधामृनेव सञ्चयादिदोपान् व्याचछे-

निस्संचया उ समणा, संचिय तु गिहीव होति धारंता । संसर्चे अणुवभोगो, दुक्षं च विगिचिउं होति ॥ ५२६६ ॥

15

20

निस्सद्ययाः श्रमणा उच्यन्ते, ततो यदि तेऽपि गृहीत्वा धारयन्ति तटा गृहिण इय सद्ध-यिनो भवन्ति । चिरं चावतिष्ठमानं तद् भक्त-पानं ससज्येत । ससक्तं च साध्नाग्रपभोक्तं न कस्पते, 'विवेक्तं च' परिष्ठापयितुं तद् दुःखं भवति, यतस्तत्र परिष्ठाप्यमाने यः प्राणिभिः संसक्तं ते विनाशमश्चवते ॥ ५२६६ ॥

> एमेव सेसएम वि, एगतर विराहणा उभवतो वि । असमाधि विणयहाणी, तप्तचयनिज्ञराए य ॥ ५२६७ ॥

एवमेव 'शेपेप्विप' दीर्घादिषु द्वारेषु मावना कर्तन्या, ता न प्रागेव कृता । तथा 'एकत-रस्य' साधोर्भाजनस्य वा विराधना दीर्घजातीयादिषु भवति । उभयम्—धात्मा स्वमधिति द्वय तस्य विराधना उभयविराधना । "असमाहि" वि अग्निना द्वामानन्यासमाधिमरणं भारणा-क्रान्तस्य वा असमाधिः—दुःखेनावस्थानं भवेत् । गुरुप्रभृतीना च विनयहानिं कुर्वतन्तपत्यग-१८ निर्जराया अपि हानिर्भवति ॥ ५२६७ ॥

> पच्छित्तपरूनणता, एतेसि ठवेंतए य जे दोसा । गिहतकरण य दोसा, दोसा य परिष्टवेंतस्य ॥ ५२६८ ॥ तम्हा उ जिहें गिहतं, तिहें गुंजणें विजया भवे दोया । एवं मोधि ण विजति, गहणे वि य पावनी विनियं ॥ ५२६९ ॥

'एतेषां' सम्बंधादीनां सर्वेषागपि प्रायिशचनस्य गा कर्नव्या, ना न प्रागेत देशत कृता ।

१ 'यम्ते । एतेषु सर्वेन्चिप यथायोगं तक्षिष्पतं प्रायधित्तम् ॥ जीव ॥ व पा "उम-यतो वि" ति उभयस्य चा विराधना दीर्घतातीयादिषु सर्वति । वधारा उभयम " । ॥

'स्यापयतः' निक्षिपतश्च ये दोषाः, ये च गृहीतेन कार्याणि कुर्वतो माजनमेदप्रमृतयो दोषाः, ये च परिष्ठापयतो दोषान्तेऽपि वक्तव्या इति ॥ ५२६८ ॥

यत एतावन्तो दोपाः तसाद् यसामेव पीरुप्यां गृहीतं तसामेव मोक्तव्यम् । एवं कुर्वता 'दोपाः' पूर्वोक्ता वर्जिता भवन्ति । परः प्राह—नन्त्रेवं द्योधिर्न विद्यते यतः "गृहणे वि" कि यावद् मिश्रां गृह्यति तावदेव द्वितीयां पीरुपी प्रामोति ॥ ५२६९ ॥ सृरिराह—

एवं ता जिणकर्ष, गच्छिम्म चडित्थयाएँ जे दोसा । इतरासि किण्ण होती, दुन्वे सेसिम्म जतणाए ॥ ५२७० ॥

एवं ताविजनकित्यकानामुक्तं यहुन 'यस्यामेव गृहीतं तस्यामेव मोक्तव्यम्'। गच्छवासिनस्तु प्रथमायां गृहीत्वा यदि चतुर्थीमतिकामयन्ति तदा ये सम्बयादयो दोषा उक्ताम्तान् प्राप्तुवन्ति । 10 भ्योऽपि परः प्रेरयति—'इतरयोः' द्वितीय-तृतीययोः पोरूप्योरशनादि द्रव्यं घारयतां किमेते दोषा न भवन्ति । गुरुराह—भवन्ति, परं द्रव्ये मुक्तशेषे कारणे यतनया घार्यमाणे दोषा न भवन्ति ॥ ५२७० ॥ कथं पुनस्तद्दुरितं भवति ? इत्याह—

पडिलाभणा बहुविहा, पहमाएँ कैदाचि णासिमविणासी । तत्थ विणासि भुंजेऽजिण्णे परिण्णे य इतरं पि ॥ ५२७१ ॥

16 अभिगतश्राद्धेन दानश्राद्धेन वा कचिन् प्रकरणे प्रथमपे।रुप्यां वहुविया प्रतिस्मना कृता, वहुमिभेह्य-मोज्यद्रव्येरित्यर्थः । तच द्रव्यं द्विया—विनाशि अविनाशि च । श्रीरादिकं विनाशि, अवगाहिमादिकमविनाशि । तत्र यद् त्रिनाशि द्रव्यं तद् नमस्कार-पोरुपीयत्याख्या- नवन्तो शुक्षते । रोपसाधृनां यद्यजीणे यदि वा तः परिज्ञातं—तस्या विकृतेः प्रत्याख्यानं कृतम् अमक्तार्थां वा प्रत्याख्यातः आत्मार्थिका वा ते ततः 'इनरदिए' अविनाशि द्रव्यमि 20 शुक्षते ॥ ५२०१ ॥ असुमेवार्थं व्याच्छे—

जह पोरिसित्तया तं, गर्मेति तो सेसगाण ण विसस्ते । अगर्मेताऽजिण्णे वा, घरंतिं तं मत्तगादीसु ॥ ५२७२ ॥

यदि पैरिपीप्रत्याच्यानवर्न्तस्तद् द्रव्यं सर्वमिष 'गमयन्ति' निर्वाहिषत्तं श्रक्कुवन्ति ततः 'शेषाणां' पृर्वोर्द्धप्रत्याख्यानिनां 'न विसर्जयेयुः' न दृषुः । अथ ते सर्वमिष न गमयन्ति ततः 26 पृर्वार्द्धप्रत्याख्यानिनामिष दीयते । अथ तेषामप्यजीण ततो मात्रकादिषु 'तद्र्' अश्चनादिकं धारयन्ति ॥ ५२७२ ॥ अथवाऽस्रुना कारणेन धारयेत्—

तं काउ कोइ न तरह, गिलाणमादीण दाउमञ्जुण्हे । नाउं व वहुं वियरह, नहासपाहिं चरिमवर्छं ॥ ५२७३ ॥

'तद्' थशनादिकं 'कृत्वा' मुक्त्वा कश्चिद् ग्छानादीनां प्रायोग्यमानीय दातुम् 'अत्युष्णे' 30 थतीवातपे चिटते न शकोति, एतेन कारणेन धारयेन् । यद्वा 'बहु' प्रमृतं भेशं छन्त्रं ततः 'मा परिष्ठापयित्रथ्यं भवेद्' इति शात्वा गुरवोऽश्चनादेर्धरणं वितरन्ति, अनुनानन्तीत्यर्थः ।

१ कदापि णा<sup>?</sup> तामा॰ ॥ २ °ित ते म<sup>?</sup> गो॰ डे॰ ॥ ३ °न्तः, उपलक्षणिदम्, तेन नमस्कारसदितप्रत्यार्त्यानवन्तो वा तद् द्रत्यं का॰ ॥ ४ °ित कृत्या कां॰ ॥

Б

 - गौथायामेकवचनं प्राकृतत्वात् । अथवा > "जहासमाहि" ति प्रयमपोरुःयां स्टां परमद्या-प्यजीर्णं ततो यावजीर्यते तावद्धारयेद्पि । एवं यथा यथा समाधिर्भवति तथा तथा भुजीन परं चरमावर्जम् , चतुर्थी पौरुपा नातिकामयेदिति भावः ॥ ५२७३ ॥

तत्र च धार्यमाणे इयं यतना-

संसिक्षिमेसु छुव्भइ, गुलाइ लेवार्डे इयरे लोणाई। जं च गमिस्संति पुणो, एसेव य अत्तसेसे वि ॥ ५२७४ ॥

'ससजिमेपु' संसक्तियोग्येषु 'लेपकृतेषु' गोरसादिद्रव्येषु गुडादिकं प्रक्षिप्यते येन न संसज्यन्ते । इतरन्नाम-अलेपकृतं तद् यदि संसक्तियोग्यं तदा तत्र लगणादिकं प्रक्षिपेद् न गुडम् । यच प्रथमपौरुष्यां द्वितीयपौरुष्यां वा भुक्तवा पुनः गमयिष्यन्ति, कियनीमपि वेलां प्रतीक्ष्य भूयो भोक्ष्यन्त इत्यर्थः, तत्रापि भुक्तशेषे धार्यमाणे 'एप एव' गुडादिपशेषणरूपो 10 विधिर्भवति ॥ ५२७४ ॥

> चोएइ धरिअंते, जड़ दोसा गिण्हमाणि किन्न भने। उस्सग्ग वीसमंते, उद्मामादी उदिक्खंते ॥ ५२७५ ॥

'नोदयति' प्रेरयति परः—यद्येवं मक्त-पाने धार्यमाणे दोपास्ततो मक्तादो गृह्ममाणे किमेते श्वान-गवादयो दोषा न भवन्ति ? भवन्त्येव । तथा कायोत्सर्गे कुर्वतोऽपि त एव वाहुपरि-1ठ तापनादयश्च दोषाः, एवं त्रिश्राम्यतोऽपि त एव दोषाः, उद्धामकभिक्षाचर्या ये गताम्तदादीनिष ''उदिक्लंते'' चि प्रतीक्षमाणस्य त एव दोपाः ॥ ५२७५ ॥ पर एव प्राह—

एवं अवातदंसी, धूले वि कहं ण पासह अवाये । हंदि हु णिरंतरोऽयं, भरितो लोगो अवायाणं ॥ ५२७६ ॥

यधेवं य्यमपि 'अपायदर्शिनः' सूक्ष्मानप्यपायान् प्रेक्षध्ये ततः स्थूलानपि भिक्षाचर्यदि- 20 विषयानपायान् कथ न पश्यथ ?, 'हन्दीति' उपदर्शने, 'हु' निश्चितम् , पश्यन्तु भगवन्तो यद् एवं निरन्तरोऽप्ययं होकोऽपायानां भृतः ॥ ५२७६ ॥ कथम् ! इति चेद उच्यते —

भिक्खादि-वियारगते, दोसा पडिणीय-साणमादीया । उपजंते जम्हा, ण हु लन्मा हिंडिउं तम्हा ॥ ५२७० ॥

भिक्षा-विचारादी गताना साधूनां प्रत्यनीक धान-गवादयो बहुवी दीपा यनगादुरमयन्ते 25 तसाद् 'नहि' नेव साधुना हिण्डितुं रुभ्यम् ॥ ५२७७ ॥

अहवा आहारादी, ण चेव णिययं हवंति घेनव्वा । णेवाऽऽहारेयच्वं, तो दोमा विजया होति ॥ ५२७८ ॥

अथवाssहारादयः 'नियतं' सर्वेदा न महीनव्या भवन्ति फिन्तु नतुर्थ-प्रशंदिक हन्त्रा सर्वेथेवाशक्तेनाहारी आदाः । यद्वा नेव कदाचिदण्याहारियनत्रम् । एवं 'दोपाः' अपायाः १० सर्वेऽपि वर्जिता भवन्ति ॥ ५२७८ ॥ एवं परेणोक्ते मृरिगइ-

१ º८ !- एत्रमध्यमत पाठ क्षे एर वर्तते ॥ २ °म्, नदिष ग्रुमाकं न पुष्पन इत्पर्ध ॥ था ।। ३ धा-उपमारिकं की ।।

30

#### मञाति सन्त्रमयन्त्रं, कत्रं सन्त्रं तु साहए मितनं । अविमन्त्रं सार्वेता, किलिप्सित ण तं च सामिति ॥ ५२७९ ॥

मञ्चतंत्रत्र प्रतिव्चनम्—कार्ये द्वितिष्ठम्—माव्यम्याव्यं च । तत्र मतिमान् साव्यमेत कार्ये सावयति नामाव्यन् । तुत्राव्य एतकागर्यः । यस्तु युन्माव्योऽविसाव्यं सावयति स ठकेववं क्षित्र्यति न च तत् कार्यं मावयति, यथा स्तिर्यतेन पद्मित्रावनाय प्रवर्तमानः पुरुष इति, असाव्यं चात्र मिलावयीदावप्रयेदनम् ॥ ५२७९ ॥ क्षतः १ इति चेद् उच्यते—

जित एयविष्यहृपा, तव-णियसगुपा सर्वे निखसेमा । ब्राहारमदियापं, को नाम कहं पि क्वन्वेद्धा ॥ ५२८० ॥

यदि ऐते:—शहारदिनिविविषे प्रक्रोंग होनाः—रहितास्तरो-नियनगुगा निर्देशेण मंदेशः 10तत श्राह्मगर्दानां को नाम क्यामित क्रयोत्? अत श्राह्मगर्यण मिद्यायम्बनीयमिति प्रक्रमः । ऐतेन "श्रह्म श्राह्मरार्दा" (गा० ५२७८) इत्यायि प्रस्कं त्रय्यम् ॥ ५२८० ॥ इत्येव सविशेषमाह—

> योक्तप्रवाहणहेनु, णाणानी तष्यवाहणो देहा । देहहा बाहाना, नेण तु ऋत्यो ब्रणुग्गानी ॥ ५२८१ ॥

15 इह मोल्प्रमावनहेत्त्वः 'ज्ञानार्दानि' ज्ञान-दर्शन-व्यार्त्त्राणि, तेणं च प्रसादनो देहो सदति, अतो देहार्थमाहार इष्यते । म च काले गृष्टमाणो वार्यमाणो वा चारित्रस्यतुग्यादको सदति, तेन कारणन कार्षाञ्चलातः ॥ ५२८१ ॥ कथम् १ इस्याह—

कारे उ अणुगाए, जित वि हु छगोज तेहिँ दीमेहि । मुद्रो बुद्रादिपंतो, लगाति उ विद्यस् पर्गं ॥ ५२८२ ॥

थे औषण्हरूण्यक्ष्यो हिनीयहिदीहर्णत्रणत्नको वा क्षको सक्त-यातादेशीरोजनुहातः । एवं-विधेजनुहाते कांव्र यद्यति किः पृत्रीकिदेशिः 'क्रयेन' सुद्धेन नयाति शुद्धः । अनुसात-व्यास्त पृत्येन प्रतिया 'क्यानि' अनिकासयन् 'विष्येषे' अविद्यानेष्टित देषेतुः 'क्यानि' स्प्रायिक्षेत्रो सन्त्रयः ॥ ५२८२ ॥

पदमाएँ गिव्हिन्गै, पच्छिमपैगिनि उत्तादिगति को उ । ने चेत्र तस्य दोसा, वितियाए के मिण्य पुट्ति ॥ ५२८३ ॥

प्रयमणं पीलप्यां गुद्धीत्वां पील्यां जीत्रां जीतिकामयति तत्र त एव होता ये पृष्टें प्रथमणं गृद्धीत्वा द्वितीशयामतिकामयते जिनकश्चिकत्य मितताः ॥ ५२८६ ॥ समित चातिकामयकागानि—

> मुज्याय-देव-मिञ्चण-मायपपिकस्प-मुहुगदीहि । महस अगामानग व, उत्रादियं होज जा चिन्नं ॥ ५२८४॥

र "शांत उ' ति तुग्रखी विशेषणे. स चैतद विशिनष्टि—शाय है । २ शिक्ती सवतीत्रयोः १ ५२८२६ इदमेवान्यपर्द भावपति—पदमाण् है । १३ न्या यः साधुरुपानाः ययति तत्र है । ॥

साध्यायेऽतीवोपयोगाद् विस्मृतम् । एवं लेपपरिकर्मणं कुर्वतः, वसं वा सीव्यतः, भाजनं वा परिकर्मयतः, देशकथादिकं वा सहरम्—आलजालं कुर्वतः, आदिशव्दः सहरस्यानेकभेद-सूचकः । एतेषु यद् अत्यन्तव्ययत्वं स सहसाकारः, 'अनाभोगः' अत्यन्तविस्मृतिः । एवं सहसाकारेणानाभोगेन वा 'चरमां' चतुर्थी यावदतिकामितं भवेत् ॥ ५२८४ ॥

आहज्जवाइणाविय, विगिचण परिण्णऽसंथरंतिमा । अन्नस्स गेण्हणं भ्रंजणं च असतीऍ तस्सेव ॥ ५२८५ ॥

एतैः कारणेः ''आहच्च'' कदाचिदितिकामितं भवेत् ततः 'विवेच्य' परित्यज्य 'परिज्ञा' दिवसचरमप्रत्याख्यानं कर्तव्यम् । अथ न संग्तरन्ति ततः काले पूर्यमाणे 'अन्यस्य' अयनादेर्प्रहणं भोजनं च कर्तव्यम् । अथ कालो न पूर्यते न वा तदानीं पर्याप्तं लभ्यते तेतः यनन्या यथा अगीतार्थाः 'तदेवेदमयनादिकम्' इति न जानन्ति तथा तस्येव परिभोगः कर्तव्यः॥५२८५॥ 10

विइयपएण गिलाणस्स कारणा अधनुवातिणे ओमे । अद्धाण पविसमाणो, मज्झे अहवा वि उत्तिण्णो ॥ ५२८६ ॥

द्वितीयपदे ग्लानस्य कारणात् प्रायोग्यं मक्तादिकमितरिक्तमि कारुं धारयेत्, ग्लानकृत्ये या तावद् व्याष्टताः यावत् चरमपोरुपी जाता, अथवा अवमे पर्यटत एव चतुर्थी सज्ञाता, अध्विन वा प्रविद्यन् सार्थवशगोऽतिक्रामयेत्, एवमध्वनो मध्ये वर्तमानस्ततो वा उत्तीर्णोऽ-15 संस्तरन् अतिकामयेद् भुज्ञीत वा न कश्चिद् दोपः ॥ ५२८६ ॥

न्याख्यातं कालातिक्रान्तस्त्रम् । अयं क्षेत्रातिक्रान्तस्त्रं व्याख्यानयति— परमद्वजोयणाञ्जो, उज्जाण परेण चउगुरू होति । आणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५२८७ ॥

अर्धयोजनं-द्विगट्यूतं ततः परमञनादिकमितमामयतश्चतुर्गुरु । आग्ना तावद् अर्धयोजनम् 20 अप्रोद्यानादिष परेणातिकामयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्च दोषाः, संयगा-ऽऽत्गनोध्च विराधना ॥ ५२८७ ॥ तामेवाह—

भारेण वेदणाए, ण पेहती खाणुमादि अभिघातो । इरिया पगलिय नेणग, भायणभेदो य छकाया ॥ ५२८८ ॥

भारेणाकान्तो चेदनाभिगृतः स्याणु-कण्टकादीनि न मेक्षते, अधादिभियाँऽभिह्नाते, अथवा 25 "अभिघाउ" ति वटशालादिना भिरित घट्यते, 'र्रग' वा न शोधयित. दृरनयनेन न भक्त- पाने परिगिलिते प्रथिव्यादिविराधना, सेनिय्या ममुद्देशो हियेत । शुधा-पिपामार्तस्य वा शिष- महस्य भाजनमेदो भवेत् तत्र पद्कायविराधना । आल्पनः पग्स न तेन दिना परिहादिः ॥ ५२८८ ॥ परः माह—

१ तत एयमन्यस्य 'अस्ति' अभावे यत' राष्ट्र । २ ए जन्म अधार्षप्र हिर्मायपर्माह इत्यारणं हार ॥ ३ "विद्यपण्णं" ति समस्यभं तृतीया। हिर्माय । ४ पता, अनस्त्रापि उपानाययेत्, चरमपार्ग्धानिन्यधाद् गस्यते। शब्दानि ४००॥ ५ ए एक । अन्याप्रम्—२५०० ॥ ।

उज्जाण आरएणं, तहियं किं ते ण जायते दोसा । परिहरिया ते होज्ञा, जित वि तिहं खेत्तमात्रज्ञे ॥ ५२८९ ॥

उद्यानादारतो प्रामादेरानीयमाने भक्त-पाने किं ते दोषा न जायन्ते यदेवसुद्यानात् परत इत्यमित्रीयते ? । स्रिराह—'ते' दोषाम्त्रीर्थकरत्रचनप्रामाण्येन परिहता भवन्ति यद्यप्यनु-धज्ञातक्षेत्रे तान् दोषानापद्यते ॥ ५२८९ ॥ पुनरिष परः प्रेरयति—

एवं मुत्तं अफरुं, मुत्तनिवातो इमी तु जिणकप्पे । गच्छिम्म अद्वजोयण, केसिंची कारणे तं पि ॥ ५२९० ॥

ननु यशुद्यानात् परतो नातिकामियतव्यम् तनो यत् "परमद्धनोयणमेराञो" ति स्त्रं भणितं तद् अफलं प्राप्तोति । आचार्यः प्राह्—यद् 'अप्रोद्यानान् परतो नातिकामियतव्यम्' 10इत्युच्यते स एप स्त्रार्थनिपातः 'निनकरुपे' निनकरिपकत्रिषयो मन्तव्यः, यत् पुनः "अर्द्ध-योननात् परतः" इत्यादि स्त्रं तद् गच्छवासिविषयम् । केपाश्चिदाचार्याणामयमिप्रायः, यथा—गच्छवासिमिरपि उत्सर्गत उद्यानात् परतो नातिकामणीयम्, कारणे तु तद्प्यर्थयोननं नेतव्यम्, एवमापवादिकं स्त्रम् । यहा "केसिची कारणे तं पि" ति अन्यथा व्याख्यायते— 'केपाश्चिद्' आचार्य-वाल-वृद्धादीनां कारणे 'तेदिपि' अर्थयोननं गम्यते ॥ ५२९० ॥

15 इद्मेच भावयति-

सक्खें तें जदा ण समित, तत्तो दूरे वि कारणे जति । गिहिणो वि चितणमणागतिम्म गच्छे किमंग पुण ॥ ५२९१ ॥

'सक्षेत्रे' सत्रामे यटा न रुमते तदा दूरेऽप्याचार्यादीनां कारणे मक्त-पानमहणार्थं यतते, व्यध्योजनमपि गच्छतीति मावः । अपि च—यद्यपि सम्मामे प्राचुर्येण रुम्यते तयाऽप्युत्स- 20 गतस्त्र न हिण्डनीयम् । कुतः ? इत्याह—यदि तावद् गृहिणोऽपि क्रयविक्रयसम्प्रयुक्ता अनागतं प्राप्र्णेकाद्यर्थं घृत-गुड-रुवण-तण्डुरुदीनां चिन्तां क्रविन्ति किमक्त पुनर्गच्छे सवारु-वृद्धे येपां क्रयविक्रयः सम्बयध्य नाम्ति तः प्राप्र्णेकाद्यर्थमनागतं न चिन्तनीयम् ? ॥५२९२॥ ततः—

संघांडगो ठवणाङ्गलेसु सेसेसु वाल-चुड्ढार्दा । तमणा वाहिरगामे, पुच्छा दिइंतऽगारीए ॥ ५२९२ ॥

थ्वामे यानि वानश्राद्वादीनि स्थापनाकुछानि तेषु गुरूणां सङ्घाटक एकः प्रविद्यति । यानि स्वप्रामे घोषाणि कुछानि तेषु वाछ-वृद्धा-ऽसहिष्णुप्रसृतयो हिण्डन्ते । ये तु तरुणासे वहिर्पामे पर्यटन्ति । घिष्यः प्रच्छिति—किमादरेण क्षेत्रं प्रस्त्यपेक्ष्य रक्षय १ । गुरुराह— अगार्यो दृष्टान्तोऽत्र कियते ॥ ५२९२ ॥

परिमियमत्तपदाणे, णेहादबहरति थोवथोवं तु ।

30 पाहुण वियाल आगत, विसण्ण आसासणा दाणं ॥ ५२९३ ॥ एगो किविणवणिओ अगारीए श्रविस्मसंतो तंदुल-घन-लवण-कचुमंडादियं दिवसपरिव्ययं

१ °न्ते, गाथायामेकचचनं प्राकृतत्वात्, यदेच विष्णं ॥ २ 'तद्' अर्घयोजनमपि मकर्णानानयनार्थं गम्य विष्णं ॥

परिमितं देति, आवणातो घरे ण किंचि तंदुलादि धारेति । अगारीए चिंता—जदि एयस्स अव्मरहितो मित्तो वा अन्नो वा पढोसादिअवेलाए आगमिस्मित तो किं दाहं ? । तओ अप्पणो बुद्धिपुञ्चगेण वणियस्स अजाणतो णेह-तंदुरुादियाण थोवथोवं फेडेति । कालेण वहु-मुस्तन्नं । अन्नया तस्त मित्तो पढोसकाले आगतो । आवणं आरक्तियभया गंतुं न सणित । विणयस्स चिंता जाता, विसन्नो 'कहमेतस्स भत्तं ढाहामि ?' ति । अगारी विणयस्स मणो-5 गतं भावं जाणिता भणति—मा विसादं करेहि, सन्वं से करेमि। तीए अञ्गणादिणा ण्हावेउं विसिद्धमाहारं भुंजाविओ । तुद्दो मित्तो पभाए पुणो जेमेउं गतो । वणिओ वि तुद्दो भारियं भणइ—अहं ते परिमियं देमि, कतो एतं ति। तीए सन्तं कहियं। तुट्टेण बणिएण 'एसा घरचिंतिय' चि सच्ची घरसारो समप्पिओ ॥

अथाक्षरार्थः --- परिमित्तभक्तप्रदाने सति सेहादेर्मध्यादगारी स्तोकस्तोक्तमपहरति । प्राचूर्ण- 10 कस्य च विकाले आगमनम्, ततो गृहपतिर्विपणाः । तया तस्याधासना ऋता । ततः प्राघूण-कस्य भक्त-पानदानमकारि ॥ ५२९३ ॥

> एवं पीईवद्धी, विवरीयऽण्णेण होइ दिहंतो। लोगुत्तरे विसेसा, असंचया जेण समणा तु ॥ ५२९४ ॥

एवं कियमाणे तयोः सुहृदोः परस्परं प्रीतिवृद्धिरुपजायते । विपरीतधान्येन प्रकारेण 15 दृष्टान्तो भवति—तत्र परिमित्तभक्तमध्यादगारी स्तोकस्तोकं नापहरति ततः सहदादेः प्राप्तण-कस्य मेहच्छेदो भवति । एवं यदि गृहस्या अप्यनागतं चिन्तयन्ति ततः कुक्षिशम्बर्कः साधुभिः स्तरामनागतं चिन्तनीयम् । अपि च-लोकोत्तरे येन असञ्चयाः श्रमणान्तेन कारणेन विदो-पतः क्षेत्रं रक्षणीयम् ॥ ५२९४ ॥

जणलाबो परगामे, हिंडित्ताडऽणेंति वसहि इह गामे। देखह बालादीणं, कारणजाने य सुलभं तु ॥ ५२९५ ॥

20

जनस्यात्मीयात्मीयगृहेषु प्राममध्ये वा मिलितस्यालाषः-प्रवादो भवति-अगी सायवः परमाने हिण्डित्वा भिक्षामिहानयन्ति ततः केवलं वसितरेवेह् गामे अमी गाम् । एवं श्रुरग गृहपतयः सासमहेला आदिशन्ति—ये वालादयोऽत्र हिण्डन्ते तपागादरेण सविशेषं पयच्छन । एवं-विषायां चिन्तायां प्राधूर्णकादिकारणजाते यदि देशकालेऽदेशकाले वा हिण्डन्ते तदाऽपि नुउनं 25 भवति ॥ ५२९५ ॥

> पाहुणविसेसदाणे, णिझर कित्ती य इहर विवरीयं। पुन्ति चमदणसिग्गा, न देंति नंतं पि कञ्जेसु ॥ ५२९६ ॥

प्राधूर्णकस्य 'विदोपेण' आदरेण भक्त-पाने दीयमाने पग्होके निर्शेग इहलेके न की ी-र्भवति. चशन्दात् प्रीतिषृद्धिः परस्परोपकारिता च भवति । 'ट्नरथा' प्राप्तुनकमान्नियनाने एत-३० टेव विपरीतं मवति, निर्वरादिकं न भवतीत्वर्थः । कृषं पुनन्तद् दान न गविन ! उत्पार--पूर्व चगरनया-दिने दिने प्रविश्वद्धिः माष्ट्रभिः सिन्गानि-परिशान्तानि स्वापना सुनानि 'सर्वि' गृहे विधनानमपि पुतादिक द्रन्यं प्रापृणेकादिकार्येषु उछतेषु न मयन उन्ति । एव शुल-रेग्सन्

विज्ञाय क्षेत्रं प्रयक्तेन रक्षणीयमिति प्रक्रमः ॥ ५२९६ ॥ अयं चापरंस्तत्र गुणो भवति— वोरीइ य दिइंतो, गच्छे वायामों तहिँ च पतिरिक्तं । केइ पुण तत्थ श्रंजण, आणेमाणे भणिय दोसा ॥ ५२९७ ॥

बहिशीमे मिक्षाटने कियमाणे प्रमृतं दुग्ध-दुध्यादिकं प्रायोग्यं प्राप्यते, तथा चात्र यद्यी कृष्टान्तो भवति । अपि च गच्छे एपैव सामाचारी गणधरमणिता—यद् वहिशीमे तरुणे-भिक्षायामटनीयम् । ज्यायामश्च मोहचिकित्सानिमित्तं तैः कृतो भवति । 'तत्र' वहिशीमे चश्च- व्दाद् इह च श्रामे ''पइरिक्नं' एकान्तं भवति, मुक्त्क्लमित्यर्थः । यहा ''पइरिक्नं' ति पचुरं भक्त-पानं तत्रावाप्यते । केचित् पुनराचार्यदेशीया त्रुवते—'तत्रंव' वहिशीमे मोजनं कर्त्तव्यम् , यतो ये पूर्वमानयतो भार-वेदनादयो ढोपा मणिनास्ते एवं परिह्ता भवन्ति । एतत् परमत- 10 मत्तरत्र निराक्तरिप्यते ॥ ५२९७ ॥ अथ वदरीदृष्टान्तमाह—

गामऽन्मासे वद्री, नीसंद्कहण्फला य खुझा य । पक्काऽऽमाऽलस चेडा, खायंतियरे गता दृरं ॥ ५२९८ ॥ सिग्वतरं ते आता, तेसिऽण्णेसिं च दिति सयमेव । खायंति एव इहर्ड, आय-परसहावहा तरुणा ॥ ५२९९ ॥

कस्यापि श्रामस्य 'अभ्यासे' प्रत्यासत्तो वदरी । सा श्रामनिस्यन्द्रपानीयेन संवर्धिता ततः कहुकफला संवृत्ता । अन्यच सा समावत एव कुन्ना ततः सुखारोहा । तस्यां च कानिचित् फलानि पक्षानि कानिचिद्दामानि, अथवा ''पक्षाऽऽम'' ति मन्द्रपक्षानि । तत्र ये अल्साः 'चेटकाः' वालकास्ते तां वदरीं सुखारोहामारुद्ध कहुकान्यपि वदराणि मक्षयन्ति, तान्यपि स्वर्षित्या न पर्याप्तानि भवन्ति । 'इतरे नाम' अनल्साः—उत्साहवन्तो वालकास्ते दूरमदवीं गताः, 20 तत्र च महावदरीवनेषु परिपक्षानि वदराणि यथेच्छं खादन्ति ॥ ५२९८॥

ततो यावत् तेऽल्सास्तस्यां कटुकवदर्या क्विरयमाना आसते तावत् 'ते' दूर्गामिनो वालका आत्मनः पर्याप्तं कृत्वा वदरपोष्टलकभाराकान्ताः श्रीव्रतरमागताः 'तेपाम्' अलसानाम् 'अन्येपां च' गृहे स्थितानां स्वजनानां वदराणि पर्याप्त्या ददति, स्वयमेव च भक्षयन्ति । एवम् 'इहापि' गच्छवासे तरुणा भिक्षवो वीर्यसम्पन्ना उत्माहवन्तो वाह्यव्रामे हिण्डमाना 25 आत्मनः परेपां च—वाल-वृद्धादीनां गुसावहा भवन्ति ॥५२९९॥ कथम् १ इति चेद् उच्यते—

खीर-दहीमादीण य, लंभो सिग्घतंर पढम पहरिके । उग्गमदोसा विजढा, भवंति अणुकंपिया चितरे ॥ ५२०० ॥

यथा तेऽलसाश्चेटकास्तथा वाल-वृद्धादयोऽपि कुळावदरीकरुपे तिसान् मूल्यामे प्रत्यहमुद्धेन ज्यमानतया चिरमपि हिण्डमानाः कोद्रव-कृरादिकमेव लमन्ते, तद्धि न पर्याप्तम् । ये तु ३० तरुणा विद्यामे गच्छन्ति तेऽनलसचेटककरुपाः, ततः क्षीर-दृष्यादीनां प्रायोग्यद्रव्याणां लामस्तेषां विद्यामे भवति, जीव्रतरं च ते स्वप्रामे आगच्छन्ति । "पद्दम" ति प्रथमालिकां च स्वयं कुर्वन्ति, वालादिभ्यः प्रथमतरं वा समागच्छन्ति । "पद्दिकं" ति प्रचुरं मक्त-पानमु-

१ °स्तहुणो ताटी० मो० डे० ॥

15

त्पादयन्ति । उद्गमदोपाश्च 'विजदाः' परित्यक्ता भवन्ति । 'इतरे च' वालादयोऽनुक्रिपता भवन्ति ॥ ५२०० ॥ अमुमेवार्थं सविशेषमाह—

एवं उग्गमदोसा, विजढा पइरिक्षया अणोमाणं । मोहतिगिच्छा य कता, विरियायारो य अणुचिण्णो ॥ ५३०१ ॥

'एवं' वहिश्रीमे गच्छद्भिस्तैः 'उद्गमदोपाः' आधाकमीदयः परित्यक्ता भवन्ति । ''पद्गरिक्य'' ठ चि प्रचुरस्य भक्त-पानस्य लाभो भवति । 'अनपमानं' स्वपक्षापमानं न भवति । 'मोहचिकित्सा च' परिश्रमा-ऽऽतप-वैयावृत्यादिभिर्मोहस्य निग्रहः कृतो भवति । वीर्याचारध्य 'अनुचीर्णः' अनुष्ठितो भवति ॥ ५३०१ ॥ अथ परः प्राह—

उजाणतो परेणं, उवातिणंतिम्म पुन्व जे भणिता। भारादीया दोसा, ते चेव इहं तु सविसेसा॥ ५२०२॥

ननु शोभनिवम्—यद् अर्धयोजनं गम्यते, किन्तु तेषां भरितभाराणामाचार्यसकाशमाग-च्छतां ये पूर्वमुद्यानात् परेण 'उपानाययति' अतिक्रामयति मारादयो दोषा भणितास्त एवेद्द सविशेषा भवन्ति ॥ ५३०२ ॥ ततः कि कर्तव्यम् ! इत्याह—

तम्हा तु ण गंतन्त्रं, तहिँ भोत्तन्त्रं ण वा वि भोत्तन्त्रं । इहरा भे ते दोसा, इति उदिते चोदगं भणति ॥ ५२०३॥

तसादाचार्यसमीप भक्त-पानेन गृहीतेन न गन्तव्यं किन्तु 'तंत्रव' विद्यामे भोक्तव्यम्, एवं भारादयो दोषाः परिहृता भवन्ति । "न वा वि भोजव्वं" ति वागव्दः पश्चान्तर्धोतकः, अथ भवन्तो भणिष्यन्ति—नव विह्यामे भोक्तव्यम्, तत एविमतरथा "भे" भवता 'त एव' भारादयो दोषाः । एवं 'उदिते' भणिते सित स्रिनींदकं भणिति—यदि तत्र समुद्धिनित ततो मासल्घु, भवतोऽप्येवं भणतो मासल्घु, तथ्य तत्र प्रायोग्यं समुद्धिनिद्धराचार्यदयः ३० परित्यक्ता मन्तव्याः, तेषा प्रायोग्यमन्तरेण परितापनादियम्भवात् ॥ ५३०३ ॥

आह किमिवाचार्यमन्तरेण न सिष्यति यदेवं तद्ये प्रायोग्यमानीयते ! इत्याह—

जइ एयविष्पह्णा, तव-नियमगुणा भवे णिरवसेमा । आहारमाइयाणं, को नाम कहं पि कुन्वेजा ॥ ५२०४ ॥

यदि एतेन-आचार्येण विष्रहीणाः-एनमन्तरेणत्यर्भः तपो नियमगुणा निरवशेषा भरेषुः इव तत आचार्यप्रायोग्याणामाहारादीनामन्त्रेषणे को नाम कभामपि कुर्वात !, न कथित् । इवना एवयम्—सर्वोऽपि तपो-नियमादिकः प्रयानोऽलाकं संमारनिन्तरणार्थम् , ते न नप मस्त्रयो गुणा गुरूपदेशमन्तरेण न सम्यावगम्यन्ते, न वा निरवशेषा अपि यथानवनुष्ठानुं शरयन्ते, अतः ससारनिन्त्ररणार्थमाचार्याणां प्रायोग्यानगनादिना फर्तन्यमेय प्रयादत्यपिति ॥ ५२०४॥ अपि च—

> जित ताव लोहय गुरुम्स लहुओं मागारिजो पुरविमादी । आणयणे परिहरिया, परमा आपुन्छ जनणाए ॥ ५२०५ ॥

र 'नित । मृत्यमामे च प्रचुरसङ्खाटकपरिश्रमणानापार् एक नार्

30

यदि तावहोकिका अपि यो गुरु:-पिता ज्येष्टवन्ध्वी कुटुम्बं घारयति तसिन्नमुक्ते न मुझते, यचोत्कृष्टं शाल्योदनादिकं तत् तस्य प्रयच्छन्ति; ततः किं पुनर्यस्य प्रमावेन संसारो निस्तीर्यते तस्य प्रायोग्यमदत्त्वा एवमेव भुज्यते १। यस्तु भुद्धे तस्य मासलघु । वसतेरमावाच तत्र भुङ्का-नान सागारिको यदि पश्यति तदा चतुर्रुष्ट, आज्ञादयश्च दोपाः । अस्विण्डिले च समुद्दिशतां कृप्रिच्यादिविराधना । आनयने तु सर्वेऽप्येते दोषाः परिहृता भवन्ति, अतो गुरुसमीपमानेत-च्यम् । द्वितीयपदे प्रथमालिकां कुर्वन्तो गुरुमाप्टच्छ्य गच्छन्ति । यतनया च यथा संसृष्टं न भवति तथा प्रथमालिका कर्तव्या ॥ ५३०५ ॥

> चोदगवयणं अप्पाऽणुकंपिओ ते य मे परिचत्ता । आयरिए अणुकंपा, परलोए इह पसंसणया ॥ ५३०६ ॥

'नोदकवचनं नाम' परः प्रेरयति-यावत ते ततो श्रामात् प्रत्यागच्छन्ति तावत् तृष्णा-10 क्षुधाक्कान्ता अतीव परिताप्यन्ते, एवं प्रस्थापयद्भिभवद्भिरात्मा अनुकम्पितः 'ते च' साधवः परित्यक्ता भवन्ति । गुरुराह—ननु मुग्य ! त एवानुकम्पिताः, कथम् ? इत्याह—"आयरिए" इत्यादि, यद् आचार्यवैयावृत्ये नियुक्ता एपा पारलेकिकी तेपामनुकम्पा; इहलोकेऽपि तेऽनु-कम्पिताः, यतो बहुम्यः साधु-साध्वीजनेभ्यः प्रशंसामासादयन्ति ॥ ५३०६ ॥ परः प्राह—

> एवं पि परिचत्ता. काले खमए य असहप्रसि य। कालो गिंम्हो उ भने, खमओ ना पढम-नितिएहिं ॥ ५३०७ ॥

यतस्ते ब्रमुक्षित-तृपिता भाराक्रान्ताः शीत-वाता-ऽऽतपैरमिहताः पन्थानं वहन्ति, यृयं तु शीतलच्छायायां तिष्ठथ, तत एवमपि ते परित्यक्ताः । सूरिराह—तेपामपि कालं क्षपकमस-हिप्णुपुरुषं च प्रतीत्य प्रथमालिकाकरणमनुजातम् । तत्र कालः - ग्रीप्मलक्षणस्तस्मिन् प्रथमालिकां 20 कृत्वा पानकं पिवन्ति, क्षपको वा प्रथम-द्वितीयपरीपहा स्यामतीव वाधितः प्रथमालिकां करोति, एवमसहिष्णुरपि वुसुक्षार्तः प्रथमालिकां क्रयीत् ॥ ५३०७ ॥ अत्र परः प्राह—

जह एवं संसद्धं, अप्पत्ते दोसियाँहणं गहणं।

लंबण भिक्खा द्विहा, जहण्णमुक्कोस तिय पणए ॥ ५३०८ ॥

यद्येवमसी वहिरेव प्रथमालिकां करोति ततो मक्तं संस्रष्टं मवति, संस्रष्टे च गुर्वादीनां 26 दीयमानेऽभक्तिः कृता भवति । गुरुराह—अप्राप्ते देश-काले दोपान्नादेर्ग्रहणं कृत्वा येषु वा कुलेपु प्रमाते वेला तेषु पर्यट्य प्रथमालिकां कुर्वन्ति, माननस्य च कर्एं कुर्वन्ति । प्रथमालि-काप्रमाणं च द्विघा—रुम्बनतो मिक्षातश्च । तत्र जघन्येन त्रयः 'रुम्बनाः' कवरुास्तिस्रश्च मिक्षाः, उत्कर्पतः पञ्च रुम्बनाः पञ्च वा मिक्षाः । द्येषं सर्वमपि मध्यमं प्रमाणम् ॥ ५३०८॥ , अथ तैः कुत्र कि महीतन्यम् १ इति निरूपयति —

एगत्थ होइ भर्त्तं, वितियम्मि पिडिग्गहे दवं होति । गुरुमादीपाउग्गं, मत्तऍ वितिए य संसत्तं ॥ ५२०९ ॥ साधुद्रयस्य द्वी प्रतिप्रही द्वी च मात्रकी भवतः । तत्रैकस्मिन् प्रतिप्रहे भक्तं प्रहीतन्यम्,

१ गिसो उ तामा॰ ॥ २ °सिणादिणं तामा॰ ॥

द्वितीये च 'द्रवं' पानकं भवति । तथेकस्मिन् मात्रके आचार्यादीनां प्रायोग्यं गृह्यते, द्वितीये तु संसक्तं भक्तं वा पानकं वा प्रत्युपेक्षते । यदि शुद्धं ततः प्रतिब्रहे प्रक्षिप्यते ॥ ५३०९ ॥

जित रिको तो दवमत्तगम्मि पढमालियाएँ गहणं तु। संसत्त गहण दवदुस्त्रभे य तत्थेव जं पंतं ॥ ५३१० ॥

यदि रिक्तोऽसौ द्रवमात्रकः ततरतत्र प्रथमालिकाया ग्रहणं कर्तव्यम्, एवं संसृष्टं न 5 भवति । अथवा तसिन् द्रवमात्रके संसक्तं द्रवं गृहीतम्, द्रवं वा तत्र क्षेत्रे दुर्छमं ततः 'तत्रैव' भक्तमित्रहे यत् मान्तं तद् एकेन हरतेनाकृप्य अन्यसिन् हस्ते कृत्वा समुह्रिशति, एवं संस्रष्टं न भवति ॥ ५३१० ॥

विइयपदं तत्थेवा, सेसं अहवा वि होइ सन्वं पि।

तम्हा गंतव्यं आणणं, व जित वि पुद्धो तह वि सुद्धो ॥ ५३११ ॥ 10

द्वितीयपदमत्रोच्यते-अतीव बुभुक्षितास्तत्रैवात्मनः संविभागं भुक्कते, शेपं सर्वमप्यान-यन्ति, अथवा तत्रैव सर्वमात्म-परसविभागं भुक्षते । यत एप एवंविधो विधिस्तसाद् विधिना गन्तन्यं विधिना आनेतन्यं विधिना तत्रैव भोक्तन्यम् । एवं सर्वत्र विधि कुर्वन् यद्यपि दोषैः स्पृष्टो भवति तथापि शुद्धः ॥ ५३११ ॥

कथं पुनः सर्वेमसर्वे वा भिक्षाचर्यागतेन भोक्तव्यम् ? इत्याह---

15

अंतरपह्णीगहितं, पढमागहियं व भ्रंजए सन्वं।

संखिड धुवलंभे वा, जं गहियं दोसिणं वा वि ॥ ५३१२ ॥

यद् अन्तरपिक्षकार्यां गृहीतं प्रथमपीरुपीगृहीतं वा तत् सर्वमपि भुद्धे । यत्र वा जानन्ति सङ्खङ्यां ध्रुवो लामो भविता तत्र यत् पूर्व गृहीतं तत् सर्वमि मोक्तव्यम् । यद् वा दोषात्रं गृहीतं तद्शेषमपि भोक्तव्यम्॥ ५३१२ ॥ 20

> दरहिंडिएव भाणं, भरियं भुत्तं पुणो वि हिंडिजा। काली वाऽतिकमई, भ्रंजेजा अंतरा सन्वं ॥ ५३१३ ॥

अथवा 'दरहिण्डित' अर्धपर्यटित एव भाजनं भृतं ततोऽल्पसागारिके तत् पर्याप्तं भुत्तवा पुनरिप भिक्षां हिण्डेत । अथवा यावद् आचार्यान्तिके आगच्छन्ति तावत् कालोऽतिकामिति, चतुर्थपौरुपी लगित सूर्यो वाऽस्तमेतीत्यर्थः, ततः सर्वमिप 'अन्तरा' तंत्रैव मुझीत ॥५३१३॥ 25

परमद्भजोयणातो, उज्जाण परेण जे भणिय दोसा ।

आहज्जवातिणाविएँ, ते चेनुस्सग्ग-अववाता ॥ ५३१४ ॥

अथार्धयोजनात् परेण अतिकामयति तदा ये उद्यानात् परतोऽतिकामणे दोषाः पूर्वं भणि-तास्त एव द्रष्टव्याः । अथ "आहच्य" कदाचिदनाभोगादिनाऽतिकामितं ततस्तावेवोत्सर्गा-Sपवादौ, उत्सर्गतरतद् न भोक्तव्यम् अपवादतः पुनरसंस्तरणे भोक्तव्यमिति भावः ॥ ५३१४ ॥ 30

॥ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृतं समासम्॥

१ °यां-मूलग्रामाद्धेतृतीयगब्यृतिभाविन्यां गृही° का॰ ॥ बृ**०** १७८

10

## अने पणी य प्रकृत म्

स्त्रम्---

निगांथेण य गाहावइक्कलं पिंडवायपिडयाए अणु-पिंडिंगाहिए सिया, अत्थि या इत्थ केइ सेहतराए अणुवद्वावियए कष्पइ से तस्स दाउं अणुप्पदाउं वा; नित्थ या इत्थ केइ सेहतराए अणुवद्वावियए तं नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पएसे पिंडलेहित्ता पमिजत्ता पिरद्ववे-यठवे सिया १८॥

अस्य सम्बन्धमाह---

आहार एव पगतो, तस्स उ गहणिम विणया सोही । आहच पुण असुद्धे, अचित्त गहिए इमं सुत्तं ॥ ५३१५ ॥

आहार एवानन्तरसूत्रे प्रकृतः । 'तस्य च' आहारस्य ग्रहणे शोधिवीर्णता, यथा शुद्ध आहारो 15 ग्रहीतच्यः तथा मणितमिति भावः । ''आहच्च'' कदाचित् पुनर्श्यद्धो अचित्त आहारो गृहीतो भवेत् तत्र को विधिः १ इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं स्त्रमारभ्यते ॥ ५२१५ ॥

> अहत्रण संचित्तद्वं, पिंडिसिद्धं द्व्यमादिपिंडिसेहे । इह पुण अचित्तद्वं, त्रारेति अणेसियं जोगी ॥ ५३१६॥

अँथवा पूर्वतरस्त्रेषु "तञ्जो नो कप्पंति पञ्चाविचए" (स्० ४) इत्यादिषु सचिचद्रव्यं 20 'द्रव्यादिप्रतिषेधेन' द्रव्यं—पण्डकादिकं तदाश्रित्य प्रतिषेधो द्रव्यप्रतिषेधस्तेन, आदिशब्दाद् "दुट्टे मूदे" इत्यादिषु च मावप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धम् । 'इह पुनः' प्रकृतर्युत्रेऽचिचद्रव्यमनेपणीयं वारयति । एष 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५२१६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्मन्थेन च गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञयाऽनुप्रविष्टेन "अन्नतरे" ति उद्गमोत्पादनेपणाटोपाणामन्यतरेण दोषेण दुष्टम् 'अनेपणीयम्' अग्रुद्धम् 25 अचित्तं' निर्वीतं पान-मोजनमनामोगेन प्रतिगृहीतं स्यात्, तच्चोत्कृष्टं न यतस्ततः परित्यक्तं शक्यते, अस्ति चात्र कश्चित् 'शैक्षतरकः' रुष्टुतरः 'अनुपस्यापितकः' अनारोपितमहात्रतः

१ °थाऽनन्तरस्त्रे भणि° कां ।॥ २ °शुद्धः-अनेपणीयः परम् अचित्तः-प्राशुकः एवं-विघ आहा वां ।॥ ३ ''अहवण'' ति अखण्डमव्ययमथवार्थे। अथवा वां ।॥ ४ °स्त्रे 'अचित्तद्रव्यम्' आहाररूपम् 'अनेपितम्' अनेपणी' का ।॥ ५ च 'अत्र' विवक्षितिन-प्रन्थसत्कराच्छमध्ये कश्चि का ॥

करुपते ''से'' 'तस्य' निर्मन्थस्य 'तस्ते' शैक्षाय दात्तुमनुपदातुं वा । तत्र दातुं प्रथमतः, 'अनुपदातुं' तेनान्यसिन्नेपणीये दत्ते सति पश्चात् प्रदातुम् । अथ नास्त्यत्र कोऽपि शैक्षतरकोऽनुपस्थापितकस्ततस्तद् नैय आत्मना भुङ्जीत न वाडन्येपें दद्यात् किन्तु एकान्ते वहुपाशुके प्रदेशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमुख्य च परिष्ठापियतन्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ अथ निर्धुक्तिविस्तरः—

अन्तर्डणेसणिजं, आउद्दिय गिण्हणे तु जं जत्थ । अणभोग गहित जतणा, अजतण दोसा हमे होंति ॥ ५३१७ ॥

'अन्यतरद्' उद्गमादीनामेकतरदोपदुष्टमनेपणीयमाकुद्दिकया यो गृह्णाति । आकुद्दिका नाम— खयमेव भोक्ष्ये शैक्षस्य वा दास्यामि । एवसुपेत्य महणे येन दोषेणाशुद्धं तमापद्यते, यच यत्र दोषे प्रायिक्षत्तं तत् तस्य भवति । अथानाभोगेनानेपणीयं गृहीतं ततो यतनया शैक्षस्य दातन्यम् । यदि अयतनया ददाति तत इमे दोषा भवन्ति ॥ ५३१७॥ े

मा सन्वमेयं मम देहमनं, उकोसएणं व अलाहि मन्झं।

किं वा ममं दिजाति सन्वमेयं, इचेव बुत्तो तु भणाति कोई ॥ ५३१८ ॥
तेन अनेषणीयमिति कृत्वा शैक्षस्य दत्तम्, स च शैक्षो व्रूयात्—मा सर्वमेतद् 'अन्नं'
भक्तं मम दत्त, अथोत्कृष्टमिति कृत्ता मे दीयते तत्रोत्कृष्टेन भक्तेन ममालम्, किं वा सर्वमेतद् मम दीयते ! इति । एवं शैक्षेणोक्तः कश्चिद् भणित ॥ ५३१८॥

15

एतं तुन्मं अम्हं, न कप्पति चेउगुरुं च आणादी । संका व आभिओग्गे, एगेण व इन्छियं होजा ॥ ५३१९ ॥

'एतत् तव फल्पते, असाकं तु न कल्पते' एवं भणतश्चतुर्गुरुकम् आज्ञादयश्च दोषाः । शक्का च तस्य शैक्षस्य आभियोगः—कार्मणं तद्विपया भवति । 'एकेन वा' केनचित् शैक्षेण तद् दीयमानमीप्सितं भवेत् तस्य च ग्लानत्वे यथाभावेन जाते सति द्वितीयशिक्ष उड्डाहं 20 कुर्यात् ॥ ५३१९ ॥ इदमेव भावयति—

कम्मोदय गेलने, दङ्गण गतो करेख उड्डाहं। एगस्स वा वि दिण्णे, गिलाण वमिऊण उड्डाहो।। ५३२०॥

कर्मोदयाद् यथाभावेनैव ग्लानत्वे जाते सित स चिन्तयेत्—एतैः 'मा व्रतादयं प्रति-भज्यताम्' इति कृत्वा ममाभियोग्यं दत्तम् । एवं 'दृष्ट्वा' ज्ञात्वा स भूयो गृहवासं गतः सन् 25 उड्ढाहं कुर्यात्—एतैः कार्मणं मम दत्तमिति । एकस्य वा दत्ते सित यदा ग्लानत्वं जातं तदा द्वितीयः शैक्षो व्रतं विमत्वा प्रभूतजनसमक्षमुड्डाहं कुर्यात् ॥ ५३२०॥

कि पुनश्चिन्तयित्वा स वतं वमति ? इत्याह—

मा पिंडगच्छिति दिण्णं, से कम्मण तेण एस आगल्लो । जाव ण दिज्जति अम्ह वि, ह णु दाणि पलामि ता तुरियं ॥ ५३२१ ॥

१ °पां साधूनां "दावप" त्ति आर्षत्वाद् दद्या° का० ॥ २ इतोऽमे का० प्रती के पुनस्ते ? इत्यत आह इस्रवतरणं विद्यते ॥ ३ इतोऽमे का० प्रती किम् ? इत्यत आह इस्रवतरणं वर्तते ॥ ४ °दा "गिलाण" त्ति भावप्रधानत्वाद् निर्देशस्य ग्ला॰ का० ॥

3)

माँ प्रतिगमिष्यनीति बुद्धा कामीणमन्य दर्न तेनार्य ''थागछो'' ग्छनः सङ्गातः, अतो यावदमाकमपि कामीणं न दीयते नावत् स्विन्तिमिद्दानीमहमपि पछाये ॥ ५२२१ ॥

अथवा कश्चिद्दिं हृणत्—

मचेण में ण कर्ज, कर्छ मिक्छं गतो व मोक्खामि । अण्णं व देह मन्द्रं, ह्य अजते उन्द्रिणिगदोसा ॥ ५३२२ ॥

मक्तन 'मे' नम न कार्यम्, कर्त्ये वा मिक्षां नतो वा मोक्ष्यं, अन्यद्वा मक्तं मद्यं प्रय-च्छत । "इय" एवनयतनया द्वायमाने 'उज्जिनिका' पारिष्ठापनिका मवेन् । तस्यां च द्वापाः कोटिका-मिक्षकादिविरायनारूपा मन्तव्याः ॥ ५३२२ ॥

अथवा एक्स्य ग्छानते जातेऽगरिश्चन्त्रयेत्—

10 इ णु नाव असंदंई, एस मओ ई तु नाव जीवामि । वग्वा हु चरेति इमे, मिगचम्मगमंत्रुना पावा ॥ ५३२३ ॥

"ह णु" ति 'हः' इति खेदे 'तुः' इति वितर्के । एव तावद् असन्देहं सतः, अहं तु वावदिदानों जीवामि, इने च पापाः अमणका सगर्नमंत्रेष्ट्रता क्याव्यक्ति, बहिः साष्ट्रकेश-च्छन्ना हिंसका अभी इति मादः । अतो यावद् एते मां जीवितान व्यवस्थित तावत् 18प्रतिगच्छानीति ॥ ५३२३ ॥ क्रिब—

अभित्रोगपरञ्झस्य हु, को घम्मो किं व नेण णियमेणं । अहियकस्साहीण व, अभिज्ञोएंनाण को घम्मो ॥ ५३२७ ॥

अमियोगेन-कार्नणेन ''यर्ज्यस्त'' चि प्यवशीकृतस्य मम को नाम घर्मो मित्रप्रति ः, किं वा तेन नियमन मम कार्यम् ः, तथा अध्किकस्याहिणानिवानीयामप्येवसमियोजयतां को 20 वर्षः ः न कश्चिदित्ययः । एवं विजिन्त्य गृहवानं मृथोऽि कुर्यात् ॥ ५२२२ ॥

यो ग्डानीमृगेसत्रज्ञितः स प्रतनन्त्रमित्यं विपरिणमयेन्—

किच्छाहि जीवितो है, जित मैरिउं ह्च्छर्सा विहें बच । एस तु यणामि माउग !, वियक्तंमा वे महृपिहाणा ॥ ५३२५ ॥

'क्टब्राव्' अतिहुः नेताहं वावव् नीवितः, अतो यदि त्वमित मर्नुमिच्छित तदा 'तत्र' 25 तेषां साक्तमिन्द्रके वन, वेन सवते। प्रयोदं सन्यवत इति मावः । अति च—हे व्यातः ! एषाऽह्मेकान्द्रहितो मन्त्रा मत्रनं मगानि—तं मावत्रो विषक्तमा मन्नुपियानाः सन्ति, सुद्धेन नीवद्यायुपदेशकं मन्नुरं वन्ता नल्यन्ति, नेतमा तु विप्रवन् परक्यरंगपगकारिताक्यपरिणामा इति हृदयम् । एवं विर्णरामित्रोऽमी प्रवत्यामप्रतिष्यमानः पद्कायविरायनादिकं यन् करोति तिल्यसं अयतनादायनः प्रायक्षितम् ॥ ५३२५ ॥ किञ्च—

वातादीणं खोमे, जहण्यकाछन्यिए विसाउऽमंका । अवि जुजति अनविसे, पेव य मंकाविसे किरिया ॥ ५३२६ ॥

र "वर्चमानासुर वर्चमाना" इति वचनाव् 'मा पहिंगच्छाः नि मा प्रति कं० ॥ २ "दानीं "हः" इति रेंद्रे, "नुः" इति वितर्के, कि पछाये ? क्षं० ॥ ३ मरणं इ° टामा० विना ॥

तस्याशुद्धाहारदानानन्तरं वातादीनां क्षोमे 'जवन्यकालात्' तत्क्षणादेवोरिथते विपायद्वा भवति---मन्ये विपममीभिर्मम दत्तं येनैवं मे सहसेव धातुक्षोभः समजनि । एवं चिन्तयतत्त-स्याचिरादेव मरणं भवेत् । कुतः ? इत्याह—''अवि'' इत्यादि, 'अपिः' सम्भावनायाम्, सम्भान्यते अयमर्थः —यद् अन्यस्य सर्वस्यापि विपस्य मन्नादिकिया युज्यते, जङ्काविपस्य तु 'किया' चिकित्सा नेव भवति, मानसिकत्वेन तस्य प्रतिकर्त्तुमग्रक्यत्वात् । यत एते दोपा 5 भतो नायतनया दातव्यम् ॥ ५३२६ ॥ अत्र परमतमुपन्यस्य द्रपयति—

> केड् पुण साहियन्वं, अस्समणो हं ति पडिगमो होज । दायव्वं जुतुणाए, णाए अणुलोमणाऽऽउद्दी ॥ ५३२७ ॥

केचित् पुनराचार्या बुवर्ते--स्फुटमेव तस्य कथयितव्यम्-भवत एवेदं कल्पते; एतच न युज्यते । यत एवमुक्ते कटाचिदसौ द्र्यात्—यत् श्रमणानां न करूपते तद् मम यदि करूपते 10 तत एवमहम् 'अश्रमणः' न श्रमणो भेवामि, अश्रमणस्य च निरर्थकं मे शिरस्तुण्डमुण्डनम्; इति विचिन्त्य प्रतिगमनं कुर्यात् । यत एवमतो यतनया दातव्यम् । यतनया च दीयमानं यदि ज्ञातं भवति तदा वध्यमाणवचनैः 'अनुलोमना' प्रज्ञापना तथा कर्तव्या यथा तस्य 'आवृत्तिः' समाधानं भवति ॥ ५३२७ ॥ प्रज्ञापनाविधिश्चायम्---

> अभिनवधम्मो सि अभावितो सि वालो व तं सि अणुकंपो । तव चेवऽहा गहितं, भ्रंजिजा तो परं छंदा ॥ ५३२८ ॥ कप्पो चिय सेहाणं, पुच्छसु अण्णे वि एस हु जिणाणा। सामाइयकप्पठिती, एसा सुत्तं चिमं वेति ॥ ५३२९ ॥

'अभिनवधर्मा' अधुनैव गृहीतपवज्योऽसि त्वम्, अत एव 'अभावितोऽसि' नाद्यापि भैक्षभोजनेन भावितः, बाल्ध्य त्वमिस अत एव 'अनुकम्प्यः' अनुकम्पनीयः, तत इद्मुत्कृष्ट- 20 द्रव्यमशुद्धमि तवैवार्थाय गृहीतम्, अतः परं 'छन्दात्' खच्छन्देन मुझीयाः ॥ ५३२८ ॥

अपि च-कल्प एवैप शैक्षाणां यदनेपणीयमपि भोक्तं कल्पते, यदि भवतो न प्रत्ययस्ततः पृच्छ 'अन्यानिप' गीतार्थसाधून् । तेऽपि तेन पृष्टाः सन्तो व्रवते—एपा 'हु' निश्चितं 'जिनाज्ञा' तीर्थकृतामुपदेशः, सामायिककरपस्य चैपैव स्थितिः । सूत्रं च ते साधवः 'इदं' प्रस्तुतं ''अत्थि या इत्थ केइ सेहतराए'' इत्यादिरूपं घुवते । भवेत् कारणं येनाकुद्दिकयाऽपि दद्यात् ॥५३२९॥ 25 कथम् ? इत्याह-

> परतित्थियपूर्यातो, पासिय विविहातों संखडीतो य । विष्परिणमेख सेधी, कक्लडचरियापरिस्संती ॥ ५३३० ॥

कापि क्षेत्रे परतीर्थिकानां पूजाः—सादरिक्षम्ध-मधुरमोजनादिरूपास्तदुपासकैर्विधीयमाना द्वद्वा विविधाश्य सङ्ख्रुडीरवलोक्य शैक्षः कर्कशचर्यापरिश्रान्तैः सन् विपरिणमेत ॥५३३०॥ ततः— 50 नाऊण तस्स भावं, कप्पति जतणाएँ ताहे दाउं जे ।

१ °ते-- "साहियव्वं" ति स्फ का ।। २ °न्तः समस्तदोपविग्रद्धभैक्षत्रहणनिर्विणणः सं कां०॥

## मंथरमाणे देंनो, लगाइ महाणपच्छिने ॥ ५३३१ ॥

ज्ञात्वा 'तस्व' श्रेष्ठस्य 'भावं' किन्य-मधुरमोजनिवयमित्रायमेपणीयालामे यत्तन्या तस्त्रा-नेपणीयमपि दातुं कत्यते । श्रथ संमारतोऽपि ददाति ततः न्वस्थानपायिश्चने स्मानि, येन दोषेणाशुद्धं तिल्पन्तं प्रायिश्चित्तमापद्यत इति यावः ॥ ५२२१ ॥

ह सेहस्स व मंबंघी, नारिममिच्छंते वारणा णित्य । कक्खंडें व महिद्वीए, वितियं अद्याणमादीसु ॥ ५३३२ ॥

श्रेश्रस्य वा सम्बन्धिनः केऽनि सहातिरेकत एक्ष्टं सक्तमानीय द्युः, तस्य च नाहशं भोक्किमिच्छतः 'वारणा' प्रतिषेषो नान्ति । "क्ष्वस्य वे ने क्रिक्शम्—अवसीद्यं तत्रा-संत्ररणेऽशुद्धं श्रेक्षस्य दात्रच्यम्, शुद्धमात्मना भोक्त्य्यम् । "महिङ्गीए" नि महिद्धिकः—राज्ञादि-10प्रवज्ञितः स यावद् नाद्यापि मावितः नावन् शायोग्यमनेपणायं दीयते । "विद्यं अद्याणमा-दीश्च" ति अध्वादिषु कारणेषु दितीयण्दं मवति, स्वयमप्यनेपणायं सुझानाः शुद्धा इति मावः । एषा पुरातनी गाया ॥ ५२६२ ॥ साय्यत्रमेनामेव विद्यणोति—-

नीया व केई तु विरुवरुवं, आणेख मनं अणुविद्वयस्या।

स चावि पुच्छेल जना तु थेरे, तदा ण वारेति ण मा गुम्ला ॥ ५३३३ ॥

15 निजेकाः केचिद् 'विक्ताक्षं' मोदका-अशोकवर्ति-शास्त्रीदनप्रमृतिकमुक्तृष्टं मकमनुरस्थितस्य श्रेष्ट्रसाथीयानयेयुः । स च नैनिमिन्नितो यदा 'स्विद्रान्' आदार्यान् पृच्छेत्—
गृह्यायहमिदस् १ न वा १ इनिः, नदा गुग्वो 'ण'मिति 'नं' शेक्षं न वाग्यन्ति । छुनः १

इत्याह्— 'भा गुन्लग्' चि मा वाग्यनां चत्वारा गुम्काः प्रायिवचं मवन् ॥ ५२२२ ॥

किमध पुनने वायते ! इन्याह—

20 छोद्धग मिणेइना वा, अण्गहमाबा व तस्म वा तेसि । गिण्हह तुत्मे वि वर्डु, पुरिमट्टी णिन्त्रिगतिगा मा ॥ ५३३४ ॥

छोछुपतया संज्ञातककेह्ता वा न तह भक्तं भोक्नुमिण्डेपन् नतो यदि वायते तता 'तख़' श्रेष्ठस्य 'तेपां वा' संज्ञातकानाम् 'अन्यथामात्रः' तिपरिणयनं भवेन् । संज्ञातकानाम् अन्यथामात्रः' तिपरिणयनं भवेन् । संज्ञातकाश्र यदि साधृनामह्रयन्ते—वेहेतद् भक्तम् अतो य्यमित गृहीतः, नतो वक्तव्यम्—''मो" इति वर्षे 25 पृत्रोद्धेण्याम्यानिनो निर्विष्ठतिका वा ॥ ५३३२ ॥ अय तं संज्ञातका ह्रवारन्—

र्यंदक्खेण ण इच्छति, तुन्मे से दंह वेह णं तुन्मे । कि वा वारेष्ठ वयं, गिण्हतु छंदेण तो विति ॥ ५३३५ ॥

एप युप्मामिरनुजातः 'मन्दाक्षण' छज्ञया न ब्रह्मतुनिच्छति दतो वृषं द्रम्य प्रयच्छत, भणत वा युपम्—गृह्मणिति । दत्र त्रुवते—िक्तं वा वयं वार्यामः १ गृहानु व्ययमेव छन्देन १ २०यदि रोचते ॥ ५३३५ ॥ अय "कक्कंड व महिङ्गीए" नि परद्वयं व्यास्याति—

वीसुं वीमे वेनुं, दिति व से मंथरे व उन्होंति । सार्वेता विद्विसतो, दछंति जा मावितोऽणेसि ॥ ५३३६ ॥

१ 'निजकाः' शैक्षसक्तसङ्गातकाः केचिद् शं०॥ २ मैतस्येण दाना० ॥

भाष्यगाथाः ५३३१-३९]

'अवमे' दुर्भिक्षे यावन्तिकादिकमनेपणीयं 'विष्वक्' पृथग् गृहीत्वा शैक्षस्यार्थायाऽऽनीतं तस्यैव प्रयच्छन्ति, संस्तरन्तो वा उज्ज्ञन्ति । यो वा ऋद्धिमत्पत्रज्ञिनस्तं 'भावयन्तः' भैक्ष-भोजन्मभावनां श्राह्यन्तो यावद् भावितो न भवति तावद् येन वा तेन वा दोपेणानेपणीयं प्रायोग्यं लब्ध्वा ददति । यथेवं ऋद्धिमत्पत्रज्ञितं नानुवर्तयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् ॥ ५३३६ ॥

कुतः ? इति चेद् उच्यते---

5

तित्थविवही य पभावणा य ओभावणा कुलिंगीणं। एमादी तत्थ गुणा, अकुन्वतो भारिया चतुरो॥ ५३३७॥

ऋदिमित प्रविति तीर्थिविवृद्धिर्भवति, 'यदीह्या अप्येतेपां सकारो प्रवजन्ति ततो वयं द्रमकपायाः किमेवं गृहवासमधिवसामः ?' इति बुद्धा भ्यांसः प्रवजन्तीति भावः । प्रभावना च प्रवचनस्य भवति कुलिद्धिनां चापभाजना भवति, तेषां मध्ये ईदृशामृद्धिमतामभावात् । 10- एवमादयः 'तत्र' राजादिप्रविति यतो गुणा भवन्ति अतस्तस्यानुवर्तनामकुर्वतश्चत्वारो भारिका मासाः प्रायश्चित्तम् ॥ ५३३०॥ अथ द्वितीयपदमाह—

अद्धाणाऽसिव ओमे, रायहुट्टे असंथरेता उ । सयमवि य भुंजमाणा, विसुद्धभावा अपच्छित्ता ॥ ५३३८॥

अध्वा-ऽशिवा-ऽवम-राजिद्विष्टेषु असस्तरन्तः स्वयमप्यनेपणीयं विशुद्धभावा भुज्ञाना अप्रा-15 यश्चित्ता मन्तन्याः ॥ ५३३८ ॥

॥ अनेपणीयप्रकृतं समाप्तम् ॥

क ल्प स्थिता क ल्प स्थित प्रकृत म्

सूत्रम्---

जे कडे कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ कप्पट्टियाणं। जे कडे अकप्पट्टियाणं णो से कप्पइ कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं। कप्पे ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया १९॥

अस्य सम्बन्धम।ह----

सुत्तेणेव उ जोगो, मिस्सियभावस्स पन्नवणहेउं।

25

20

अवस्वेव णिणाओ वा, जम्हा तु ठिओ अकप्पिम ॥ ५३३९ ॥
सूत्रेणैव 'योगः' सम्बन्धः कियते—'मिश्रितमावस्य' 'किमर्थमिदमग्रुद्धं मम दीयते ?'
इत्येवं कळिषितपरिणामस्य शैक्षस्य प्रज्ञापनाहेतोरिदं सूत्रमारभ्यते । यद्वा 'कथं शैक्षस्यानेपणीयं करुपते ?' इत्येवं केनापि 'आक्षेपे' पूर्वपक्षे कृते 'निर्णयः' निर्वचनमनेन कियते । कथम् द इत्याह—यसाद् असा शैक्षः 'अकरुपे' सामायिकसंयमरुक्षणे स्थितः ततः करुपते तस्याने—30 पणीयमिति ॥ ५३३९ ॥

अनेन सम्बन्धनायानम्यास्य व्याख्या—'यद्' अद्यानिदं 'कृतं' विहितं कर्यास्यानामधीय कर्णतं तद् अक्रव्यन्यितानाम्, नौ तत् कर्वते कर्यास्यतानाम् । इहाचेरुवयादा दश्विधे कर्णये सिनाम्तं कर्यास्यतानाम्, नौ तत् कर्वते कर्यास्यतानाम् । इहाचेरुवयादा दश्विधे कर्णये सिनाम्तं कर्यास्यता उच्यन्तं, पञ्चयामधमंत्रतिपत्ता इति मावः । ये पुनेरतिसन् कर्ण्यं सम्पूर्णे न सितीम्ते अकरपिसताः, चतुर्यामधमंत्रतिपत्तार इत्यर्थः । ततः पञ्चयामिकानुह्द्य । कृतं चातुर्यामिकानां करपत इत्युक्तं भवति । तथा यद् 'अकरपिसतानां' चातुर्यामिकानामर्याय कृतं नो तत् करपते 'करपिस्यतानां' पञ्चयामिकानां किन्तु कर्णात तद् 'अकरपिसतानां चतुर्यामिकानाम् । अत्रेत व्युत्यत्तिमाह—'कर्ण्यं आचेरुवयादो दश्विधे स्थिताः करपिसताः । 'अकर्ण्यं अस्तिनकर्यस्ये स्थिता अकरपिसताः । एप प्राथंः ॥ अथ निर्युक्तिविक्तरः—

क्रप्यठिद्पर्वणना, पंचेव महस्वया चउलामा ।

10 ऋषद्वियाण पणगं, अकष्प चउज्ञाम सेंहे य ॥ ५३४० ॥

करुपस्थितः प्रथमनः प्रक्षणा कर्नव्याः। तद्यथा—पृत्र-पश्चिमसावृनां करुपस्थितः पद्य-महात्रतक्षा, मध्यमपावृनां महाविदेहमावृनां च करुपस्थितिश्चनुर्यामण्ळणा। ननो वे करुप-स्थिनाम्नेषां ''पणगं'' ति पर्छत्र महात्रनानि भविन्न । अकरुपस्थिनानां तु 'चस्वारो यामाः' चस्त्रारि महात्रनानि भविन्न, 'नापरिगृहीना क्ष्रां सुत्र्यने' इति कृत्वा चनुर्थवनं परिश्रहतन १६ एवं तेषामन्त्रभीवनीति भावः । यश्च पृत्र-पश्चिमनीर्थकरमावृनामिष सम्बन्धां देश्चः सोऽपि मामायिकपंयत इति कृत्वा चनुर्यामिकोऽकरुपस्थितश्च मन्त्रव्यः, यदा पुनन्पस्थापिनो मिष्टिप्यनि तता करुपस्थित इति ॥ ५३२०॥ प्रकृषिता करुगस्थितिः । इह ''ने कर्ड कप्यद्वियाणं'' इस्यादिनाऽऽधाक्रमें सृन्वितम् अनुन्तस्योग्यन्तिमाह—

> माली घय गुल गोरम, णवेमु बह्वीफलेमु जातेमु । पुण्णह करण सहा, आहाकम्मे णिमंतणना ॥ ५३४१ ॥

कसापि टानरुचेरियामश्राहस्य वा नवः ग्राछिर्म्यान् गृहै समायानस्ततः स चिन्तयित— 'पूर्व यतीनामदत्त्वा समात्मना परिमोक्तुं न युक्तः' इति परिमान्याऽऽधाकमें क्वर्यात्। एवं घते गुहै गोरंग नवेषु वा तुग्व्यादिवर्छीक्षत्रेषु जातेषु पुण्यार्थे टानरुचिः श्राहः "करणं" ति आधाकमें कृत्वा साधृनां निमन्नणं कुयोन् ॥ ४३४१ ॥

25 तस्य चाघाकर्मणोऽमृत्येकार्थिकपदानि-

आहा अहं य कम्मे, आताहम्मे य अनकम्मे य । तं गुण् आहाकम्मे, णायव्यं कप्यते कस्य ॥ ५३४२ ॥

आधार्ममें अधःकर्म आत्मवम् आत्मकमं चेति चत्वारि नामानि । नत्र मावृनामाययाप्रणियानेन यन् कर्म-पद्कायविनादोनाग्रनादिनिद्पादनं तद् आधार्ममे । तथा विग्रद्धसंयमउग्यानेम्यः प्रतिपात्र आत्मानं अविग्रद्धसंयमम्यानेषु यद् अग्रांड्यः करानि तद् अयःकर्म ।
आत्मानं-ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपं दिन-विनाग्यतीनि आत्मवत् । यन् पाचकादः सम्बन्धि
र श्वाः किन्त केपविन श्वयानम्भित्रादिक स्थानेक विग्रताः केपविन व श्रानेकस्याः

<sup>े</sup> १ °ताः किन्तु केष्ठुचिन् शय्यानर्यपण्डादिष्ठु स्थानेष्ठु स्थिताः केष्ठुचित् तु आचिलस्या-दिषु अस्थिताने अकल्प° क्षं∞ ॥

कर्म-पाकादिरुक्षणं ज्ञानावरणीयादिरुक्षणं वा तद् आत्मनः सम्बन्धि क्रियते अनेनेति आत्म-कर्म । तत् पुनराधाकर्म कस्य पुरुषस्य करूपते १ न वा १ यद्वा कस्य तीर्थे कथं करूपते १ न कल्पते वा १ इत्यमीभिद्वीरैज्ञीतन्यम् ॥ ५३४२ ॥ तान्येव दर्शयति---

> संघरस पुरिम-पञ्छिम-मन्झिमसमणाण चेव समणीणं। चउण्हं उवस्तयाणं, कायन्वा मग्गणा होति ॥ ५३४३ ॥

आधाकर्मकारी सामान्येन विशेषेण वा सङ्घर्योद्देशं कुर्यात् । तत्र सामान्येन-अविशेषितं सङ्घमुद्दिशति, निरोषेण तु पूर्व वा मध्यमं वा पश्चिमं वा सङ्घं चेतसि प्रणिधत्ते । श्रमणा-नामप्योघतो विभागतश्च निर्देशं करोति । तत्रौघतः-अविशेषितश्रमणानाम् , विभागतः पश्च-यामिकश्रमणानां चतुर्यामिकश्रमणानां वा । एवं श्रमणीनामपि वक्तव्यम् । तथा चतुर्णामुपा-श्रयाणामप्येवमेव सामान्येन विशेषेण च मार्गणा कर्तव्या भवति । तत्र चत्वार उपाश्रया इमे--- 10 पञ्चयामिकानां श्रमणानामुपाश्रयमुद्दिशतीति एकः, पञ्चयामिकानामेव श्रमणीनां द्वितीयः, एवं चतुर्यामिक श्रमण-श्रमणीनामप्येवमेव द्वानुपाश्रयो मन्तव्यो ॥ ५३४३ ॥ इदमेव भावयति---

संघं समुद्दिसित्ता, पढमो वितिओ य समण-समणीओ। ततिओ उवस्सए खळु, चउत्थओ एगपुरिसस्स ॥ ५३४४ ॥

आधाकर्मकारी प्रथमो दानश्राद्धादिः सद्धं सामान्येन विशेषेण वा समुद्दिश्याधाकर्म 15 करोति । द्वितीयः श्रमण-श्रमणीः प्रणिधाय करोति । तृतीय उपाश्रयानुद्दिश्य करोति । चतुर्थ एकपुरुषस्योद्देशं कृत्वा करोति ॥ ५३४४ ॥ अत्र यथाकमं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिमाह-

> जित सन्वं उद्दिसिउं, संघं कारेति दोण्ह वि ण कप्पे। अहवा सन्वे समणा, समणी वा तत्थ वि तहेव ॥ ५३४५ ॥

'यदीति' अभ्युपगमे । यदि नाम ऋपभस्वामिनोऽजितस्वामिनश्च तीर्थमेकत्र मिलितं 20 भवति पार्श्वस्वामि-वर्द्धमानस्वामिनोर्वा तीर्थं मिलितं यदा प्राप्यते तदा तत्कालमङ्गीकृत्यायं विधिरभिषीयते — सर्वमिष सर्द्धं सामान्येनोहिस्य यदा आधाकर्म करोति तदा 'द्वयोरपि' पञ्चयामिक-चतुर्यामिकसङ्घयोर्न कल्पते । अथ सर्वान् श्रमणान् सामान्येनोह्दिशति ततः 'तत्रापि' श्रमणानामपि सामान्येनोहेरो 'तथैव' सर्वेषामपि पञ्चयामिकानां चतुर्यामिकाना च श्रमणानां न कल्पते । एवं श्रमणीनामपि सामान्येनोहेशे सर्वासामकल्प्यम् ॥ ५२४५ ॥ 25

अथ विभागोद्देशे विधिमाह-----

जइ पुण पुरिमं संघं, उदिसती मिन्झमस्स तो कप्पे। मिन्समन्दिक्वे पुण, दोण्हं पि अकप्पितं होति ॥ ५३४६ ॥

यदि पुनः पूर्वमृषभस्वामिसत्कं सङ्घं समुद्दिशति ततः 'मध्यमस्य' अजितस्वामिसङ्घस्य करुपते । अथ मध्यमं सङ्घमुद्दिशति तदा 'द्वयोरिप' पूर्व-मध्यमसङ्घयोरकरुप्यं भवति । 30 एवं पश्चिमतीर्थकरसत्कं सङ्घमुद्दिश्य कृतं मध्यमस्य कल्पते, मध्यमस्य कृतं द्वयोरिप न कल्पते ॥ ५३४६ ॥

एमेव समणवग्ने, समणीवग्ने य पुन्वग्रदिहे । ब्र १७९

25

र्मिट्यमगाणं कप्पे, तेसि कई दोण्ह वि ण कप्पे ॥ ५३४७ ॥

एउमेव अमणवर्गे अमणीवर्गे च पूर्वेषास्-ऋषमम्बामिनम्बन्धिनां अमणानां अमणीनां वा यद् उद्दिष्टम्-उद्दिश्य कृतं तद् मध्यमानां अमण-अमणीनां कव्यते । 'तेषां' मध्यमानाम-र्थाय कृतं 'उमयेषानिष' पूर्व-मध्यमानां साधु-सार्व्वानां न कर्यते । एवं पश्चिम-मध्यमानामीर ठवक्तव्यम् ॥ ५२१७ ॥ अथेकपुरुषेद्दिशे विधिमाह्—

पुरिमाणं एकस्स वि, कयं तु मध्वेसि पुरिम-चरिमाणं । ण वि कप्पे ठवणामेत्तगं तु गहणं विहं नित्य ॥ ५३४८ ॥

'पृर्वेषाम्' ऋषभम्त्रामिसन्कानांमकस्यापि पुरुषस्यायीय इतं नवेषामित पृर्व-पश्चिमानाम-करुप्यम्, पश्चिमानामप्येकस्यायीय इतं सर्वेषां पृर्व-पश्चिमानामकण्यम् । एतच 'स्यापना-10मात्रं' प्ररूपणामात्रं नंजाविज्ञानायं क्रियतं, बहुकार्ट्यान्तरितस्त्रेन पूर्व-पश्चिमसावृनांमकत्रासम्म-बात् तत्र परस्परं श्रहणं 'नाम्नि' न घटते । मध्यमानां नु यदि मामान्येनैकं साधुमुद्दिस्य इतं तत एकेन गृहीतं शेषाणां करपते । अथं क्रमप्येकं विशेष्य इतं ततः तस्येबाकरूप्यम्, शेषाणां सर्वेषामिष कञ्चम, पृर्व-पश्चिमानां तु सर्वेषामित तत्र करपते ॥ ५३४८ ॥

अयोपाश्रयोद्दे विविमाह—

एवम्रवस्त्रय पुरिमे, टहिंद्र ण तं तु पच्छिमा मृजे । मज्ज्ञिम-तन्त्रज्ञाणं, कप्पे उहिदृनम पुन्ता ॥ ५३४९ ॥

एवं यदि सामान्येनीपाश्रयाणानुहेशं करोति तदा मर्थेपामकल्यम् । अथ पृवेपाम्-आध-तीर्थकरसाधृनानुपाश्रयानुहिशति तत्रमदर्धमृहिष्टं पश्चिमा ठपलक्षणत्वात् पृवे वा साववः सर्वेऽपि न मुञ्जते, मध्यमानां पुनः कल्पनीयन् । अथ मध्यमसाधृनानुपाश्रयात् सर्वानुहिस्य 20 करोति ततो मध्यमानां पृवं-पश्चिमानां च सर्वेपामकल्प्यम् । अथ क्रियत एव मध्यमोपाश्रयानु-हिशति ततः 'तह्जीनां' तेषु—उपाश्रयेषु ये श्रमणान्तान् वजीयत्वा होपाणां मध्यमश्रमण-श्रमणीनां कल्पते । ''ठहिष्ट्रसम पुत्र'' ति पूर्वं माधवः—ऋषम्यामिमान्ता भण्यन्ते, ते 'उहिष्ट्रममाः' यं मात्रमुहिस्य कृतं तत्त्वत्याः, एकसुहिस्य कृतं रावेपामकल्पनीयमिति मावः ॥ ५२४९॥ एवं तावत् पूर्वेषां मध्यमानां च मणिनन् । अथ मध्यमानां पश्चिमानां चामिर्शयने—

मंद्रवे समणा समणी, मन्द्रिमगा चेत्र पच्छिमा चेत्र ।

मन्सिमग समण-समणी, पिन्छम्गा समण-समणीतो ॥ ५३५० ॥ सर्वे अमणाः अमण्यो वा वर्रोहिक्यन्ते तदा सर्वेपामकञ्च्यत् । "मन्ध्रिमगा चेव" वि अय मध्यमाः अमणाः अमण्यो वा टहिष्टान्तो मध्यमानां पश्चिमानां च सर्वेपामकरूच्यत् । "पिन्छिमा चेव" वि पश्चिमानां अमण-अमणीनान्नहिष्टं तेषां सर्वेपामकरूच्यन् । पिन्छिमा चेव" वि पश्चिमानां अमण-अमणीनान्नहिष्टं तेषां सर्वेपामकरूच्यम् , मध्यमानां ४० कॅरुप्यत् । मध्यमअमणानान्नहिष्टं मध्यमेसार्व्वानां कर्यते , यद्यमअमणीनान्नहिष्टं मध्यमनावृत्तां कर्यते । पश्चिमअमणानान्नहिष्टं पश्चिमसान्न-सार्व्वानां न कर्यते , यद्यमानान्नमयगमि कर्यते । एवं पश्चिमअमणीनानप्युहिष्टं वक्तव्यम् ॥ ५२५० ॥

<sup>.</sup>१ °मञ्जमणीनां क° छां ।।।

उवस्सग गणिय-विभाइय, उज्जुग-जङ्का य वंक-जङ्का यः। मन्सिमग उज्जु-पण्णा, पेच्छा सण्णायगाऽऽगमणं ॥ ५३५१ ॥

अथोपाश्रयेषु साधून् गणित-विभाजितान् करोति । गणिता नाम—इयतां पञ्चादिसह्याकानां दातन्यम्, विभाजिता नाम—'अमुकस्यामुकस्य' इति नामोत्कीर्तनेन निर्द्धारिताः । अत्र चतुभिक्की—गणिता अपि विभाजिता अपि १ गणिता न विभाजिताः २ विभाजिता न गणिताः ठ
३ न गणिता न विभाजिताः ४ । अत्र प्रथमभन्ने मध्यमानां गणित-विभाजितानामेवाकल्प्यम्, शेषाणां कल्पते । द्वितीयभन्ने यावद् गणितप्रमाणेर्ने गृहीतं तावत् सर्वेषामकल्प्यम्, गणितप्रमाणेर्गृहीते मध्यमानां शेषाणां कल्प्यम् । तृतीयभन्ने यावन्तः सहश्चनामानस्तेषां सर्वेषामकल्प्यम्, शेषाणां कल्प्यम् । चतुर्थभन्ने सर्वेषामकल्प्यम् । पूर्व-पश्चिमानां तु
सर्वेष्वपि भन्नेषु न कल्पते । परः प्राह——ननु सर्वेषां सर्वज्ञानां सहश एव हितोपदेशस्ततः १०
कथं पश्चयामिकानां चतुर्यामिकानां च विसद्याः कल्प्या-ऽकल्प्यविधिः १ अत्रोच्यते—कालानुभावेन विनेयानामपरापरं तथातथास्त्रभावपरिणामं विमलकेश्वलचक्षुषा विलोक्य तीर्थक्रद्धिरित्थं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिवैचिन्यमकारि । तथा चाह—"उज्जग-जङ्घा य" इति, पूर्वसाधवः
ऋजु-जडाः पश्चिमसाधवो वक्त-जडा मध्यमा ऋजु-प्राज्ञाः । एतेषां च त्रिविधानामपि साधूनां
नटप्रेक्षादृष्टान्तेन प्ररूपणा कर्तव्या । त्रिविधानामेव च साधूनां सज्ञातककुल्मागतानां गृहिण १०
इद्गमदिद्रोपान् कुर्युः तत्रापि त्रिधा निदर्शनं कर्तव्यम् ॥ ५३५१ ॥

तत्र नटप्रेक्षणकदृष्टान्तं तावदाह—

नडपेच्छं दडूणं, अवस्स आलोयणा ण सा कप्पे । कउयादी सो पेच्छति, ण ते वि पुरिमाण तो सन्वे ॥ ५३५२ ॥

कश्चित् प्रथमतीर्थकरसाधुर्मिक्षां पर्यटन् नटस्य 'प्रेक्षां' प्रेक्षणकं दृष्ट्वा कियन्तमि कालमव-20 लोक्य समागतः, स च ऋजुत्वेनावश्यमाचार्याणामालोचयति, यथा—नटो नृत्यन् मया विलोनिक्तः । आचार्येरुक्तम्—'सा' नटावलोकना साधूनां कर्तुं, न कल्पते । ततः 'यथाऽऽदिशन्ति भगवन्तस्त्रथेय' इत्यमिधाय भ्योऽपि भिक्षामटन् कयोकादिकमसौ प्रेक्षते । कयोको नाम—वेपपरावर्तकारी नटविशोपः । आदिशब्दाद् नर्तकीपमृतिपरिग्रहः । ततस्त्रथेवालोचिते गुरवो भणन्ति—ननु पूर्व वारितस्त्वमासीः । स प्राह—नट एव द्रष्टुं वारितो न कयोकः, एप च 25 मया कयोको हृष्टः । एवं यावन्मात्रं परिस्फुटेन वचसा वार्यन्ते तावन्मात्रमेवेते वर्जयन्तिः न पुनः सामर्थ्योक्तमपरस्यः ताहशस्य प्रतिपेधं प्रतिपद्यन्ते । यदा तु भण्यते "न ते वि" ति 'तेऽपि' कयोकादयो न कल्पन्ते द्रष्टुं तदा सर्वानिप परिहरन्ति, अतः पूर्वेषां साधूनां सर्वेऽपि नटादयो न कल्पन्ते द्रष्टुं तदा सर्वानिप परिहरन्ति, अतः पूर्वेषां साधूनां सर्वेऽपि नटादयो न कल्पन्ते द्रष्टुं स्वाप्ति। प्रथममेवोपदेष्टव्यम् ॥ ५२५२ ॥

एमेव उग्गमादी, एकेक निवारि एतरे गिण्हें। सन्वे वि ण कप्पंति, ति वारितो जिल्लें विले ॥ ५३५३ ॥

१ °नां गणित-विभाजितानांमेवाकल्प्यम् । तृतीय का । २ का प्रती 'कयोक'स्थाने सर्वत्रापि, 'कायाक' इति पाठो वर्तते,॥। १

ñ

'एवमेव' नटप्रेक्षणोक्तेनेव प्रकारेण पूर्वतिर्थकरसाधुर्याद एकेकमुद्रमादिदोषं निवार्यते ततो यमेवाधाकर्मादिकं दोषं निवारितस्तमेव वर्जयति 'इतरांस्तु' पृतिकर्म-कीतकृतादीन् गृहाति, न वर्जयतीत्यर्थः । यदा तु 'सर्वेऽपि' उद्गमदोपा न करपन्ते इति वारितो भवति तदा सर्वानिप यावज्ञीवं वर्जयति ॥ ५३५३ ॥ अथ संज्ञातकागमनपदं व्याचेष्टे—

सण्णायगा वि उज्जत्तेणेण कस्स कत तुज्झमेयं ति । मम उदिद्व ण कप्पर्, कीतं अण्णस्स वा पगरे ॥ ५३५४ ॥

प्रथमतीर्थकरतीर्थं यदा साधुः संज्ञातककुछं गच्छति तदा ते संज्ञातकाः किञ्चिदाधाक मिदिकं कृत्वा साधुना 'कस्यार्थाय युप्मामिरिदं कृतम्?' इति पृष्टाः सन्त ऋजुत्वेन कथयन्ति—युप्मदर्थमेतद् इति । ततः साधुर्भणति—ममोदिष्टमकं न करपते । एवमुक्तः स गृही कीत-10कृतं अन्यद्वा दोपनातं कृत्वा दयात् , 'उद्दिष्टमेवामुना प्रतिषिद्धं न कीतादिकम्' इति बुद्धा । अथवाऽन्यस्य साधोर्यायाधाकमं प्रकुर्यात् , 'ममोदिष्टं न करपते इति मणता तेनात्मन एवाधाकमं प्रतिषिद्धम् नान्येपाम्' इति बुद्धा ॥ ५२५४ ॥

सन्वन्ध्य निसिद्धा, मा अणुमण्य ति उग्गमा णे सि । - इति कथिते पुरिमाणं, सन्वे सन्वेसि ण करेंति ॥ ५३५५ ॥

यदा तु तेषां गृहिणामग्रेडिमचीयते—सर्वेडप्युद्गमदोषाः सर्वेषां यतीनां 'निषिद्धाः' न कल्पन्ते, मा मृद् "णे" अस्माकं "सिं" ति तेषां दोषाणां अनुमतिदोष इति कृत्वा । तत एवं कथिते सित ते गृहिणः सर्वेषामिष साधृनां सर्वानप्युद्गमदोषान् न कुर्वेन्ति । एवं पूर्वेषां तीर्थे ये दानश्राद्घादय उद्गमदोषकारिणस्तेडिष ऋजु-जढा इति मावः ॥ ५२५५ ॥

अथ ऋजु-जडपद्व्याख्यानमाह—

ऋजुत्वं "से" 'तस्य' प्रथमतीर्थकरसाधीरेवं मन्तत्र्यम्—यद् एकान्तेऽप्यकृत्यं कृत्वा गुरूणामवस्यमालोचयति । यत् पुनर्भूयम्बज्ञातीयान् दोपान् न जानाति न च वर्जयति तेन तस्य जहत्वं द्रष्टन्यम् । गृहिणोऽपि यद् एकस्य निवारितं तद् अन्यस्य निमित्तं कुर्वन्ति 'अन्यं 25वा' कीतकृतादिकं दोषं कुर्वन्ति एतत् तेषां जहत्वम् । यत् तु पृष्टाः सन्तः परिस्कुटं सद्भावं कथयन्ति एतत् तेषां ऋजुत्वम् ॥ ५२५६ ॥ अथ मध्यमानामृजु-प्रज्ञतां भावयति—

उज्जत्तर्ण सें आलोयणाऍ पण्णा उ सेसवज्जणया । सण्णायमा वि दोसे, ण करेंत्रऽण्णे ण यऽण्णेसि ॥ ५३५७ ॥

'रहस्यिप यत् प्रतिसेनितं तद् अन्वस्यमाछोचियतच्यम्' इत्याछोचनया मध्यमतीर्धद्वरसाधू-80 नामृजुत्वं मन्तच्यम् , यत् पुनः शेषाणां—तत्नातीयानामर्थानां खयमम्यूद्यते वर्ननां कुर्वन्ति ततः प्रज्ञा तेषां प्रतिप्रचच्या । ते हि 'नटावछोकनं कर्तुं न करूपते' इत्युक्ताः प्राज्ञतया खचेतिस परिमावयन्ति—यथा एतद् नटावछोकनं 'राग-द्वेपनिवन्धनम्' इति कृत्वा परिद्वियते तथा क्योक-नर्तक्यादिदर्शनमि रागद्वेपनिवन्धनतया परिद्वर्तव्यमेवः इति विचिन्त्य तथेव कुर्वन्ति ।

25

संज्ञातका अपि तेपाम् 'इदमुह्दिष्टभक्तं मम न कल्पते' इत्युक्ताश्चिन्तयन्ति—यथैतत्यायं दोषो-ऽकल्पनीयस्तथाऽन्येऽपि तज्ञातीयाः सर्वेऽप्यकल्पनीयाः, यथा चैतत्य ते अकल्पनीयास्तथा सर्वेपामपि साधूनां न कल्पन्ते । एवं विचिन्त्य 'अन्यान्' उद्गमदोपान् न कुर्वन्ति, अन्येपां च साधूनां हेतोर्न कुर्वन्ति ॥ ५३५७ ॥ अथ वक्त-जडन्याख्यानमाह—

> वंका उ ण साहंती, पुद्धा उ भणंति उण्ह-कंटादी। पाहुणग सद्ध ऊसव, गिहिणो वि य वाउलंतेवं।। ५३५८।।

पश्चिमतीर्थकरसाधवो वकत्वेन किमप्यकृत्यं प्रतिसेन्यापि 'न कथयन्ति' नालोचयन्ति, जडतया च जानन्तोऽजानन्तो वा भ्यस्तथैवापराधपदे प्रवर्तन्ते । नटावलोकनं कुर्त्राणाश्च दृष्टास्ततो गुरुभिः पृष्टाः—किमियतीं वेलां स्थिताः ?। ततो भणन्ति—उण्णेनाभितापिता वृक्षादिच्छायायां विश्रामं गृहीतवन्तः, कण्टको वा लग्न आसीत् स तत्र स्थितैरपनीतः, आदि-10 शब्दाद् अन्यद्प्येवंविधमुत्तरं कुर्वन्तीति । गृहिणोऽपि आधाकर्मादौ कृते पृष्टा भणन्ति—पाष्टुणका आगतास्तदर्थमिदमुपस्कृतम्, असाकं वा ईद्दरो शाल्योदनादौ भक्तेऽच श्रद्धा समजिन, उत्सवो वा अद्यामुकोऽस्माकम् । एवं गृहिणोऽपि वक्त-जडतया साधून् 'व्याकुलयन्ति' व्यामोहयन्ति, सद्भावं नाल्यान्तीत्यर्थः । एतेन कारणेन चातुर्यामिक-पञ्चयामिकानामाधाकर्म- महणे विशेषः कृत इति प्रकृमः ॥ ५२५८ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

आयरिए अभिसेगे, भिक्खुम्मि गिलाणए य भयणा छ । तिक्खुत्तऽडवि पवेसे, चउपरियद्वे तओ गहणं ॥ ५३५९ ॥

वीचार्या-ऽभिषेक-भिक्षूणामेकतरः सर्वे वा ग्लाना भवेयुः तत्र सर्वेषामि योग्यमुद्गमिद-दोषग्रुद्धं महीतव्यम् । अलभ्यमाने पञ्चकपरिहाण्या यतित्वा चतुर्गुरुकं यदा प्राप्तं भवित तदाऽऽधाकर्मणः 'भजना' सेवना भवित । अथवा भजना नाम—आचार्यस्याभिषेकस्य गीतार्थ-20 मिक्षोश्च येन दोषेणाग्रुद्धमानीतं तत् परिस्फुटमेव कथ्यते । यः पुनरगीतार्थोऽपरिणामको वा तस्य न निवेद्यते । अशिवादिभिवी कारणैरटवीम्—अध्वानं प्रवेष्टुमभिलपन्ति तत्र प्रथममेव ग्रुद्धोऽध्वकल्पः 'त्रिकृत्वः' त्रीन् वारान् गवेष्यते, यदा न लभ्यते तदा चतुर्थे परिवर्ते पञ्चक-परिहाण्या आधाकर्मिकस्य ग्रहणं करोति ॥ ५३५९ ॥ अध्वनिर्गतानां चायं विधिः—

चउरो चउत्यभत्ते, आयंविल एगठाण पुरिमहं । णिन्त्रीयग दायन्त्रं, सयं च पुन्तोग्गहं कुजा ॥ ५३६० ॥

आचार्यः स्वयमेव चतुःकल्याणकं प्रायिश्चतं गृह्णाति, तत्र चत्वारि चतुर्थभक्तानि चत्वार्या-चाम्लानि चत्वारि 'एकस्थानानि' एकाशनकानीत्यर्थः चत्वारि पूर्वोद्धीनि चत्वारि निर्दृतिकानि (निर्विकृतिकानि) च भवन्ति । ततः शेषा अप्यपरिणामकप्रत्ययनिमित्तं चतुःकल्याणकं प्रतिपद्यन्ते । योऽपरिणामकस्तस्य पञ्चकल्याणकं दातन्यम्, तत्र चतुर्थभक्तौदीनि प्रत्येकं 30 पञ्च पञ्च भवन्ति । स्वयं चाचार्यः पूर्वमेव प्रायिश्चत्तस्यावग्रहणं कुर्याद् येनं शेषाः स्रुखेनैव

१ पष्टी-सप्तम्योरर्थं प्रत्यमेदाद् आचा॰ कां० ॥ २ ॰ण्या चतुर्ग्रेहकं प्राप्तः सन् आधा॰ का० ॥ ३ ॰का-ऽऽचाम्लादीनि पूर्वोक्तानि पञ्च स्थानानि भवन्ति कां० ॥ ४ ॰न द्रोक्षाः सु॰ का० ॥ प्रतिपद्यन्ते ॥ ५३६० ॥ आह—यन् पृर्वे प्रतिपिद्धं तत् किमेवं मृयोऽनुज्ञायते ? अनुज्ञानं चेत् नतः किमर्थे प्रायक्षित्तं दीयते ? इत्याह—

काल-सरीरावेक्खं, जगस्यमातं जिणा वियाणिचा । तह तह दिसंति घम्मं, झिझति कम्मं जहा अखिलं ॥ ५२६१ ॥

'काल-ग्रुरिरापेक्षं' काल्स ग्ररीरस च याह्यः परिणामो वर्ल वा तद्नुक्षं जगतः— मनुष्यलोकस्य खमावं विज्ञाय 'जिनाः' तीर्थकरान्त्रथा तथा विवि-प्रतिपेवक्षेण प्रकारेण वसंसुपिद्यान्ति यथा अन्विलमित कमें क्षीयते । यञ्चानुज्ञानेऽपि प्रायक्षितवानं तद् अनवसा-प्रमक्षवारणार्थम् ॥ ५३६१ ॥

॥ कल्पस्थिना-ऽकल्पस्थिनप्रकृतं समाप्तम् ॥

गणान्तरोपसम्यन्प्रकृतम्

मृत्रम्—

10

15

20

भिक्जू य गणाओ अवक्रम्म इच्छेजा अझं गणं उवसंपिज्ञिताणं विहरित्तए, नो से कृष्पड् अणापु-चिछत्ता आयरियं वा उवन्ह्यायं वा पवित्तं वा थेरं वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उवसंपिज्ञित्ताणं विहरित्तए; कृष्पड् से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उव-संपिज्ञित्ताणं विहरित्तए । ते य से वियर्ज्ञा एवं से कृष्पड् अझं गणं उवसंपिज्ञित्ताणं विहरत्तए; ते य से नो वितरेजा एवं से नो कृष्पड् अण्णं गणं उव-संपिज्जित्ताणं विहरित्तए २०॥

पैत्रमेत्रनमि स्त्राष्ट्रक्रस्चारणीयम् ॥ अथास स्त्रनवक्रर्सं कः सम्बन्धः ! इत्याह— कप्पानो व अकप्पं, होज अकप्पा व संक्रमो कप्पं । राणि गच्छे व नदुमए, चुनम्मि अह सुनमंत्रंबो ॥ ५३६२ ॥

25 पूर्वसूत्रे करपसिता अकरप्रसिताबीकाः । तेषां च 'करपात्' सितकरपाद् 'अकरपे' अस्मिनकरुपे सङ्क्षयां मनेतं , 'अकरपाद् वा' असितकरपात् 'करपे' सितकरुपे सङ्क्षयां

र् "एवं श्रीम स्थापि दबारिहद्यानि ॥ पंषेषो—ह्याहो० गहा।" हि सुर्गो । "एवं निष्ट हुद्राणे दबारेख्यानि ॥ पंदन्यः—ह्याहो व० गहा।" हि विशेषसूर्गो ॥ २ स्य सम्बन्धं द्रश्येवि — क्रियातो हा०॥ ३ त्, यथा ह्यमन्वामिनीशीद्जिननाथनीश्च सङ्कामतः; 'अकल्या? इं०॥

भवेतै, अथवा 'गणी' आचार्य उपाध्यायो वा तस्य गच्छे सूत्रा-ऽर्थ-तदुभयस्मिन् 'च्युते' विस्मृते सित गच्छान्तरे सङ्गमणं भवेते, अतस्तद्विधिरनेनाभिधीयते । एप सूत्रसम्बन्धः ॥ ५३६२ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'भिक्षुः' सामान्यसाधुः चशव्दाद् निर्ध्रन्थी च गणाद् 'अवकम्य' निर्गत्य 'इच्छेत्' अभिरुपेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । नो 'से'' तस्य भिक्षोः करूपतेऽनाष्ट्रच्छ्याऽऽचार्यं वा उपाध्यायं वा प्रवर्तकं वा स्थिवरं वा गणिनं वा गणधरं व वा गणावच्छेदकं वा अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । करूपते ''से'' तस्य भिक्षोराचार्यं वा यावत्करणाद् उपाध्यायं वा प्रवित्नं वा स्थिवरं वा गणिनं वा गणधरं वा गणावच्छेदकं वाऽऽष्ट्रच्छ्यान्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । 'ते च' आचार्यादय आष्ट्रष्टाः सन्तस्तस्यान्यगणगमनं 'वितरेयुः' अनुजानीयुः तत एवं तस्य करूपते अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । ते च तस्य न वितरेयुः ततो नो करूपते तस्यान्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुमिति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविस्तरः— 10

तिहाणे अवकमणं, णाणहा दंसणे चरित्तहा। आपुिन्छऊण गर्मणं, भीतो त नियत्तते कोती १॥ ५३६३॥ चिंततो २ वहगादी ३, संखिड ४ पिसुगादि ५ अपिडसेहे य ६। परिसिक्के सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य॥ ५३६४॥

परिसिक्के सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥
'स्थानं कारणिमत्येकोऽर्थः, ततिस्थिमः स्थानैः—कारणिर्गच्छाद् अपक्रमणं भविति—ज्ञानार्थं 15
दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । अथ निष्कारणमन्यं गणमुपसम्पद्यते तत्रश्चतुर्गुरुकं आज्ञादयश्च
दोपाः । कारणेऽपि यदि गुरुमनाप्टच्छ्य गच्छित ततश्चतुर्गुरुकम्, तस्माद् आप्टच्छ्य गन्तच्यम् । तत्र ज्ञानार्थं तावद् अभिधीयते—यावद् आचार्यसकारो श्चतमित्त तावद् अरोपमिप
केनापि शिष्येणाधीतम्, अस्ति च तस्यापरस्यापि श्चतस्य ग्रहणे शक्तिस्ततोऽधिकश्चतग्रहणार्थमाचार्यमाप्टच्छिति । आचार्येणापि स विसर्जियतन्यः । तस्यैवमाप्टच्छ्य गच्छत इमेऽितचारा २०
भवन्ति ते परिहर्तव्याः । तत्र कश्चित् तेषामाचार्याणा कर्कश्चर्यां श्चत्वा भीतः सन् निवर्तते १॥

तथा 'किं व्रजामि ? मा वा ?' इति चिन्तयम् व्रजति २ । व्रजिकायां वा प्रतिबन्धं करोति, आदिशब्दाद् दानश्राद्धादिपु दीर्घा गोचरचर्यं करोति, अप्राप्तं वा देशकारुं प्रतिक्षते ३ । "संखिडं" चि सङ्खुड्यां प्रतिबध्यते ४ । "पिसुगाइ" चि पिशुक-मत्कुणादिभयाद् 'निवर्तते अन्यत्र वा गच्छे गच्छिति ५ । "अप्पिडसेह" चि कश्चिदाचार्यस्तं प्रममेधाविनमन्यत्र 25 गच्छन्तं श्रुत्वा परिस्फुटवचसा तं न प्रतिषेधयति किन्तु शिष्याम् व्यापारयति—तसिन्नागते व्यञ्जन-घोपश्चद्धं पठनीयम् येनांत्रैवेष तिष्ठति; एवमप्रतिषेधयन्नपि प्रतिषेधको रूभ्यते, तेनैवं विपरिणामितः सन् तदीये गच्छे प्रविशति ६ । "परिसिक्षे" चि पर्षद्वान् स उच्यते यः संविज्ञाया असंविज्ञायाश्च पर्षदः सङ्गहं करोति, तस्य पार्थे तिष्ठतः सप्तमं पदम् । "गुरुपेस-

१ °त्, यथा पार्श्वनाथतीर्थाद् चर्धमानस्वामितीर्थं सङ्कामतः; अथवा का०॥ २ °त्, उपलक्षणमिदम्, तेन भिक्षोरपूर्वस्त्रार्थग्रहणहेतुकमिप गणान्तरसङ्कमणं भवेत्; अत का०।॥ ३ °स्य स्त्रनवकस्य मध्यात् प्रथमस्त्रस्य तावद् व्याख्या का०॥ ४ °मणं, चितेद्र य निगातो कोयी ॥ ५३६३॥ भीओ १ वितेति २ चद्द ताभा०॥

विष् य'' चि तत्र सम्प्राप्तो त्रवीति—अहमाचार्यः श्रुताध्ययननिमित्तं युप्मवन्तिके प्रेषितः ८। एतेषु भीतादिप्वष्टसपि पदेषु वक्ष्यमाणनीत्या प्रायश्चित्तम् । यस्तु भीतादिदोषविष्रमुक्तः समागतो त्रवीति—'अहमाचार्यविसर्जितो युप्मवन्तिके समायातः' इति सः 'शुद्धः' न प्राय-श्चित्तमाक् ॥ ५३६३ ॥ ५२६४ ॥ भीतादिषदेषु प्रायश्चित्तमाह—

पणगं च भिण्णमासो, मासो लहुगो य संखडी गुरुगा। पिमुमादी मासलह, चडरो लहुगा अपिडसेहे॥ ५३६५॥ परिसिक्छे चडलहुगा, गुरुपेसवियम्मि मासियं लहुगं। सेहेण समं गुरुगा, परिसिक्छे पविसमाणस्स ॥ ५३६६॥ पंडिसेहगस्स लहुगा, परिसेक्छे छ च चरिमओ मुद्धो।

10 तेसि पि होति गुरुगा, जं चाऽऽभव्वं ण तं लभती ॥ ५२६७ ॥

भीतस्य निवर्तमानस्य पश्चकम् । चिन्तयतो भिन्नमासः । विज्ञिकादिपु प्रतिवध्यमानस्य मासरुषु । सङ्ख्यां चतुर्गुरुकाः । पिग्रुकादिमयान्निवर्तमानस्य मासरुषु । अप्रतिवेधकस्य पार्थे तिष्ठतश्चत्वारो रुष्ठकाः ॥ ५३६५ ॥

पर्वद्वत आचार्यस्य सकारो तिष्ठतश्चतुर्रुधुकाः । 'गुरुभिः प्रेषितोऽहम्' इति भणने लघुमा-15 सिकम् । ग्रेंक्षेण समं पर्षद्वतो गच्छे प्रविद्यतश्चतुर्गुरुकाः । गृहीतोषकरणस्य तत्र प्रविद्यत उपधिनिप्पत्रम् ॥ ५२६६ ॥

'शतिषेधकस्य' शतिषेधकत्वं कुत्रेतश्चतुर्रुष्ठ । पर्षदं मील्यतः पद् लघुकाः । 'चरमः' भीतादिदोषरिहतः स शुद्धः । 'तेषामिष' शतिषेधकादीनामाचार्याणां तं स्वगच्छे श्रवेशयतां चत्वारो गुरुकाः । यच सचित्तमचित्तं वा वाचनाचार्यस्यामान्यं तत् ते किञ्चिद्रिष न लमन्ते, 20 यः पूर्वमिषधिरतस्त्रस्थेवाचार्यस्य तद्रामान्यमिति मावः ॥ ५३६७ ॥

ष्यथ भीतादिपदानां ऋमेण व्याख्यानसाह—

संसाहगस्स सोउं, पिडपंथिगमादिगस्स वा भीओ । आयरणा तत्थ खरा, सयं व णाउं पिडणियत्तो ॥ ५३६८॥

ससाधको नाम—वोळापकः प्रष्ठतः क्रुतश्चिदागतो वा साधुस्तन्मुखेन श्चस्ता, प्रतिपन्थिकः—
25 सम्मुखीनः साध्वादिस्तदादेशी मुखात् श्चस्ता, स्वयं वा 'ज्ञात्वा' समृत्वा । किम् ? इत्याह—
'आचरणा' चर्या 'तत्र' तस्याचार्यस्य गच्छे 'खरा' कर्कश्चा । एवं श्चत्वा ज्ञात्वा वा मीतः सन्
यः प्रतिनिष्ट्रचत्तस्य पश्चकं मवतीति शेषः ॥ ५३६८ ॥ अथ चिन्तयन्निति पदं व्याचष्टे—
प्रव्यं चितेयव्यं, णिगगतों चितेति कि ण ह करेमि ।

इन्यामि नियत्तामि व, तर्हि व अण्णत्य वा गच्छे ॥ ५३६९ ॥

80 'पृत्रेमेव' यावन्न निर्गम्यते तावचिन्तयितन्यम् । यस्तु निर्गतश्चिन्तयित—िर्कं करोमि ! व्रजामि निवर्ते वा !, यद्वा तत्र वाऽन्यत्र वा गच्छे गच्छामि ! इति; स मासरुघु प्रायश्चित्तं

र् °यं गुरुयं तामा॰ ॥ २ अप्पहिसेघे छहुगा तामा॰ ॥ ३ एतदनन्तरम् अन्याप्रम्—३००० इति कां॰ ॥ ४ °ञ्जकं प्रायिश्वत्तिसिति प्रक्रमः ॥ ५३६८ ॥ व्याख्यातं सीतपद्म् । अथ कां॰ ॥

25

मामोति इति प्रक्रमः ॥ ५३६९ ॥ त्रजिका-सङ्ख्रुडीद्वारद्वयमाह---

उन्वत्तणमप्पत्ते, लहुओ खद्धस्स भ्रंजणे लहुगा।

णीसद्व सुवर्णे लहुओ, संखिंड गुरुगा य जं चडणां ॥ ५३७० ॥

निकां श्रुत्वा मार्गीदुद्धर्तनं करोति अप्राप्तां वा वेलां प्रतीक्षते लघुमासः । अथ खद्धं— प्रमूतं तत्र मुद्धे ततश्चतुर्लघु । प्रचुरं मुनवा अजीर्णभयेन 'निस्षृष्टं' प्रकामं खिपति लघुमासः । क्ष्युं सङ्ख्यामप्राप्तकालं प्रतीक्षमाणस्य प्रभूतं गृह्णतो वा चतुर्गुरुकाः । ''जं चऽन्नं'' ति यच हस्तेन हस्तसङ्घटनं पादेन पादस्थाक्रमणं शीर्पेण शीर्पस्थाकुट्टनमित्यादिकमन्यदिष सङ्ख्यां भवति तिन्नपन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५३७० ॥ अथ प्रतिपेधकद्वारमाह—

> अग्रुगत्थ अग्रुगों वचिति, मेहावी तस्स कहुणहाए। पंथ ग्गामे व पहे, वसधीय व कोइ वावारे।। ५३७१॥ अभिलावसुद्ध पुच्छा, रोलेणं मा हु भे विणासेजा। इति कहुंते लहुगा, जित सेहडा ततो गुरुगा।। ५३७२॥

कश्चिदाचार्यो विद्युद्धस्त्रार्थः स्फुटविकटव्यञ्जनामिलापी, तेन च श्रुतम्—अमुकाचार्यनितकेऽमुको मेधावी साधुरमुकश्चताध्ययनार्थं व्रजति । ततोऽसौ 'मा मामतिक्रम्यान्यत्र गमद्'
इति कृत्वा तस्याकर्षणार्थम् 'अथ' अनन्तरं शिष्यान् प्रतीच्छकांश्च व्यापारयति । क शाः श्वित्याह—''पंथ गामे व पहे'' ति यत्र पिथ प्रामे स भिक्षां करिष्यति, मध्येन वा समेष्यति, येन वा पथा समागमिष्यति, यस्यां वा वसतौ स्थास्यति तेषु स्थानेषु गत्वा यूयममिलापग्चद्धं परिवर्तयन्तित्वष्ठतः । यदा स आगतो भवति तदा यदि असौ प्रच्छेत्—केन कारणेन यूयमिहागताः शः ततो भवद्भिर्वक्तव्यम्—अस्माकं वाचनाचार्या अभिलापग्चद्धं पाठयन्ति, यदि अभिलापः कथिश्चदन्यथा क्रियते ततो महदपीतिकं ते कुर्वन्ति, भणन्ति च—अत्रोपाश्रये बहुनां रोले-20 नामिलापं ''मे'' यूयं मा विनाशयतेति, ततस्तदादेशेन वयमत्र विजने परिवर्तयामः । एवमाकर्पणं कुर्वतश्चतुर्लघुकाः । अथ तेन आगच्छता शैक्षः कोऽपि ल्व्यः तदर्थम्—'एष शैक्षो मे भूयाद्' इति कृत्वा आकर्षति ततश्चतुर्गुरुकाः ॥ ५३७१ ॥ ५३७२ ॥

्र पुर्व विहरावर्ज्य किं करोति ? अत आह— ⊳

अक्खर-वंजणसुद्धं, मं पुच्छह तम्मि आगए संते । घोसेहि य परिसुद्धं, पुच्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥ ५३७३ ॥

स आचार्यः शिष्यान् प्रतीच्छकान् वा भणति—यदा युष्माकमभिलापशुद्धगुणनया रिञ्जतः स उपाश्रयमागच्छित तदा तिसन्नागते अक्षर-न्यञ्जनशुद्धं सूत्रं मां प्रच्छत । अक्षराणि प्रती-तानि, न्यञ्जनशन्देन अर्थाभिन्यञ्जकत्वाद् अत्र पदमुच्यते । तैरक्षरैन्यञ्जनश्च शुद्धं तथा 'घोषेश्च' उदात्तादिभिः परिशुद्धं सूत्रं पठनीयम्, निपुणाश्च सूत्रार्थान् मां तदानीं प्रच्छत । ३० एवमनया भन्न्या तमन्यत्र गच्छे गच्छन्तं प्रतिषेधयित ॥ ५३७३ ॥

१ ° ज्यति, वाशाव्दाद् यस्य ग्रामस्य मध्येन का०॥ २ ⁴ > एतिचिहान्तर्गतमवतरण का० एव वर्तते ॥

बृ० १८०

गतं प्रतिषेधकहारम् । श्रथ परिसिछहारमाह—

पाउयमपाउया घड मह लोय खुर विविधवेसहरा ।

परिसिद्धस्य तु परिसा, थिछए व ण किंचि वारेति ॥ ५२७४ ॥

यः परिसिद्ध आचार्यः स संविद्याया असंविद्यायाश्च पर्पदः सङ्ग्हं करोति, ततसस ६ साधवः केचित् प्रावृताः, केचिद्पावृताः, केचिद् 'घृष्टाः' फेनादिना घृष्टजञ्चाः, केचिद् 'मृष्टाः' तेलेन मृष्टकेशा मृष्टगरीरा वा, अपरे लोचलुच्चितकेशाः, अन्ये क्षुरमुण्डिताः, ण्वमादिविवि-धवेषधरा नस्यं पर्पत् । स्वली—देवद्रोणी तस्यामिवासी न किच्चिदपि वारयति ॥ ५२७४ ॥

तत्य प्रेसे लहुगा, सचित्रे चडगुरुं च आणादी ।

उनहीनिप्पतणां पि य, अचित्तै चित्ते य गिण्हंते ॥ ५३७५ ॥

10 'तत्र' पर्पद्वतो गच्छे प्रवेशं कुर्वतस्तस्य चतुर्छषु । अथ सिचेन शैक्षेण सार्ढं, प्रविश्वति तत्रश्चतुर्गुरव आज्ञाद्यश्च दोपाः । अथाचिचेन वस्त्रादिना सह प्रविश्वति तत उपिनिष्पन्नम् । मिश्रे संयोगप्रायश्चित्तम् । तथा सिचता-ऽचित्तं ददतो गृहतश्चियमेव प्रायश्चित्तम् ॥ ५२७५ ॥ अथ पिश्कादिद्वारं गुरुपेपितद्वारं चाह—

हिंजुण-पिसुगादि तर्हि, सोतं णाउं व सिणवत्तंने ।

15 अग्रुगसुतत्थनिमित्तं, तुज्झिम्म गुरूहिं पंसविओ ॥ ५२७६ ॥

हिद्धुण-पिशुक-दंश-मशकादीन् शरीरोपद्रवकारिणम्तत्र श्रुत्वा ज्ञात्वा वा यन्त्रिवर्तमानस्य मासल्ह्य । (श्रन्थाश्रम्—२००० । सर्वश्रन्थाश्रम्—२६८२५ ) तथा 'श्रमुकश्रुतार्थनिमित्तं गुरुमिर्युष्मदन्तिके प्रेपितोऽह्म्' इति मणतो मासल्ह्य ॥ ५२७६ ॥

थाह—एवं भणतः को नाम दोषः ? सुरिराह—

20 आणाऍ जिणिंदाणं, ण हु बिलयतरा उ आयरियआणा । जिणआणाऍ परिमनो, एवं गन्नो अविणतो य ॥ ५३७७ ॥

जिनेन्द्रेरेव भगवद्भिरुक्तम्, यथा—निर्वाषो विधिना स्त्रार्थनिमित्तं यः समागतनस्य स्त्रार्थो दातत्र्यो । न च जिनेन्द्राणामाज्ञायाः मकाग्रादाचार्योणामाज्ञा वळीयम्तरा । अपि च—'ण्वम्' आचार्योनुगृत्त्या श्रुते दीयमाने जिनाज्ञायाः परिमवो भवति, तथा प्रेपयत उप- 25 सम्पद्मानस्य प्रतीच्ळतश्च त्रयाणामपि गर्वो भवति, तीर्थक्वतां श्रुनस्य चात्रिनयः कृनो भवति, ततः 'गुरुमिः प्रेपितोऽहम्' इति न वक्तत्र्यम् । यस्तु मीतादिद्रोपत्रिपमुक्तोऽभिघारिताचार्य-स्यान्तिके आयातः स गुद्धः ॥ ५३७७ ॥ यस्तु प्रतिपेषकादीनां पार्श्व तिष्ठति तत्र विधिमाद्द—

अनं अभिधारेतं, अप्पहिसेह परिसिद्धमनं ना । पनिसंतें कुलादिगुरू, सचित्तादी न से हाउं ॥ ५२७८ ॥ ते दोऽनुनालिना, अभिधारेकंतें देति तं येरा ।

१ °स्य शिष्यपर्पत्, किं बहुना ? स्य<sup>०</sup> हा॰ ॥ २ °वासी वस्तुभृतमवस्तुभृतं न किं° श॰ ॥ ३ अचित्तं देंति य गिण्हन्ति गमा॰ ॥ ४ °म् । अथ मिश्रण सह प्रविशति ततो मिश्रे संयोगप्रायश्चित्तम् । तथा अचित्तं सचित्तं च दद्नो गृहतम्नस्याचार्यस्य एवमच षां॰ ॥

घट्टण विचालणं ति य, पुच्छा विष्फालणेगद्वा ॥ ५३७९ ॥

यः पुनरन्यमाचार्यमिभधार्य अप्रतिपेधकं वा पर्षद्वन्तं वाऽन्यं वा प्रविश्वति, तस्य पार्धे उपसम्पद्यत इत्यर्थः, तं यदि 'कुलादिगुरवः' कुलस्यविरा गणस्यविराः सङ्घस्यविरा वा जानी-युत्ततो यत् तेनाचित्तं सचित्तं वा तस्याचार्यस्योपनीतं तत् तस्य सकाशाद् इत्वा तो 'द्वावपि' आचार्य-प्रतीच्छको स्थविरा उपालभन्ते—कस्मात् त्वया अयमात्मपार्थ्वं स्थापितः ! कस्माद् वा व्वमन्यमिभधार्य अत्र स्थितः !; एवम् 'उपालभ्य' तं प्रतीच्छकं घट्टयित्वा 'तत्' सचित्तादिकं सर्वमिभधारितस्याचार्यस्य 'ददित' प्रयच्छन्ति, तदन्तिके प्रेपयन्तीत्यर्थः । अथ घट्टयित्वेति कोऽर्थः ! इत्याह—घट्टनेति वा विचारणेति वा प्रच्छेति वा विस्कालनेति वा एकार्थानि पदानि ॥ ५३७८ ॥ ५३७९ ॥ ततः—

घट्टें सचित्तं, एसा आरोवणा उ अविहीते । वितियपदमसंविग्गे, जयणाऍ कयम्मि तो सुद्धो ॥ ५३८० ॥

10

तं प्रतीच्छकं 'घट्टियत्वा' 'कमिमधार्य भवान् प्रस्थित आसीत् ?' इति प्रष्ट्रा सचितादिकं तस्याभिधारितस्य पार्श्वे स्थितराः प्रेपयन्तीति गम्यते । ''एसा आरोवणा उ अविहीए'' ति या पूर्वे प्रतिपेधकत्वं पर्यन्मीलनं वा कुर्वत आरोपणा भणिता सा अविधिनिष्पन्ना मन्तन्या । विधिना तु कारणे कुर्वाणस्य न प्रायश्चित्तम्, तथा चाह—''विह्यपय'' इत्यादि, यमसाव-15 भिधारयति स आचार्योऽसंविभस्ततो द्वितीयपदे यतनया प्रतिपेधकत्वं कुर्यात् । का पुनर्यतना ! इति चेद् उच्यते—प्रथमं साधुभिस्तं भाणयति—मा तत्र व्रज्ञ । पश्चादात्मनाऽपि भणेत्, पूर्वोक्तेन वा शिष्यादिन्यापारणप्रयोगेण वारयेत् । एवं यतनया प्रतिपेधकत्वे कृतेऽपि 'शुद्धः' निर्दोषः ॥ ५३८० ॥ अमुमेवार्थमाह—

अभिधारेंतो पासत्थमादिणो तं च जति सुतं अत्थि । जे अ पिंडसेहदोसा, ते सुन्वंतो वि णिद्दोसो ॥ ५३८१ ॥

20

25

यान् अभिघारयन्नसौ त्रजति ते आचार्याः पार्श्वस्थादिदोषदुष्टाः, यच श्रुतमसावभिरूपति तद् यदि तस्य प्रतिपेधकस्यास्ति, ततो ये प्रतिपेधकत्वं कुर्वतः 'दोषाः' शिष्यव्यापारणादयस्तान् कुर्वन्नपि निर्दोपस्तदा मन्तव्यः ॥ ५३८१ ॥

जं पुण सिचताती, तं तेसिं देति ण नि सयं गेण्हे । वितियऽचित्त ण पेसे, जावइयं वा असंथरणे ॥ ५३८२ ॥

यत् पुनः सचित्तादिकं प्रतीच्छकेनागच्छता रूट्यं तत् 'तेषाम्' अभिधारिताचार्याणां ददाति न पुनः खयं गृह्णाति । द्वितीयपदे यद् वस्तादिकमचित्तं तद् अशिवादिभिः कारणेः खयमरू-भमानो न प्रेषयेदिष । अथवा यावदुपयुज्यते तावद् गृहीत्वा शेपं तेपां समीपे प्रेषयेत् । असं-स्तरणे वा सर्वमिष गृह्णीयात् । सचित्तमप्यमुना कारणेन न प्रेषयेत् ॥ ५३८२ ॥ 30

नाऊण य वोच्छेयं, पुन्वगए कालियाणुओगे य । सयमेव दिसावंधं, करेज तेसिं न पेसेजा ॥ ५२८३ ॥ यस्तेन ग्रैक्ष आनीतः स परममेघात्री, तस्य च गच्छे नास्ति कोऽप्याचार्यपदयोग्यः, यच तस्य पूर्वगतं कालिकश्चनं वा समस्ति तस्यापरो अद्यीता न प्राप्यते, ततस्त्रयोज्येवच्छेदं ज्ञात्वा स्वयमेव तस्यात्मीयं दिन्वन्यं कुर्यात्, न 'तेपां' प्रागमियारिनानां पार्थे प्रेपयेन् ॥ ५३८३ ॥ अथ पर्यदतो अपवादमाद—

असहातो परिसिद्धनणं पि कुला उ मंद्यम्मेद्र ।
 पप्प व काल-ऽद्वाणे, सचिनादी वि गेण्हेला ॥ ५३८४ ॥

'असहायः' एकाकी स आचार्यस्ततः संविममसंविमं वा सहायं गृहीयात् । शिष्या वा मन्द्रधमीणो गुरूणां व्यापारं न वहन्ति ततो यं वा तं वा महायं गृहानः पपेद्रस्वमि कुर्यात् । श्राद्धा वा मन्द्रधमीणो न वन्न-पात्रादि प्रयच्छन्ति ततो छित्रसम्पन्नं शिष्यं यं वा तं वा परि10 गृहीयान् । हुर्मिक्षादिकं वा काल्यस्वानं वा प्राप्य ये लप्यहकारिणः शिष्यास्त्रान् सङ्गृहीयान् ।
एवं पपेद्रस्वं कुर्वेन् प्रतीच्छकस्य मिन्नादिकं तत्र प्रेपयेत्, पृवीक्तकारणं वा मञ्जाने स्वयमिष
गृहीयात् ॥ ५३८४ ॥ अथ योऽसा प्रतीच्छको गच्छित तस्यापवादमाह—

कालगर्यं सोऊणं, असिवादां तत्य अंतरा वा वि । परिसेछ्य पडिसेहं, सुद्धो अण्णं व विसमाणो ॥ ५३८५ ॥

15 यमाचार्यमिम्बार्य त्रजति तं कालगतं श्रुत्वा, यहा यत्र गन्तुकामन्त्रत्र अन्तरा वा अधि-वादीनि श्रुत्वा पर्पहतः प्रतिपेधकस्य वा अन्यस्य वा पार्श्व प्रविद्यन् शुद्धः ॥ ५२८५ ॥

एतद् अतिशेषितमुक्तम् । अथात्रेवाऽऽमाव्या-ऽनामाव्यतिशेषं विमणिपुराह— वर्चनो वि य दुविहो, वत्तमत्रक्तस्य मनगणा होति ।

वत्तम्मि खेत्तवर्ञं, अञ्चनं अणिपश्रो जाव ॥ ५३८६ ॥

20 यः प्रतीच्छको त्रजित सोऽपि च द्वितिषः—व्यक्तोऽव्यक्तश्च । तयोः सहायः किं दातव्यो ? न वा ? इति मार्गणा कर्तव्या । तत्र व्यक्तस्य यः मित्रजादित्यमः 'क्षेत्रवर्ज' परक्षेत्रं मुक्ता भवति स सर्वोऽप्यमिषारिताचार्यस्यामवति । यः पुनरव्यक्तः स महाययोवद्यापि तस्याचार्य-स्यापितो न भवति तावत् परक्षेत्रं मुक्ता यत् त महाया लगन्ते तत् पृवीचार्यस्थेवामवित ईति सङ्ग्रहगाथासमासार्यः ॥ ५३८६ ॥ अथैनामव विवृणोति—

25 सुतअञ्चर्चों अगीनो, वण्ण जो सीलसण्ह आरंणं। तिञ्चवरीओ वची, वनमवने य चउमंगी ॥ ५३८७ ॥

अत्रको द्विया—श्रुतेन वयसा च । तत्र श्रुतेनात्र्यकोऽगीतार्थः, वयसाञ्चकम्तु पोड-श्रानां वर्षाणामवीग् वर्तमानः, तद्विपरीतो व्यक्त उच्चते । अत्र च व्यक्ता-ज्यकाम्यां चतुर्मेही सवति—श्रुतेनाप्यव्यक्तो वयसाऽप्यव्यक्तः १ श्रुतेनाव्यक्तो वयसा व्यक्तः २ श्रुतेन

अञ्यक्तो वयसाञ्यकः ३ श्रुतेन व्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तः १ ॥ ५३८७ ॥

अस च सहायाः कि दीयन्ते ? उत न दीयन्ते ? इत्याह—

वत्तस्य वि दायव्या, पहुष्यमाणा यहाय किम्रु इयरे ।

## खेत्तविषजं अचंतिएसु जं लब्भित पुरिह्धे ॥ ५३८८ ॥

आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुपु व्यक्तस्यापि सहाया दातव्याः कि पुनः 'इतरस्य' अव्यक्तस्य ?, तस्य स्रुतरां दातव्या इति भावः । ते च सहाया द्विधा—आत्यन्तिका अनात्यन्तिकाश्च । आत्यन्तिका नाम—ये तेन सार्द्धं तत्रैवासितुकामाः, ये तु तं तत्र सुक्तवा प्रतिनिवर्तिष्यन्ते ते अनात्यन्तिकाः । तत्रात्यन्तिकेषु सहायेषु यद् व्यक्तः 'क्षेत्रविवर्जं' परक्षेत्रं सुक्तवा सचित्तादिकं 5 रूभते तत् "पुरिह्रे" ति यस्याऽऽचार्यस्याभिसुखं त्रजति स पुरोवर्ती भण्यते, अभिधारित इत्यर्थः, तस्य सर्वमिष सचित्तादिकमाभवति । परक्षेत्रे तु रूव्धं क्षेत्रिकस्याभाव्यम् ॥५३८८॥

जइ णेउं एतुमणा, जं ते मिग्गिल्लें वित्त पुरिमस्ते । नियमऽन्वत्त सहाया, णेतु णियत्तंति जं सो ये ॥ ५३८९ ॥

अथ ते सहायास्तं तत्र नीत्वा आगन्तुकामाः, अनात्यन्तिका इत्यर्थः, ततो यत् ते सहाया 10 रूमन्ते तत् सर्वमिष ''मिग्गिल्ले'' ति यस्य सकाशात् प्रस्थिताः तस्यात्मीयस्याचार्यस्याभवति । ''वत्ति पुरिमस्स'' ति यत् पुनः स व्यक्तः स्वयमुत्पादयति तत् 'पुरिमस्य' अभिधारितस्याभ- वति । यः पुनरव्यक्तस्तस्य नियमेनैव सहाया दीयन्ते, ते च सहाया यदि आत्यन्तिकास्तदा यद् असौ ते च रूमन्ते तद् अभिधारितस्याभाव्यम् । अथ तं तत्र नीत्वा निवर्तन्ते ततो यद् असौ ते च परक्षेत्रं मुक्तवा रूमन्ते तत् सर्वं पूर्वाचार्यस्याभवति यावद् अद्याऽप्यसौ नार्षितो 15 भवति ॥ ५३८९ ॥

वितियं अपहुचंते, न देज वा तस्स सो सहाए तुं। वहगादिअपडिवन्झंतगस्स उवही विसुद्धो उ ॥ ५३९० ॥

द्वितीयपदमत्र भवति—अपूर्यमाणेषु साधुषु सहायान् साधून् तस्याचार्यो न दद्यादिष । स चात्मना श्रुतेन वयसा च व्यक्तः, तस्य च त्रिकादावप्रतिवध्यमानस्योपिधिर्विद्यद्धो भवति, 20 नोपहन्यते । अथ त्रिकादिषु प्रतिवध्यते तत उपधेरुपघातो भवति ॥ ५३९० ॥

> एगे तू वचंते, उग्गहवज़ं तु लभति सचित्तं । वचंत गिलाणे अंतरा तु तहिं मग्गणा होइ ॥ ५३९१ ॥

यो व्यक्त एकाकी व्रजति स यदि अन्यस्याचार्यस्य योऽवग्रहस्तद्वर्जितेऽनवग्रहक्षेत्रे यत् किश्चिद् रूपितं तत् सचित्तमभिधार्यमाणस्याभवति । "वचंत" इत्यादि, योऽसौ ज्ञानार्थ व्रजति स द्वौ त्रीन् 25 वाऽऽचार्थान् कदाचिद् अभिधारयेत् 'तेषां मध्ये यो मे अभिरोचिष्यते तस्यान्तिके उपसम्पदं महीष्यामि' इति कृत्वा । स चान्तरा ग्लानो जातः, तैश्चाचार्यैः श्रुतम्, यथा—असानिभ-धार्य साधुरागच्छन् पथि ग्लानो जात इति; तत्रेयमाभाव्या-ऽनाभाव्यमार्गणा भवति ॥५३९१॥

१ °स्स । जे अश्वंत सहाया, तओ नियत्तंति तामा । २ वा का । कां प्रतौ टीकाऽप्येत-त्पाठानुसारेणैन, द्रयतां टिप्पणी ३ ॥ ३ °न्ते, खगुरुसमीपे गन्तुकामा इत्यर्थः, ततो यद् असौ वाराब्दात् ते च का । ४ भवति । ततः परं यस्यापितस्तस्याभाव्यम् । परक्षेत्रे तु लब्धं सर्वत्र क्षेत्रिकस्येति ॥ ५३८९ ॥ अथवाऽत्रैव द्वितीयपदमाह—वितियं का । ५ °विति ॥ ५३९० ॥ तस्य च सहायरहितस्य वजत आभाव्या-ऽनाभाव्यविधिमाह—एगे का ।॥

आयरियं दोणिं। आगति, एके एके वऽणागए गुरुगा । ण य लभती सचित्तं, कालगते विष्यरिणए वा ॥ ५३९२ ॥

र्यंदि तो हाविष आचार्यावागतो ततो यत् तेन छठ्यं तद् उमयोरिष साधारणम् । अथैक-स्त्योरागतः 'एक्श्य' हितीयो नागतः ततोऽनागतस्य चतुर्गुरु, यच सचिचमचित्तं वा तद्सो धन छमते, यसं गवेषियतुमागतस्य मवेमाभवति । एवं ज्यादिमद्वयाकेष्वाचार्येष्विमधारितेषु भावनीयम् । अथासौ ग्छानः कारुगतस्त्रदाऽषि यो गवेषियतुमागच्छिति तस्येवामवित, नेतरे-षाम् । अथासौ विषरिणतस्त्रतो यस्य विषरिणतः स न छमते । यत् पुनः सचिचादिकमिवा-थेमाणे छठ्यं पश्चाद् विषरिणतस्त्रतो यदविषरिणते भावे छठ्यं तद् छमते, विषरिणते भावे छठ्यं न छमते ॥ ५३९२ ॥

10 ं पंथ सहाय समत्थो, धम्मं सोऊण पन्त्रयामि ति । खेत्ते य त्राहि परिर्णयें, वाताहर्डे मग्गणा इणमो ॥ ५३९३ ॥

योऽमी ज्ञानार्थं प्रस्थितन्त्रस्य पिथ गच्छतः कश्चिद् मिथ्यादृष्टिः 'वाताहृतः' ৺ वानेना-ऽऽहृत इव वाताहृतः, आकस्मिक इत्यर्थः, ▷ समर्थः सहायो मिलितः, स च तस्य पार्थं धर्म श्रुत्वा 'प्रवृत्तामि' इति परिणामसुपगतवान् । स च परिणामः साशुपरिगृहीते क्षेत्रे जातो 18 भवेत्, 'क्षेत्राद् वा विहः' इन्द्रस्थानादा वा अपरिगृहीते वा क्षेत्रे, ततस्तृत्र वाताहृते प्रवृत्तितुं परिणते इयं मार्गणा भवति ॥ ५३९३ ॥

> खेत्तिम खेत्तियस्सा, खेत्तविहं परिणए पुरिछस्स । अंतर परिणय विष्परिणए य णगा उ मगगणता ॥ ५३९४ ॥

साधुपरिगृहीते क्षेत्रे प्रवज्यापरिणतः क्षेत्रिकस्थानवति । क्षेत्राद् विहः परिणतस्तु "पुरि20 इस्स" ति तस्येव साधोरामवति । अथान्तराऽन्तरा स प्रवज्यायां परिणतो विपरिणतश्च मवति
ततः क्षेत्रेऽक्षेत्रे च धर्मकथिकस्य राग-द्वेषो प्रतीत्यानेका मार्गणा । तद्यथा—यदि धर्मकथी
ऋजुतया कथयति तदा क्षेत्रे परिणतः क्षेत्रिकस्थामवति, अक्षेत्रे परिणतो धर्मकथिकस्य ।
अथ विपरिणते भावे रागेण न कथयति, यदा क्षेत्रान्तिर्गतो मविष्यति तदा कथियप्यामि
येन मे आभवति । एवं क्षेत्रनिर्गतस्य कथिते यदि परिणतः तदा क्षेत्रिकस्यामवतीत्येवं
26 विमाषा कर्तव्या ॥ ५२९ ॥

वीसिजयम्मि एवं, अविसिजिएँ चडलहुं च आणादी । तेसिं पि हुंति लहुगा, अविधि विही सा इमा होइ ॥ ५३९५ ॥

तास 14 हु।त लहुगा, आवाध विहा सा हमा हाई ॥ ५२९५ ॥
एवमेप विधिर्गुरुणा विसर्जिते शिप्ये मन्तन्यः । अथाविसर्जितो गच्छति तदा शिप्यस्य
प्रतीच्छकस्य च चतुर्रुषु । अथ विसर्जितो हितीयं वारमनाष्ट्रच्छ्य गच्छति तदा मासल्यु
30आज्ञादयश्च दोपाः । येपामपि समीपेऽसो गच्छति तेपामप्यविधिनर्गतं तं प्रतीच्छतां मवन्ति

१ तस्य ग्लानीभृतस्य प्रतिचरणाय यदि कां॰॥ २ °स्तत्रापि दे०॥ ३ अयात्रीय विशेषान्तरमाह इलवतरणं का०॥ ४ °णते, तहियं पुण मग्गणा तामा०॥ ५ ๗ ०० एतद-न्तर्गनः पाट. वां॰ एव वनंते॥

चत्वारो रुघवः, सचित्तादिकं चाभाव्यं न रुभन्ते । एपोऽविधिरुक्तः, विधिः पुनर्यं वक्ष्य-माणो भवति ॥ ५३९५ ॥ स पुनराचार्य एभिः कारणैर्न विसर्जयति—

> परिवार-पूयहेर्ड, अविसर्जते ममत्तदोसा वा । अणुलोमेण गमेञ्जा, दुक्खं खु विद्यंचिर्ड गुरुणो ॥ ५३९६ ॥

आत्मनः परिवारनिमित्तं न विसर्जयित, वहुमिर्वा परिवारितः पूजनीयो भविष्यामि, 'मम क शिष्योऽन्यस्य पार्श्व गच्छति' इति ममत्वदोपाद्वा न विसर्जयित, एवमविसर्जयन्तं गुरुम् 'अनु- लोझा' अनुकूलैर्वचोभिः 'गमयेत्' प्रज्ञापयेत् । कुतः ? इत्याह—'दुःखं' दुष्करं 'खुः' अव- धारणे गुरून् विमोक्तुम्, परमोपकारकारित्वाद् न ते यतस्ततो विमोक्तुं शक्या इति भावः । ततः प्रथमत एव विधिना गुरूनापृच्छ्य गन्तव्यम् ॥ ५६९६ ॥

कः पुनर्विधिः ? इति चेद् उच्यते---

10

नाणिम तिण्णि पक्ला, आयरि-उज्झाय-सेसगाणं च । एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्लेण एकेकं ॥ ५३९७॥

ज्ञानार्थं गच्छता अ अंचार्योपाध्याय-शेपसाधूनां > त्रीन् पक्षान् आप्टच्छा कर्तव्या । तत्र प्रथममाचार्यं पञ्च दिवसानाप्टच्छेत्, यदि न विसर्जयित तत उपाध्यायं पञ्च दिवसानाप्टच्छेत्, यदि सोऽपि न विसर्जयित तदा शेपाः साधवः पञ्च दिवसान् प्रष्टव्याः, एप एकः पक्षो गतः; 15 ततो द्वितीयं पक्षमेवमेवाचार्योपाध्याय-शेपसाधून् प्रत्येकमेकैकं पञ्चिमिर्दिवसैः प्रच्छिति; तृती-यमपि पक्षमेवमेव प्रच्छिति, एवं त्रयः पक्षा भवन्ति । अथवा अ पृक्षेणेकैकं प्रच्छेत् । किमुक्तं भविति १— > निरन्तरमेवाचार्य एकं पक्षमाप्रच्छिनीयः, तत उपाध्यायोऽप्येकं पक्षम्, गच्छसाधवोऽप्येकं पक्षम्, एवं वा त्रयः पक्षाः । एवमपि यदि न विसर्जयन्ति ततोऽविसर्जित एवं गच्छिति ॥ ५३९० ॥

एयविहिमागतं तू, पिडच्छ अपिडच्छेण भवे लहुगा । अहवा इमेहिं आगतें, एगादि पिडच्छती गुरुगा ॥ ५३९८ ॥

एतेन विधिना आगतं प्रतीच्छकं प्रतीच्छेत् । अप्रतीच्छतश्चतुरुंघुका भवेयुः । अथामी-भिरेकादिभिः कारणरागतं प्रतीच्छति ततश्चतुर्गुरुकाः ॥ ५३९८ ॥

तान्येव एकादीनि कारणान्याह-

25

एने अपरिणते या, अप्पाहारे य थेरए। गिलाणे बहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे॥ ५३९९॥

एकाकिनमाचार्य मुत्तवा सं समागतः । अथवा तस्याचार्यस्य पार्श्वे ये तिष्ठन्ति ते 'अपिर-णताः' आहार-वस्त-पात्र-शय्या-स्थिष्डिलानामकिष्पकाः तैः सिंहतमाचार्थं मुत्तवा आगतः । अथवा सं आचार्यः 'अरुपाधारः' तमेव पृष्ट्वा सूत्रा-ऽर्थवाचनां ददाति । स्थिवरो वा सं आचार्यः, 30 यद्वा तदीये गच्छे कोऽपि साधुः स्थिवरत्तस्य सं एव वैयावृत्यकर्ता । ग्लानो वा बहुरोगी वा सं आचार्यः । 'ग्लानः' अधुनोत्पत्तरोगः, 'बहुरोगी नामैं' चिरकालं बहुभिर्वा रोगैरिमिमूतः ।

१-२ < > एतचिद्धान्तर्गत. पाठः कां० एव वर्त्तते ॥ ३ °म' प्रभृतकालरोगेण चहुिभ कां० ॥

20

25

20

व्यथवा शिष्यास्तस्य मन्द्रधर्माणस्तस्यैव गुणेन सामाचारीमनुपारुयन्ति । एवंविधंमाचार्यं परित्य-ज्यागतः । ''पाहुडे'' त्ति गुरुणा समं 'श्राभृतं' कल्हं ऋत्या समागतः; व्यथवा 'श्राभृतका-रिणः' आसङ्घाडिकास्तस्य शिष्यास्तस्यैव गुणेन नासङ्ग्र टयन्ति ॥ ५३९९ ॥

एयारिसं विओसज, विष्पवासो ण कष्पती ।

सीस-पिडच्छा-८ऽयरिए, पायच्छित्तं विहिजती ॥ ५४०० ॥

एताह्यमाचार्यं व्युत्सुज्य 'विप्रवासः' गमनं कर्तुं न करूपते । यदि गच्छति ततः शिष्यस्य प्रतीच्छकस्याचार्यस्य च त्रयाणामपि प्रायश्चित्तं विधीयते । तत्रेकं ग्लानं वा मुक्तवा शिष्यस्य प्रतीच्छकस्य वा समागतस्य चतुर्गुरुकाः, यश्चाचार्यः प्रतीच्छति तस्यापि चतुर्गुरु । प्रामृते विष्य-प्रतीच्छकयोश्चतुर्गुरुकमेव, आचार्यस्य पश्चरात्रिन्दिवच्छेदः । 'शेपेषु' अपरिणतादिषु १० पदेषु शिष्यस्य चतुर्गुरु, प्रतीच्छकस्य चतुर्लुषु, आचार्यस्यापि शिष्यं प्रतीच्छत एतेषु चतुर्गुरु, प्रतीच्छकं प्रतीच्छतं श्रवीच्छतं ॥ ५४०० ॥

**थ**य 'ज्ञानार्थं त्रीन् पक्षानाप्रच्छनीयम्' (गा० ५३९७) इत्यत्रापवादमाह—

विइयपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे ।

नाऊण तस्समार्व, ऋष्पति गमणं अणापुच्छा ॥ ५४०१ ॥

15 द्वितीयपदमत्र भवति—आचार्यादिप्यसंविद्यीमृतेषु न प्रच्छेदि । सविमेप्तिप वा किश्चि-दागाढं—चारित्रविनाशनकारणं स्त्रीप्रमृतिकमात्मनः समुत्पन्नं ततोऽनाष्ट्रच्छयाऽपि गच्छिति । त्रेषां वा—गुरूणां स्त्रमावं ज्ञात्वा—'नेते पृष्टाः सन्तः कथमपि विसर्जयन्ति' इति मत्वा अना-पृच्छ्यापि गमनं करुपते ॥ ५४०१ ॥ अथाविसर्जितेन न गन्तव्यमित्यपवदति—

अन्सयणं वोन्छिजति, तस्स य गहणिम्म अत्थि सामत्यं ।

ण वि वियरंति चिरेण वि, एतेणऽविसिक्ततो गच्छे ॥ ५४०२ ॥

किमप्यध्ययनं व्यवच्छियते, तस्य च तद्गर्हणे सामर्थ्यमितः, न च गुरविधरेणापि 'वित-रन्ति' गन्तुमनुजानते, एतेन कारणेनाविसर्जितोऽपि गच्छेत् ॥ ५४०२ ॥

'अविधिना आगत आचार्येण न प्रतीच्छनीयः' इत्यस्यापवादमाह—

नाऊण य बोच्छेदं, पुन्त्रगते कालियाणुओंगे य ।

अविहि-अणापुच्छाऽऽगत, सत्तत्थविजाणओ वाए ॥ ५४०३ ॥

पूर्वगते कालिमश्चते वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा अविधिना—त्रजिकादिप्रतिवन्येनागतमना-पृच्छ्यागतं वा स्त्रार्थज्ञायको वाचयेत्, न कश्चिद्दोषः ॥ ५४०३ ॥ यम्नेन प्रतीच्छकेन दोक्षस्त्रास्यामिघारितस्यानामान्य आनीतः स न प्रहीतन्यः' इत्यपत्रदति—

णाऊण य बोच्छेदं, पुट्यगते कालियाणुओगे य ।

सुत्तत्थजाणगस्सा, कारणजाते दिसार्वघो ॥ ५४०४ ॥ पृवेगते कालिकश्चते वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा स्त्रार्थज्ञायकेने कारणजाते अनामाव्यस्यापि आत्मीयो दिग्वन्धः कर्तव्यः । आह—किमर्थमनिवद्धो न वाच्यते ? उच्यते—अनिवद्धः

<sup>.</sup> १ °न सूरिणा 'कारणजाते' पुष्टालम्बनेऽनामात्र्यस्यापि शिष्यस्य थात्मी° का॰ ॥ .

स्वयमेव कदाचिद् गच्छेत् पूर्वाचार्येण वा नीयेत, कालदोषेण वा ममत्वीभावमालम्वय वाच-यिष्यन्ति इति दिग्वन्घोऽनुज्ञातः ॥ ५४०४ ॥ इदमेव सविशेषमाह—

ससहायअवत्तेणं, खेत्ते वि उवद्वियं तु सचित्तं। दलियं णाउं वंघति, उभयममत्तद्वया तं वा ॥ ५४०५ ॥

अव्यक्तेन ससहायेन यः शैक्षो छ्ब्धो यश्च परक्षेत्रेऽपि उपस्थितः सचित्तः स पूर्वीचार्यस्य व क्षेत्रिकाणां वा यद्यपि आभाव्यस्तथापि तं 'दिलकं' परममेधाविनमाचार्यपदयोग्यं ज्ञात्वा यद्या-त्मीये गच्छे नास्त्याचार्यपदयोग्यस्ततस्त्रात्मीयां दिशं बधाति, स्वशिष्यत्वेन स्थापयतीत्यर्थः । कुतः ! इत्याह—उभयस्य—साधु-साध्वीवर्गस्य तत्र शैक्षे ममत्वम्—'असाकमयम् इत्येवं ममीकारो भूयात्' इति कृत्वा, यद्वा स्वगच्छीयसाधूनां तस्य च शैक्षस्य 'परस्परं सिष्झिलका वयम् इत्येवं ममत्वं भविष्यति' इति बुद्धा तमात्मीयशिष्यत्वेन बधाति । ''तं व'' त्ति यो वा 10 मतीच्छक आयातस्तमपि महण-धारणासमर्थ विज्ञाय स्वशिष्यं स्थापयति ॥ ५४०५ ॥

एवं शैक्षः प्रतीच्छको वा कारणे शिष्यतया निवद्धः सन् यदा निर्मातो भवति तदा-

आयरिए कालगते, परियद्वइ तं गणं च सो चेव । चोएति य अपढंते, इमा उ तिहुँ मग्गणा होइ ॥ ५४०६ ॥

आचार्ये कालगते सति गच्छस्य निबद्धाचार्यस्य च व्यवहारो भण्यते—स स्वयमेव तं 15 गणं परिवर्तयति । स च गच्छो यदि श्रुतं न पठित ततस्तमपठन्तं नोदयति । यदि नोदिता अपि ते गच्छसाधवो न पठिन्त तत इयमाभवद्यवहारमार्गणा भवित ॥ ५४०६॥

साहारणं तु पढमे, वितिए खित्तम्मि ततिय सुह-दुक्खे । अणहिजंते सीसे, सेसे एकारस विभागा ॥ ५४०७ ॥

कालगतस्थाचार्यस्य प्रथमे वर्षे सचितादिकं साधारणम्, यदसौ प्रतीच्छकाचार्य उत्पादयित 20 तत् तस्यैवाभवित यद् इतरे गच्छसाधव उत्पादयित तत् तेषामेवाभवतीति भावः । द्वितीये वर्षे यत् क्षेत्रोपसम्पन्नो लभते तत् तेऽपठन्तो लभन्ते । तृतीये वर्षे यत् सुख-दुःखोपसम्पन्नो लभते तत् ते लभन्ते । चतुर्थे वर्षे कालगताचार्यशिष्या अनधीयाना न किश्चिल्लभन्ते । शेषा नाम—येऽधीयते तेषामधीयानानां वक्ष्यमाणा एकादश विभागा भवन्ति ॥ ५४०७ ॥

शिष्यः प्रच्छति — क्षेत्रोपसम्पन्नः सुल-दुःखोपसम्पन्नो वा किं रुभैते ? सूरिराह —

खेत्तोवसंपयाए, बावीसं संधुया य मित्ता य । पर्ने सह-दुक्ख मित्तवज्ञा, चउत्थए नालबद्धाइं ॥ ५४०८ ॥

क्षेत्रोपसम्पदा उपसम्पत्तः 'द्वाविंशतिम्' अनन्तर-परम्परावछीबद्धान् माता-पित्रादीन् जनान् लगते, 'संस्तुतानि च' पूर्व-पश्चात्संस्त्वसम्बद्धानि प्रपोत्र-श्वशुरादीनि 'मित्राणि च' सहजात-कादीनि लगते, दृष्टाभाषितानि तु न लगते । सुल-दुःखोपसम्पत्तस्तु एतान्येव मित्रवर्जानि 30 लगते । चतुर्थस्तु—पञ्चविधोपसम्पत्तमप्रामाण्यात् श्रुतोपसम्पत्तः स केवलान्येव द्वाविंशतिना-लबद्धानि लगते, अयं च प्रसन्नेनोक्तः । क्षेत्रोपसम्पत्त-सुलदुःखोपसम्पत्तयोर्थद् आभाव्यसक्तं

<sup>,</sup> १ °भते ? इत्यपि तावद् वयं न जानीमहे; सूरि° कां गार है, वर्ष

तत् ने छिप्या अनकीयाना हिनीये हुनीये च बर्गे ययाक्रमं रूपन्त, चहुँथे बर्गे सर्वेमस्या-चार्यस्थापद्यति न तेपास ॥ ५४०८ ॥

ये तु शिष्या वर्षणेन नेषां विविक्तणेन—त्य काकातानांग्ल चतुर्विंग गर्रो संत्रम्—शिष्याः शिष्णिकाः प्रतीत्त्रकाः प्रतीत्त्रिकाक्षेति । एतेशां पृत्रेष्टिर-म्बाहुद्दियोः ध्नितःसम्बक्षया प्रताद्य गमा सदित । पृत्रेष्टिरं नाम-यन् नेनान्येश नेवनः नेशां शुन्तः दिष्टम्, यन् पुनन्तेन प्रतीत्त्रकात्रायेणोद्दिष्टं नन् स्वाहुद्दिरम् । तत्र विविद्यस्

पुत्रवृद्धिः नम्मा, पञ्छदिक्वे पत्रायर्थनम्म । सुत्रच्छगम्म परमे, पदिच्छण् जं न् महित्रं ॥ ५४०९ ॥

यद् आवर्षेण जीवता प्रतीच्छकेम पृत्रेष्ट्रिष्टं तदेव पछत् प्रथम वर्षे यत् मन्तित्तनविन् 19वा स समने तत् 'तस्' कास्तानावार्यस्थासवति, एए एको विस्ताः । अथ रश्चातृहिष्टं ततः प्रथमनंत्रमारे यत् सनितादिकं स्थातं तत् सर्वे 'प्रशावयतः' प्रतीच्छकाचार्यस्थासवति, एर द्वितीयो विभागः ॥ ५२०६ ॥

> पुर्वं पच्छुहिंह, पहिच्छण में तु होह मिन्ने । संबच्छरम्मि बितिण, ने सम्बं पदाययंतम्म ॥ ५४१० ॥

15 शर्ताच्छकः पूर्वेदिष्टं पश्च हुद्दिरं दा परतु यन् नस् सक्ति देशं नद् हिनीय दों सर्व-सरी प्रवाचयतो स्वति, एप नृतीयो विसागः ॥ ५३१० ॥ अथ रिज्यसामिदीयने—

पुत्रं पञ्जूहिंह, सीसम्मिय य त्रं तु होह सबितं । संबच्छर्राम्य पहरेंग, नं सक्वं गुरुष्य आयब्द ॥ ५२११ ॥

शियस कारणनावाँगे वा रहिर्द मेरेन् प्रेनीन्स्यकावाँगे वा तर्दानी उटन् यद श्रमवितादिकं रूपने तत सर्वे प्रयमे संक्ष्मेरे 'सुनेः' कारणनावासेन्सम्बन्धि, एउ बहुवी विकासः ॥ ५९११ ॥

> पुन्हिहं नन्या, पन्छिहं पत्राययंतस्त । पंत्रच्छरम्यि वितिण, सीमस्यि उ जं तु मिलनं ॥ ५७१२ ॥

शिष्यस पूर्वेदिएनर्थयसम्ब द्वितीये द्वेषे सदिसाहिकं श्राक्यमान्यवेसामहीते, उडसी १६ विमागः । प्रशाहरिष्टं एटनः शिष्यस स<del>दिसाहिकं</del> एकान्यन शासाव्यं स्वति, रही विमागः ॥ ५७१२ ॥

> पुर्वं पच्छुद्धि, मीयम्मि य वं तु होह् मुचिनं । सैक्च्छ्यम्मि ततिए, नं पच्चं पदायर्वनम्य ॥ ५२१३ ॥

पूर्वेदिरं पश्च हुद्दिरं वा पठिन शिन्ये मन्त्रितिकं तृतीयं वर्षे सर्वसीय प्रवादयन श्रास-१९वति, महसे विसागः ॥ ५११६ ॥

पुन्हित्हें नम्या, पच्छतिहें पदायर्गनस्य । संबच्छरिम पहेंगे, सिम्पिणिए वं तु सुविनं ॥ ५४१४ ॥ छिष्यकार्ग पूर्वेहिष्टं पठन्यां सस्तिहिकं 'तस्य' क्राकादावर्णस दक्षेत हों द्याराज्यस्य,

20

अष्टमो विभागः । पश्चादुिह्मधीयानायां प्रवाचयत आभाव्यम् , नवमो विभागः ॥ ५४१४ ॥ पुर्वं पच्छुिह्हे, सिस्सिणिए जं तु होइ सिचतं । संवच्छरिम घीए, तं सन्त्रं पवाययंतस्स ॥ ५४१५ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां शिब्यिकायां सिचतादिलामो द्वितीये वर्षे प्रवाचयत आभवति, दशमो विभागः ॥ ५४१५ ॥

> पुन्वं पच्छुद्दिहे, पिडिन्छिगा जं तु होति सिचतं । संवच्छरम्मि पढमे, तं सन्वं पवाययंतस्य ॥ ५४१६ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां प्रतीच्छिकायां प्रथम एव संवत्सरे सर्वमपि प्रवाचयत आभवति, एव एकादशो विभागः॥ ५४१६॥ एव एक आदेश उक्तः। अथ द्वितीयमाह—

संवच्छराइँ तिन्नि उ, सीसिम्म पिडच्छए उ तिह्वसं । एवं क्रुले गणे या, संवच्छर संघें छम्मासा ॥ ५४१७॥

प्रतीच्छकाचार्यस्तेवां कुलसको गणसकः सङ्घसको वा भवेत्। तत्र यदि कुलसकः तदा त्रीन् संवत्सरान् शिष्याणां वाच्यमानानां सचित्तादिकं न गृह्णाति, ये पुनः 'प्रतीच्छका-स्तेषां वाच्यमानानां यस्मिनेव दिने आचार्यः कालगतस्तिह्वसमेव गृह्णाति। एवमेककुलसके विधिरुक्तः। अथ चासौ गणसक्तस्ततः संवत्सरं शिष्याणां सचित्तादिकं नापहरति। यस्तु 15 कुलसको गणसको वा न भवति स नियमात् सङ्घसकः, स च षण्मासान् शिष्याणां सचि-त्तादिकं न गृह्णाति। तेन च प्रतीच्छकाचार्येण तत्र गच्छे वर्षत्रयमवद्यं स्थातव्यम्, परतः प्रनरिच्छा॥ ५४१७॥

तत्थेव य निम्माए, अणिग्गए णिग्गए इमा मेरा। सक्कुले तिनि तियाई, गणे दुगं वच्छरं संघे ॥ ५४१८ ॥

'तैत्रैव' प्रतीच्छकाचार्यसमीपे तिसान् धानिगति यदि कोऽपि गच्छे निर्मातस्तदा सुन्दरम् । अथ न निर्मातः स च वर्षत्रयात् परतो निर्गतः ते वा गच्छीयाः 'एप साम्प्रतमसाकं सचिचा-दिकं हरति' इति कृत्वा ततो निर्गतास्तदा इयं 'मर्यादा' सामाचारी—''सकुले' इत्यादि, 'सकुले' सकीयकुलस्य समवायं कृत्वा कुलस्य कुलस्य विरस्य वा उपतिष्ठन्ते, ततः कुलं तेषां वाचनाचार्य ददाति वारकेण वा वाचयति । कियन्तं कालम् १ इत्याह—''तित्रि तियाइं'' ति 25 त्रयस्त्रिका नव भवन्ति, ततो नव वर्षाणि वाचयतीत्युक्तं मवति; यदि एतावता निर्मातास्तदा सुन्दरम्, धायकोऽपि न निर्मातस्ततः 'सुलं सचिचादिकं गृहाति' इति कृत्वा गणसुपतिष्ठन्ते, गणोऽपि द्वे वर्षे पाठयति, न च सचिचादिकं हरति; यद्येत्रमप्यनिर्मातास्ततः सङ्घपतिष्ठन्ते, सङ्घोऽपि वाचनाचार्य ददाति, स च संवत्सरं पाठयति; 'एवं द्वादश वर्षाणि अवन्ति । यद्ये-वर्मकोऽपि निर्मातस्तदा सुन्दरम् , अथ न निर्मातस्ततः पुनरिष कुलादिस्र कुलादिस्यविरेषु वा 30 तेनैव कमेणोपतिष्ठन्ते, तावन्तमेव कालं कुलादीनि यथाकमं पाठयन्ति, न च सचिचादिकं हरन्ति, एवमेतान्यपि द्वादश वर्षाणि भवन्ति । पूर्वद्वादशमिश्च मीलितानि जाता वर्षाणां चतु-

१ पवमनेन विधिना 'तत्रैव' कां ना २ 'स्ततो वर्षनवकाद्रई 'कुलं कां ना

ř,

विंग्रतिः । यदि एतावता कालेनैकोऽपि निर्मातम्त्रदा विहरन्तु, अथ न निर्मातम्त्रतो स्योऽपि कुल-गण-सङ्घेषु तथैवोपतिष्ठनते, तेऽपि तथैवे पाठयन्ति । एतान्यपि द्वाद्रग्न वर्षाणि चतुर्विंग्रता मील्यन्ते जाता पर्विंगत् । यथेवं पर्विंगता वर्षरेकोऽपि निर्मातम्त्रने विहर्न्तु ॥ ५४१८॥ अथैकोऽपि न निर्मातः, कथम् १ इति चेद् उच्यते—

ओमादिकारणेहि व, दुम्मेहनेण वा न निम्माओ । क्राऊण कुलसमायं, कुल थेरे वा उवहंति ॥ ५४१९ ॥

अवमा-ऽगिवादिभिः कारणैरनवरतमपरापरमामेषु पर्यटतां होमंघम्तय। वा नकोऽपि निर्मा-तस्ततः कुरुसमवायं कृत्वा [कुरुं] कुरुस्यविरान् वा सर्वेऽप्युपतिष्टन्ते नवम्नेरुपसम्पदं माह-यितत्र्याः ॥ ५११९ ॥ कुत्र पुनः १ इति चेद् उच्यते—

10 पत्रज्ञएगपिनस्य, उनमंपय पंचहा मए ठाणे । छत्तीसाऽतिकंते, उनसंपय पत्तुत्रादाए ॥ ५४२० ॥

यः प्रवज्यया एकपाक्षिकन्तन्य पार्श्व उपसम्पदं नान् कुळस्वविग प्राह्येयुः । सा च उप-सम्पत् पञ्च्या वक्ष्यमाणनीत्या भवति । तस्यां चोपसम्पदि पर्वित्रग्रह्मातिकमे प्राप्तायां "सप् ठाणि" चि विमक्तिच्यत्ययान् 'स्वकम्' आत्मीयं स्थानम् 'उपाडाय' गृहीत्वा तिक्पसम्पचन्यम् 16॥ ५९२० ॥ इटमेव मावयति—

. गुरुसन्त्रिरुओं मज्ज्ञंनियो व गुरुगुरु गुरुस्स वा णच् । अह्वा कुलिचतो ऊ, पत्र्वज्ञाएगपक्त्वीयो ॥ ५४२१ ॥

'गुरुसिन्निलकः' गुरुणां महाध्यायी पितृन्यस्थानीयः, 'सन्मिनिकः' आत्मनः सम्मिचारी भ्रातृस्थानीयः, 'गुरुगुरुः' पितामहस्थानीयो गुरुः, गुरोः सम्बन्धी 'नमा' प्रशिष्य आत्मनो 20 श्रातृन्यस्थानीयः, एते प्रतन्यया एकपाक्षिका उच्यन्ते । अथवा 'कुडमत्कः' समानकुछोद्भवः सोऽपि प्रतन्ययकपाक्षिकः । एतेषां समीपे यथाकममुष्यसम्पत्तव्यम् ॥ ५१२१ ॥

> पन्त्रज्ञाऍ सुएण य, चडमंगुवसंपया क्रमेणं तु । पुन्ताहियवीसरिए, पदमासद ततियमंगे उ ॥ ५४२२ ॥

इहेकपाक्षिकः प्रत्रज्यया श्रुतेन च सवित । नत्र प्रत्रज्येकपाक्षिकोऽनन्तरमुक्तः, श्रुनैकपा25 क्षिकः—येन सहेकवाचिनिकं सूत्रम् । अत्र चतुर्भद्गी—प्रत्रज्ययेकपाक्षिकः श्रुनेन च १ प्रतज्यया न श्रुतेन २ श्रुतेन न प्रत्रज्यया ३ न प्रत्रज्यया न श्रुतेन १ । एतेषु चामुना क्रमेणोपसम्पत् प्रतिपत्तत्र्या । "पदमा" इत्यादि, प्रथमतः प्रथममद्गे उपसम्पत्तत्र्यम्, नदमावे तृतीये
मक्ते । कुतः ? इत्याह—यतः पृत्रोधीतं श्रुतं विस्मृतं सन् तेषु मुखेनेबोङ्ज्वाळ्यितुं श्रुक्यते,
श्रुतैकपाक्षिकत्वात् ॥ ५१२२ ॥ अथ पञ्चविधामुपसम्पदमाह—

असुर सुर-दुक्खे खेत्ते, मन्ने विणञ्जोवसंपयाए य । वावीस संयुग वर्गंस दिद्वमद्वे य सब्वे य ॥ ५४२३ ॥ श्रुतोपसम्पत् १ मुख-दुःखोपसम्पत् २ श्रेत्रोपसम्पद् ३ मार्गापसम्पद् ४ विनयोपसम्पत् ५,

१ च द्वादश चर्पाणि पाठ° कां॰ ॥ २ अत्रैच ग्रिशेषमाह इचवनरणं कां० ॥

एवमेपा पत्रविधा उपसम्पत् । एतासु पञ्चलप्यामवद्यवहारमाह—"वावीस" इत्यादि, श्रुतोपसम्पदि द्वाविंगतिनीलवद्धानि लभ्यन्ते । तद्यथा—माता १ पिता २ श्राता ३ भगिनी १ पुत्रो ५ दुहिता ६, मातुर्माता ७ मातुः पिता ८ मातुर्माता ९ मातुर्भगिनी १०, एवं पितुर्माता ११ पिता १२ आता १३ भगिनी १४, आतुः पुत्रो १५ दुहिता १६, भगिन्याः पुत्रः १७ पुत्रिका १८, पुत्रस्य पुत्रः १९ पुत्रिका २०, दुहितुः पुत्रः २१ पुत्रिका २२ चेति । 5 एतानि द्वाविंगतिरपि श्रुतोपसम्पदं प्रतिपन्नस्यामवन्ति । सुख-दुःखोपसम्पन्नस्तु एनां द्वाविंगति-मन्यांश्च पूर्वसंस्तुत-पश्चात्संस्तुतान् प्रपोत्र-श्च शुरादीन् लभते । क्षेत्रोपसम्पत्रस्तु एतान् सर्वानिष वयस्यांश्च लभते । मार्गोपसम्पन्न एतान् सर्वानिप लभते, अपरे च ये केचिद् दृष्टाभापितास्ता-निष प्रामोति । विनयोपसम्पदं प्रतिपन्नस्तु 'सर्वानिष' ज्ञाता-ऽज्ञात-हप्टा-ऽहप्टान् रूभते, नव-रम्---विनयार्हस्य विनयं प्रयुद्धे ॥ ५४२३ ॥ 10

"सए ठाणे" (५२२०) त्ति यदुक्तं तस्यायमर्थः—पञ्चविधाऽप्युपसम्पत् सस्मिन् स्थाने मितपचन्या । किमुक्तं भवति थ-श्रुतोपसम्पदं मितिपित्सोर्यस्य पार्श्वे श्रुतमित्ति तत् तस्य स्रस्थानम् , सुख-दुःखार्थिनः स्रस्थानं यत्र वैयावृत्यकराः सन्ति, क्षेत्रोपसम्पदर्थिनो यदीये क्षेत्रे भक्त-पानादिकमित्त, मार्गोपसम्पदि्थनो यत्र मार्गज्ञः समित्त, विनयोपसम्पदि्थनो यत्र विनयकरणं युज्यते, एतानि खस्थानानि । अथवा खस्थानं नाम-प्रवज्यया श्रुतेन च य एक-15 पाक्षिकस्तत्र प्रथमसुपसम्पत्तव्यम्, पश्चात् कुलेन श्वतेन चैकपाक्षिकस्य पार्धः, ततः श्वतेन गणेन चैकपाक्षिकस्य समीपे, ततः श्रुतेनैकपाक्षिकस्य सन्निधो, ततः प्रत्रज्ययेकपाक्षिकस्य सकारो, ततः प्रवज्यया श्रुतेन वा नेकपाक्षिकस्यापि पार्धे उपसम्पत् प्रतिपत्तव्या ॥

आह—साधर्मिकवात्सल्याराधनार्थं सर्वेणापि सर्वस्य श्रुताध्यापनादि कर्तव्यं ततः किमर्थं प्रथमं प्रवज्या-कुलादिभिरासन्नतरेषूपसम्पद्यते ? इत्याह — 20

> सन्वस्स वि कायन्वं, निच्छयओ किं कुलं व अकुलं वा। कालसभावममत्ते, गारव-लजाहि काहिति ॥ ५४२४ ॥

निश्चयतः सर्वेण सर्वस्याप्यविशेषेण श्रुतवाचनादिकमात्मनो विपुरुतरां निर्जरामभिरुपता कर्तन्यम्, किं कुरुमकुरुं वा इत्यादिविचारणया ?; परं दुष्पमारुक्षणो यः कारुस्तस्य यः स्वमावः-अनुभावस्तेन 'आत्मीयोऽयम्' इत्यादिकं यद् ममत्वम्, यच गुर्वादिविषयं गौरवं-25 बहुमानबुद्धिः, या च तदीया रुजा, एतैः प्रेरिताः सुखेनैव करिप्यन्तीति कृत्वा प्रथमं प्रविज्या-दिभिरासन्नतरेपूपसम्पद्यत इति ॥५८२॥ गतं ज्ञानार्थं गमनम् । अथ दर्शनार्थं गमनमाह---

कालिय पुन्वगए वा, णिम्माओ जति य अत्थि से सत्ती। दंसणदीवगहेरं, गच्छइ अहवा इमेहिं तु ॥ ५४२५ ॥

कालिकश्रुते पूर्वगते वा यद् वा यसिन् काले श्रुतं प्रचरित तसिन् स्त्रेणार्थेन च यदा ३० निर्मातो भवति, यदि च तस्य प्रहण-धारणगक्तिस्तथाविधा समस्ति ततो दर्शनदीपकानि-सम्यग्दर्शनोज्ज्वालनकारीणि यानि सम्मत्यादीनि शास्त्राणि तेपां हेतोरन्यं गणं गच्छति ॥ ५४२५ ॥ अथवा एभिः कारणेरीच्छेत-

25

## मिक्ख्गा जिंह देसे, बोडिय-थिल-णिण्हएहिं संसम्मी । नेसि पण्णवणं अमहमाणें वीमिक्षिए गमणं ॥ ५४२६ ॥

यत्र देशे 'मिक्षुकाः' बेद्धा बोटिका या निद्धवा वा बहवलेपां तत्र म्यली तत्र ये आचार्याः स्थितासेः सार्द्धमाचार्याणां संमिर्गः प्रीतिरित्यर्थः; ते च मिक्षुकाद्यः स्वसिद्धान्तं प्रज्ञापयन्ति, कम चाचार्यो दाक्षिण्येन तर्कप्रन्थाप्रचीणतया वा तृष्णीकस्तिष्ठति, तां च तदीयां प्रजापनामसह-मानः कश्चिद् विनेयश्चिन्तयति—अन्यं गणं गत्वा दर्धनप्रमावकानि बाखाणि पठामि येना-मृन् निरुत्तरान् करोमि । एवं विचिन्त्य स तथेव गुरुताष्ट्च्छ्य तिर्विसार्जितो गच्छिति ॥ ५९२६ ॥ इदमेव भावयति—

लोए वि अ परिवादो, भिक्खुगमाटी य गाढ चमहिति । विष्यरिणमंनि सेहा, ओमामिजंति सहा य ॥ ५४२७ ॥

मिक्षुकाद्यानां स्वसिद्धान्तं थिर उद्घाट्य प्रक्षपयतामि यदा स्रयो न किमिप हुवते ततो छोकेऽपि च परिवादो जातः—एते छोदनमुण्डा न किमिप जानते, श्रमी तु सोगताः सर्वम- वबुच्यन्ते । एवं ते भिक्षुकादयः परिवादं श्रुत्वा गादतरं जेन्यासनं चमदयन्ति, श्रेक्षाश्च विपरिणमन्ति, श्राद्धाश्च रक्तपटोपासकरपञ्चाज्यन्ते—एते श्वेतिभिक्षवो वठरिश्ररोमणयश्चाहुका- १६ रिणः, यद्यम्ति सामध्य ततोऽसाकमुत्तरं प्रयच्छन्तु । अथवा तः मिक्षुकादिमिः स्थिकिकाया- माचार्यस्यापि वण्टको निबद्धो वर्तते, भाग इत्यर्थः ॥ ५४२७॥ ततः—

रसगिद्धो च थलीए, परतित्थियतञ्जणं असहमाणो । गमणं चहुस्सुतत्तं, आगमणं चादिपरिसा उ ॥ ५४२८ ॥

स धाचार्यस्तस्यां स्विकायां 'रसगृद्धः' किग्व-मधुराहारलम्पटः सामर्थ्यं सत्यपि न किञ्चि20 दुत्तरं प्रयच्छिति । एवमादिकां परतीर्थिकतर्जनामसहमानः शिष्य ध्वाचार्ये विभिना पृष्टा
'निर्गतः' अन्यगणगमनं कृतवान्, तत्र च तर्कशास्त्राणि श्रुत्वा बहुश्रुतत्वं तस्य सञ्जज्ञे, ततो
म्यः स्वगच्छे आगमनम्, आगतेन च पृत्वेमाचार्या द्रष्ट्रच्याः, नतोऽन्यस्यां वनतां स्थित्वा या
तत्र वादमार्गकुशस्य पर्पत् तां परिचितां कृत्वा राज्ञो महाजनस्य च पुरतः परतीर्थिकान्
निष्पिष्टपश्वच्याकरणान् करोति ॥ ५४२८॥'

वायपरायणक्विया, जित पहिसेहंति साहु छहं च । अह चिरणुगत्रो अम्हं, मा में पवत्तं परिहवेह ॥ ५४२९ ॥

वादे पराजयेन कृपिताः सन्तो यदि ते मिक्षकादय आचार्यस्य तं वण्टं प्रतिपेषयन्ति ततः 'साधु' मुन्दरं 'छष्टं च' अमीष्टं जानमिति । अथ तत्र कोऽपि त्र्यात्—एतस्य को दोपः ! चिरमनुगत एपोऽस्माकम्, मा पृत्रेपगृत्तं दातन्त्रमस्य परिदापयन ॥ ५४२९ ॥

80 ततः को विधिः १ इत्याह—

काऊण य प्पणामं, छेदसुतस्सा दलाह पहिपुच्छं । अण्णत्य चमहि जग्गण, तेमि च णिवेदणं काउं ॥ ५४३० ॥

१ तनस्र कि सन्नायते ? इत्याद्य इत्यवनरणं कां ।॥

गुरोः पदकमरुख प्रणामं कृत्वा वक्तव्यम्—छेदश्चतस्य प्रतिपृच्छां मम प्रयच्छत । अत्र चागीतार्थाः शृण्वन्ति ततोऽन्यस्यां वसतौ गच्छावः । एवमुक्तोऽपि यदि तस्या वसतेर्ने निर्ग-च्छति तत्राख्यानिकादिकथापनेन चिरं रात्री गुरवो जागरणं कारापणीयाः, 'तेषां च' अगी-तार्थीनाम् 'वयमाचार्यमेवं नेष्यामः, भवद्भिवीं हो न कर्तव्यः' इति निवेदनं कृत्वा गन्तव्यम् ॥ ५४३० ॥ इदमेव व्याचष्टे---Б

सदं च हेतुसत्थं, अहिज्ञओ छेदसुत्त णहं मे।

एत्थ य मा अग्रतत्था, सुणिज तो अण्णिहं वसिमो ॥ ५४३१ ॥ 'शब्दशीस्त्रम्' ऐन्द्रादिकं 'हेतुशास्त्रं' सम्मत्यादिकम् एवमादिकं शास्त्रमधीयानस्य 'छेदस्त्रं' निशीथादिकं सूत्रतोऽर्थतस्तदुभयतो वा मम नष्टं तस्य प्रतिष्टच्छां मे प्रयच्छत । 'अत्र च' वसतौ 'अश्रुतार्थाः' शैक्षा अपरिणामका वा मा शृणुयुः, ततोऽन्यस्यां वसतौ वसामः । 10 एवमन्यव्यपदेशेन निष्काशयति ॥ ५४३१ ॥

अथ तस्या वसतेः क्षेत्राद्वा निर्गन्तुं नेच्छति ततोऽयं विधिः---

खित्ताऽऽरिक्खणिवेयण, इयरे पुन्वं तु गाहिया समणा। जग्गविओ सो अ चिरं, जह णिजंतो ण चेतेती ॥ ५४३२ ॥

'आरक्षिकः' दाण्डपाशिकस्तस्य निवेदनं कियते—"खित्त" त्ति असाकं क्षिप्तचित्तः साधुः 15 समित तं वयमर्थरात्रे वैद्यसकाशं नेप्यामः, स यदि नीयमानः 'हियेऽहं हियेऽहम्' इत्यारटेत् ततो युष्माभिन किमपि भणनीयम् । 'इतरे' अगीतार्थाः श्रमणाः पूर्वमेव श्राहिताः कर्तव्याः— वयमाचार्यमेवं नेप्यामः, मा बोलं कुरुष्यम् । स चाचार्यश्चिरमाख्यायिकाः कथापयित्वा जागरितः सन् यदा निर्भरं छुप्तो भवति तदा नीयते यथा नीयमानो न किञ्चित् चेतयति ॥ ५४३२ ॥

निण्हयसंसग्गीए, बहुसी भण्णंतुवेह सी कुणइ। तुह किं ति वच परिणम, गता-ऽऽगते णीणिओ विहिणा ॥ ५४३३॥

अथ निह्नवानां संसन्यीऽऽचार्यो न निर्गच्छति, बहुशो भण्यमानोऽप्युपेक्षां कुरुते, अथवा मृयात्—यद्यहं निह्नवसंसर्गं करोमि ततो भवतः किं दुःखयति व वज त्वं यत्र गन्तन्यम् । एवं परिणामं गुरूणां ज्ञात्वा शिष्येण 'गता-ऽऽगतेन' अन्यं गणं गत्वा ज्ञास्त्राण्यधीत्य भूय आगतेन निह्नवान् पराजित्याचार्यः 'विधिना' अनन्तरोक्तेन निष्काशितः कर्तव्यः ॥५४२३॥ 25

एसा विही विसिज्जिएं, अविसिज्जिएं लहुग दोस आणादी। तेसिं पि हुंति लहुगा, अविहि विही सा इमा होइ ॥ ५४३४ ॥

एप विधिग्रुणा विसर्जिते शिष्ये मन्तव्यः । अविसर्जितस्य तु गच्छतश्चतुर्रुषु दोषाश्चा-ज्ञादयः। 'तेषामिप' प्रतीच्छतां चतुर्रुषुकाः। एषोऽविधिरुक्तोऽतो विधिना गन्तव्यम्॥५४३४॥

स चायं विधिर्भवति-

30

20

दंसणनिते पक्लो, आयरि-उन्झाय-सेसगाणं च। एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्खेण सन्वे वि ॥ ५४३५ ॥

१ °शास्त्रं च' ऐन्द्रादिकं व्याकरणं 'हेतुशास्त्रं' सम्मत्यादिकं प्रमाणशास्त्रमधी का॰॥

Đ

10

15

द्रश्निप्रभावकाणां शास्त्राणामयीय निर्गच्छत एकं पक्षमाचार्यापाच्याय-दोषसाघ्नां आप-च्छनकालो भवति । नद्यथा—आचार्यः पञ्च दिवसानाष्ट्रच्छ्यते, यदि न विसर्जयित उत उपा-घ्यायोऽपि पञ्च दिवसान्, दोषसाघवाऽपि पञ्च दिवसान् । अथवा पक्षण सर्वेऽपि प्रच्छ्यन्ते । किसुक्तं भवति ?—दिने दिने सर्वेऽपि प्रच्छ्यन्ते यावत् पक्षः पृ्णे इति ॥ ५८३५ ॥

एतिविहिआगतं त्, पहिच्छ अपिडच्छणे भवे छहुगा । अहवा इमेहिं आगत, एगागि(दि) पिडच्छणे गुरुगा ॥ ५४३६ ॥ एगे अपिरणए या, अप्पाहारे य थेरए । गिलाणे बहुरोगी य, मंद्धम्मे य पाहुडे ॥ ५४३७ ॥ एतारिसं विद्यासञ्ज, विप्पवासी न कप्पई । स्ताम-पिडच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छितं विहित्तई ॥ ५४३८ ॥

विद्यपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे । नाऊण तस्मभावं, दोद्द उ गमणं अणापुच्छा ॥ ५४३९ ॥

गाथाचनुष्टयमैषि गतार्थम् (गा० ५३९८-५४०१) ॥ ५४३६ ॥ ५४३७ ॥ ॥ ५४३८ ॥ ५४३९ ॥ गनं दर्शनार्थे गमनम् । अय चारित्रार्थमाह—

चरित्तद्व दंसें दुविहा, एमणदोसा य इत्थिदोमा य । गच्छम्मि य सीर्यंत, आयमग्रुत्येहिं दोसेहिं ॥ ५४४० ॥

चारित्रार्थं गमनं हिधा—देशदोषरात्मसमुखदोषश्च । देशदोषा हितिधाः—एपणादाषाः स्वीदोपाश्च । आत्मसमुन्या अपि हिधा—गुरुदोषा गच्छदोषाश्च । तत्र गच्छो यदि 'आत्मस-मुत्थेः' चक्रवारुसामाचारीविनयकरणरुश्चेषेदेषिः ग्रीदेत् तत्र पश्चमाप्टच्छन्नान्ते, तत कर्ष्ये 20 गच्छैति ॥ ५२४० ॥ इद्मेव व्याचेष्टे—

जहियं एसणदोसा, पुरक्रम्माई ण तत्य गंत्रत्वं । उद्गपउरो व देसो, जिंह व चरिगाइसंकिण्णो ॥ ५४४१ ॥

यत्र देशे पुरःकर्मादय एपणाटोपा भवेयुः तत्र न गन्तव्यम् । यो त्रा उदकप्रसुरो देश-सिन्यृविषयवद् यो वा चरिकादिमिः—परित्राजिका-कापालिकी-तचनिकादिमिर्वहुमोहामिरा-20 कीणो विषयसत्रापि न गन्तव्यम् ॥५१२१॥ अथाशिवादिमिः कारणेस्तत्र गता मवेयुस्ततः—

असिवाईहिं गना पुण, तक्कसमाणिया तथो णिति । आयरियम्णिते पुण्, आपुन्छिड अप्यणा णिति ॥ ५४४२ ॥

अग्निव-हुर्भिक्ष-परचक्रादिमिः कार्गेष्ट्यत्र गता अपि "तक्ष्यसमाणिय" ति प्राकृते प्रवीपर-निपातस्यातत्रत्वान् समापितनत्कार्थाः, संयमञ्जेते यदाऽग्निवादीनि रिकटितानि सवन्तीति सावः,

१ °मिप बानहारे व्याख्यातार्थमिति नेह भूयो व्याख्यायते ॥५४३६-३५-३८-३९-४०॥ गतं कां०॥ २ °व्या गुरुदोपाः-गुरोखारित्र शिथिछीमननादिख्ळणाः, गच्छदोपाः-गच्छस्य सामाजायां प्रमत्तीमवनादिमपाः । तत्र गच्छो पां०॥ ३ °च्छति । गुरोस्तु मीद्नो विधिरप्रेऽमिघास्यते ॥ ५४४०॥ इद् कां०॥

तदा 'ततः' असंयमक्षेत्राद 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति । यद्याचार्याः केनापि प्रतिबन्धेन सीदन्तो न निर्गच्छेयः ततो ये एको द्वौ बहवोऽसीदन्तस्ते गुरुमाष्ट्रच्छच आत्मना निर्गच्छन्ति ॥५४४२॥ तत्र चायं विधि:----

> दो मासे एसणाए, इत्थि वजेज अह दिवसाई। गच्छिम्म होइ पन्स्तो. आयसम्रत्थेगदिवसं तु ॥ ५४४३ ॥

एषणायामशुध्यमानायां यतनयाऽनेषणीयमपि गृह्णन् ह्रौ मासौ गुरुमाप्टच्छन् प्रतीक्षते । अथ स्त्री-शय्यातरीप्रमृतिका उपसर्गयति आत्मनश्च दृढं चित्तं ततोऽष्टौ दिवसान गरूनापुच्छ्य ततस्तत् क्षेत्रं वर्जयेत् । यत्र च गच्छः सीदति तत्र पक्षमापृच्छ्य गन्तव्यम् । अथ स्त्रियां खयमध्यपपन्नस्तत ईहरो आत्मसमुत्थे आगाढदोषे एकदिवसमापृच्छ्य गच्छति ॥ ५४४३ ॥

सेजायरिमाइ सएन्झए व आउत्थ दोस उभए वा ।

10

20

25

30

आपुच्छड सनिहियं. सण्णाइगतं व तत्तो उ ॥ ५४४४ ॥

अथात्मना शय्यातर्यादौ स्त्रियां 'सिज्झकायां वा' प्रातिवेशिमक्यामतीवाध्यपपन्नः. 'उभयं वा' परस्परमध्यपपन्नं ततो यद्याचार्यः सन्निहितस्तदा तमाप्टच्छ्य गच्छति । अथासन्निहितः संज्ञाभूम्यादौ गत आचार्यस्तदा तत एवानाप्टच्छया गच्छति, अपरं वा सन्निहितसाधं भणति— मम वचनेन गुरूणामाप्रच्छनं निवेदनीयम् ॥ ५४४४ ॥ 15

> एयविहिमाग्यं तु. पिडच्छ अपिडच्छणे भवे लहुगा । अहवा इमेहिँ आगय, एगागि(दि) पिडच्छणे गुरुगा ॥ ५४४५ ॥ एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरए। गिलाणे बहुरोगी य, मंद्धम्मे य पाहुडे ॥ ५४४६ ॥ एयारिसं विओसज, विष्पवासी ण कष्पई। सीस-पिडच्छा-ऽऽयरिए. पायिन्छत्तं विहिज्जई ॥ ५४४७ ॥

गाथात्रयमपि गतार्थम् (गा० ५३९८-५४००) ॥ ५४४५ ॥ ५४४६ ॥ ५४४७ ॥ भवेत् कारणं येन न पृच्छेत्---

बिइयपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे।

नाऊँण तस्स भावं, अप्पणों भावं अणापुच्छा ॥ ५४४८ ॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते--आचार्यादिरसंविशो भवेत्, अथवा सविशः परम् अहिदष्टादिक-मागाढकारणमवलम्बय न प्रच्छेत् , 'तस्य वा' गुरोः 'भावं' 'सुचिरेणापि न विसर्जयति' इति रुक्षणं ज्ञात्वा, आत्मीयं च 'भावम्' 'अहमिह तिष्ठन्नवश्यं विनश्यामि' इति ज्ञात्वाऽनाप्टच्छया-Sपि त्रजेत् ॥ ५४४८ ॥ अथ गुरोः चारित्रे सीदतो विधिमाह-

> सेजायरकप्पट्टी, चरित्तठवणाएँ अभिगया खरिया। सारूविओ गिहत्थो, सो वि उवाएण हायन्त्रो ॥ ५४४९ ॥

१ इदमेवान्त्यपदं भावयति इसवतरणं का॰ ॥ २ °क्यामात्मसमुत्थदोषवान् जातः, खयमेव तस्यामध्युपपन्न इत्यर्थः, 'उभयं' का॰ ॥ ह॰ १८२

20

25

श्रच्यातरस्य कैन्द्रसिकायां आचार्यण चारित्रस्य स्थापना कृता, तां प्रतिसंवैत इति मानः, तस्यां चारित्रस्थापनायां जातायाम्, द्यक्षरिका वा काचित् 'अमिगता' जातायविगमोपेता श्राविकेत्यथेः तस्यामाचार्योऽध्युपपनः, स च चारित्रवर्जितो वेषणरी मवेन, सारुपिको वा गृहस्यो वा उपलक्षणत्वात् सिद्धपुत्रको वा । तत्र सुण्डिनशिराः शुक्रवानःपरिणयां कच्छामवश्रानोऽमायेको मिक्षां हिण्डमानः मान्द्रपिक उच्येन । यन्तु सुण्डः मशिकाको वा मुमायेकः स सिद्धपुत्रकः । एवमेषामन्यतर उपायेन हतंद्रः । कथम् १ इति चेत् उच्येन — पूर्व तावद् सुरुवो मण्यन्ते — वयं युप्पद्विरहिता अनाथा अतः प्रमाद गच्छामोऽपरं अत्रम् । एवसुके यदि नेच्छन्ति ततो यन्यां म प्रतिबद्धः सा प्रज्ञाप्यते — एत बहुनां माधूनामायारः, एनेन विना गच्छस्य ज्ञानादीनां परिहाणिः, अतो मा नग्कादिकं संसार्मात्मनो वर्षय । यदि सा 10 स्थिता ततः सुन्दरम् । अय न तिष्ठति तनो विद्या-मज्ञादिमिगवर्ञ्यते । तदमावे केवयिका अति तसा द्यन्ते, गुरुश्च पूर्वक्रमेण रात्रो हतंत्र्यः। एवं तावद् मिश्चमक्षीकृत्य विविक्तः ॥ १९४९॥ स्त्रम्—

गणावच्छेड्ए य गणाद्वक्कस्म इच्छेजा अण्णं गणं उवसंपिज्जिताणं विहरित्तए, कप्पति गणावच्छेड्यस्स गणावच्छेड्यत्तं णिक्खिवित्ता अण्णं गणं उवसंप-जित्ताणं विहरित्तए। णो से कप्पड् अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अग्नं गणं उपसंपिज्जिताणं विह-रित्तए; कप्पड् से आउच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पड् जाव विहरित्तए; ते य से णो वितरंति एवं से णा कप्पड् जाव विहरित्तए २१॥ अयरिय-उवज्ज्ञाए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेजा अग्नं गणं उवसंपिज्जित्ताणं विहरित्तए, कप्पड् आय-रिय-उवज्ज्ञायस्स आयरिय-उवज्ज्ञायत्तं णिक्खिवित्ता अण्णं गणं उवसंपिज्जित्ताणं विहरित्तए। णो से कप्पड् अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अग्नं गणं उवसं-

पिजताणं विहरित्तपः कप्यति से आपुच्छिता जाव

र् 'करपियकायां' दुहितरि आचा<sup>2</sup> शं॰ ॥ २ विमानन चारित्रं तटे स्थापितमिति भावः, शं॰ ॥ २ एतहनन्दरं प्रन्थाप्रम्—२५०० इति शं॰ ॥

विहरित्तए । ते य से वितरंति एवं से कप्पति अझं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से णो कप्पति अझं गणं उवसंप-जित्ताणं विहरित्तए २२॥

अस्य तृत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिप्य घ गन्तव्यमिति विशेषः ॥ अथ भाष्यम्—

> एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव। नवरं पुण नाणत्तं, ते नियमा हुंति वत्ता उ ॥ ५४५० ॥

'एवमेव' मिक्षुवद् गणावच्छेदिकस्य ज्ञान-दर्शन-चारित्रार्थमन्यं गणं गच्छतो विधिर्द्रेष्टन्यः। गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य चैवमेव विधिः। नवरं पुनरिदं नानात्वम्—नियमात् 'ते' 10 गणावच्छेदिकादयो न्यक्ता एव भवन्ति नान्यक्तीः॥ ५४५०॥

> एसेव गमी नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायन्वी । नाणञ्च जो उ नेई, सचित्त ण अप्पिणे जाव ॥ ५४५१ ॥

'एष एव' भिक्षुसूत्रोक्तो गमो निर्श्रन्थीनामप्यपरं गणमुपसम्पद्यमानानां ज्ञातन्यः । नव-रम्—नियमेनैव ताः ससहायाः । यः पुनः ज्ञानार्थं ता आर्थिका नयति स यावदद्यापि न 15 वाचनाचार्यस्यापयति तावत् सचित्तादिकं तस्यैवाभवति । अर्पितासु पुनर्वाचनाचार्यस्याभान्यम् ॥ ५४५१ ॥ कः पुनस्ता नयति १ इत्याह—

> पंचण्हं एगयरे, उग्गहवज्जं तु लमति सचित्तं । आपुच्छ अट्ट पक्खे, इत्थीसत्थेण संविग्गो ॥ ५४५२ ॥

'पश्चानाम्' आचार्योपाध्याय-प्रवर्तक-स्थविर-गणावच्छेदकानामेकतरः संयतीर्नयति । तत्र 20 सचित्तादिकं परक्षेत्रावमहवर्जं स एव लमते । निर्मन्थी च ज्ञानार्थं व्रजन्ती अष्टौ पक्षानाप्ट-च्छिति—तत्राचार्यमेकं पक्षमाप्टच्छित, यदि न विसर्जयित तत उपाध्यायं वृषमं गच्छं चैव-मेव प्रच्छित, संयतीवर्गेऽपि प्रवर्तिनी-गणावच्छेदिका-ऽभिषेका-शेषसाध्वीर्यथाक्रममेकेकं पक्ष-माप्टच्छिति । ताश्च स्त्रीसार्थेन समं सविमेन परिणतवयसा साधुना नेतव्याः ॥ ५४५२ ॥

सृत्रम्---

25

भिवस्तू य गणाओ अवक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव अन्नं गणं संभोगवडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ

१ °क्ताः, ततो योऽव्यक्तस्य विधिरुक्तः सोऽत्र न भवतीति भावः ॥ का० ॥

r,

स आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तण् । ते य से वियरंति एवं से कप्पइ जाव विहरित्तण्; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कप्पइ जाव विहरि-त्तण् । जरशुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपिडयाण् उवसंपिजताणं विहरि-त्तणः; जरशुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं जाव विहरित्तणः २३॥

अस्य न्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—सम्मोगः-एकमण्डज्यां ममुद्देशनादिख्यः तत्मत्ययं-तन्निमित्तम् । ''जत्थुत्तरियं'' इत्यादि, 'यत्र' गच्छे उत्तरं-प्रयानतरं 'धर्मविनयं' म्यारणा-10 वारणादिख्यां धार्मिकीं विक्षां छमेत एवं ''से'' नस्य कल्पने अन्यं गणमुपसम्पय विद्र्तुम् । यत्रोत्तरं धर्मविनयं नो छमेत एवं ''मे'' तस्य नो कल्पते उपसम्पद्य विद्र्तुमिति सुत्रार्थः ॥

धथ भाष्यम्---

संमोगी वि हु निहिं कारणहिं नाणह दंगण चरित्ते । संकमणे चडमंगी, पढमी गच्छम्मि मीयंने ॥ ५४५३ ॥

तम्मोगोऽपि त्रिभिः कार्णेरिष्यते । नयथा—ज्ञानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । नत्र ज्ञानार्थं दर्शनार्थं वा यखोपसम्पदं प्रतिपन्नम्तिमन् सृत्रार्थदानार्दे। सीदित गणान्नरसङ्क्षमणे म एव विधिर्थः पूर्वस्त्रं भणितः । चारित्रार्थं नु यखोपमस्पन्नमत्र चरण-करणिकयायां सीदित चनुर्भित्ती भवति—गच्छः सीदित नाचार्थः १ श्राचार्यः सीदित न गच्छः २ गच्छोऽप्याचा-याऽपि सीदित २ न गच्छो नाप्याचार्य ४ देति । श्रत्र प्रथमो भन्नो गच्छे सीदित सन्तव्यः । १० नत्र च गुरुणा स्वयं वा गच्छस्य नोदना कर्तद्या ॥ ५०५३ ॥

क्यं पुनः स गच्छः सीदत् ! इत्याह—

पिंडिलेह दियतुअङ्गण, निक्तियव आदाण विणय सन्झाए। आलोग-ठवण-यत्तङ्घ-सास-पडल-सेखानगईसु ॥ ५४५४॥

ते गच्छसाधवः प्रस्युपंक्षणां काले न कुविन्ति, न्युना-ऽतिरिक्तादिदोपेधिपयीमेन वा प्रस्यु26 पेक्षन्ते, गुरू-ग्लानादीनां वा न प्रन्युपंक्षन्ते । निष्कारणे दिवा स्वय्नतंयन्ति । दण्डक्रादिकं
निक्षिपन्त खाददनो वा न प्रस्पेक्षन्ते, न वा प्रमाशियन्ति, दुष्प्रम्युपेक्षितं दुष्प्रमार्तितं
वा कुविन्ति । यथाई विनयं न प्रयुक्तते । साध्याये—स्वर्णकर्णामर्थपोर्क्षां वा न कुविन्ति,
खकालेऽसाध्यायं वा कुविन्ति । पाक्षिकादिषु आलोचनां न प्रयच्छन्ति, अथवा "आलोय"
नि "ठाणदिसिपगासणया" ( कोचिनि० गा० ५६३ ) इत्यादिकं सप्तविचमालोकं न प्रयुक्तते,

१ इति । चतुर्थी भद्गः शुक्र एव । आंधेषु त्रिषु भद्गेषु विधिमच्यते—नत्र प्रथमी मा॰॥

10

15

25

30

सङ्खर्डी वा आलोकन्ते । स्थापनाकुलानि न स्थापयन्ति । 'भक्तार्थ' मण्डल्यां समुद्देशनं न कुर्वन्ति । गृहस्थभाषाभिर्भाषन्ते, सावद्यं वा भाषन्ते । पटलकेष् आनीतं सुक्षते । शस्या-तरिपण्डं भुञ्जते । आदिमहणेन उद्गमाद्यग्रद्धं गृह्धन्ति ॥ ५४५४ ॥

एतेप गच्छस्य सीवतो विधिमाह---

चोयावेइ य गुरुणा, विसीयमाणं गणं सयं वा वि । आयरियं सीयंतं, सयं गणेणं च चोयावे ॥ ५४५५ ॥

प्रथमभन्ने सामाचार्या विपीदन्तं गच्छं गुरुणा नोदयति, अथवा खयमेव नोदयति । द्विती-यमक्के आचार्य सीदन्तं खयं वा गणेन वा नोदयति ॥ ५४५५ ॥

> द्वित वि विसीयमाणे, सर्यं व जे वा तिहं न सीयंति । ठाणं ठाणाऽऽसञ्ज छ, अणुलोमाईहिँ चोएति ॥ ५४५६ ॥

त्रतीयभन्ने गच्छा-SSचार्यी द्वाविप सीदन्ती खयमेव नोदयति, ये वा तत्र न सीदन्ति तैर्नोदयति, कि बहुना १ स्थानं स्थानम् 'आसाच' प्राप्यानुलोमादिभिर्वचोभिर्नोदयति । किमक्तं भवति <sup>२</sup>—आचार्योपाध्यायादिकं भिक्षु-क्षुछकादिकं वा पुरुषवस्तु ज्ञात्वा यस्य याद्दशी नोदना योग्या यो वा खरसाध्यो मृदुसाध्यः ऋरोऽऋरो वा यथा नोदनां गृह्णाति तं तथा नोदयेत्॥५४५६॥१

भणमाणे भणाविते, अयाणमाणम्मि पक्लों उक्तोसो ।

लजाएँ पंच तिन्नि व, तुह किं ति व परिणय विवेगो ॥ ५४५७ ॥

गच्छमाचार्यमुभयं वा सीदन्तं स्वयं भणन् अन्येश्च भाणयन्नास्ते । यत्र न जानाति एते भण्यमाना अपि नोद्यमं करिष्यन्ति तत्रोत्कर्षतः पक्षमेकं तिष्ठति । ग्रहं प्रनः सीदन्तं रुज्जया गौरवेण वा जानन्निप पञ्च त्रीन् वा दिवसानभणन्निप ग्रुद्धः । अथ नोद्यमानो गच्छो गुरुरु-भयं वा भणेत्—तव किं दुःखयति ? यदि वयं सीदामस्तर्हि वयमेव दुर्गतिं गमिष्यामः । 20 एवंविधे भावे तेषां परिणते तेषा 'विवेकः' परित्यागो विधेयः । ततश्चान्यं गणं सङ्गामति । तत्र चतुर्भङ्गी—संविद्यः संविद्यं गणं सङ्गामति १ संविद्योऽसंविद्यम् २ असंविद्यः संविद्यम् ३ असंविद्योऽसंविद्यम् ४ ॥ ५४५७ ॥ तत्र प्रथमो भन्नस्तावद्ययते-

संविग्गविहाराओ, संविग्गा दुनि एक अन्नयरे।

आलोइयम्मि सुद्धो, तिविहोबहिमग्गणा नवरि ॥ ५४५८ ॥ संविभविहाराद् गच्छात् संविभौ द्वौ 'अन्यतरौ' गीतार्थी-ऽगीतार्थौ संविभे गच्छे समा-गच्छेताम्, स च गीतार्थोऽगीतार्थो वा यतो दिवसात् संविधेभ्यः स्फिटितः तद्दिनादारभ्य सर्वमप्यालोचयति, आलोचिते च शुद्धः । नवरम्—त्रिविधोपधेः-यथाक्रतादिरूपस्य मार्गणा कर्तन्या ॥ ५४५८ ॥ इदमेव न्याचष्टे---

गीयमगीतो गीते, अप्पडिबद्धे न होइ उवघातो । अविगीयस्स वि एवं, जेण सुता ओहनिज्जुत्ती ॥ ५४५९ ॥ स संविमो गीतार्थो वा स्यादगीतार्थो वा । यदि गीतार्थो त्रजिकादिषु अप्रतिबद्ध आयातः

१ अथ त्रिष्विप सङ्गेषु साधारणं विधिमाह इसवतरणं का॰ ॥

30

ततं उपघेरपधातो न भवति, न प्रायश्चित्तम् । 'अविगीतस्य' अगीतार्थस्यापि येन जघन्यत ओघनिर्युक्तिः श्रुता तस्यापि 'एवमेव' अप्रतिवध्यमानस्य नोपधिरुपहन्यते ॥ ५४५९ ॥

> गीयाण विमिस्साण व, दुण्ह वयंताण वइयमाईसु । पिडवर्ज्यताणं पि हु, उविह ण हम्मे ण वाऽऽरुवणा ॥ ५४६० ॥

'द्वयोः' गीतार्थयोगीतार्थविमिश्रयोर्धा त्रैजतोत्रीजकादिपु प्रतिवध्यमानयोरप्युपिर्घोपहन्यते, न वा 'आरोपणा' प्रायश्चित्तं भवति । एवमेकोऽनेके वा विधिना समागता यसमृति गणाद् निर्गतास्तत आरम्याङोचनां ददति ॥ ५१६० ॥ अथ त्रिविघोपिषमार्गणामाह—

> आगंतुमहागडयं, वत्थव्वअहाकडस्स असईए । मेलिति मन्द्रिमेहिं, मा गारवकारणमगीए ॥ ५४६१ ॥

10 तस्य गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा त्रिविघ उपिघभेवत्। तद्यथा—यथाकृतोऽरूपपिकर्मा मपिक् कर्मा च । वास्तव्यानामप्येवमेव त्रिविघ उपिघभेवति । तत्र यथाकृतो यथाकृतेन सह मीरुयते, अरूपपिकर्मा अरूपपिकर्मणा, सपिकर्मा सपिकर्मणा। अथ वास्तव्यानां यथाकृतो नास्ति तत आगन्तुकस्य यथाकृतं वास्तव्यमध्यमैः—अरूपपिकर्मिमः सह मीरुयन्ति । किं कारणम् १ इति चेद् अत आह—मा सोऽमीलितः सन्नगीतार्थस्य 'मदीय उपिघरुत्तमसम्भोगिकोऽतोऽह-15मेव सन्दरः' इत्येवं गौरवकारणं मवेदिति ॥ ५४६१ ॥

> गीयत्थें ण मेलिजइ, जो पुण गीओ वि गारवं कुणइ। तस्सुवही मेलिजइ, अहिकरण अपचओ इहरा॥ ५४६२॥

गीतार्थों यदि अगौरवी ततस्तदीयो यथाकृतः प्रतिप्रहो वास्तव्ययथाकृताभावेऽल्पिरिकर्मिः सह न मील्यते किन्तु उत्तमसम्भोगिकः कियते । यस्तु गीतार्थोऽिष गौरव करोति तस्य यथा-20 कृतो वास्तव्यालपपरिकर्मिः सह मील्यते । किं कारणम् १ इति चेद् अत आह—''इहर'' ित यदि यथाकृतपरिभोगेन परिसुज्यते तदा केनाप्यज्ञानता अल्पपरिकर्मणा समं मेलितं दृश्चा स गीतार्थः 'अधिकरणम्' असङ्घं कुर्यात्, किमधं मदीय उत्कृष्टोपिषरगुद्धेन सह मीलितः १ इति । अप्रत्यो वा शैक्षाणां भवेत्, अयमेतेषां सकाशादुद्यततरिवहारी येनोपिषमुत्कृष्टपरिभोगेन परिसुद्धे, एते तु हीनतरा इति ॥ ५४६२॥

.एवं खल्ल संविग्गे, संविग्गे संक्षमं करेमाणे । संविग्गमसंविग्गे, असंविग्गे यावि संविग्गे ॥ ५५६३ ॥

एवं खल्ल सविमस्य संविमेषु सङ्गमं कुर्वाणस्य विविरुक्तः । अय संविमस्यासंविमेषु सङ्गा-मतोऽसविमस्य वा सविमेषु सङ्गामतो विधिरुच्यते ॥ ५१६३ ॥

तत्र संविभस्यासंविभसङ्गमणे तावदिमे दोषाः—

सीहगुहं वग्वगुहं, उदहिं व पिलत्तगं व जो पिवसे । असिवं ओमोयरियं, धुवं सें अप्पा परिचत्तो ॥ ५४६४ ॥

२ एवमेकाकिनो विधिरक्तः । अथ इयोर्जनयोविधिमाह इलवतरणं वां ॥ २ 'व्रजनोः' संविग्नं गणं समागच्छतोर्वजि वां ॥

सिंहगुहां व्यात्रगुहां 'उद्धिं वा' समुद्रं प्रदीसं वा नगरादिकं यः प्रविश्वति, विश्ववमव-मौदर्थं वा यत्र देशे तत्र यः प्रविश्वति तेन ध्रुवमात्मा परित्यक्तः ॥ ५४६४ ॥

चरण-करणप्पहीणे, पासत्ये जो उ पविसए समणो । जतमाणए पजहिउं, सो ठाणे परिचयह तिण्णि ॥ ५४६५ ॥-

एवं सिंहगुहादिस्थानीयेषु चरण-करणप्रहीणेषु पार्श्वस्थेषु यः श्रमणः 'यतमानान्' संविद्यान् 5 'प्रहाय' परित्यज्य प्रविश्वति स मन्दधर्मा 'त्रीणि स्थानानि' ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपाणि परित्य-जित । अपि च—सिंहगुहादिप्रवेशे एकभविकं मरणं प्रामोति, पार्श्वस्थेषु पुनः प्रविश्वन्नने-कानि मरणानि प्रामोति ॥ ५४६५॥'

एमेव अहाछंदे, क्रसील-ओसन्न-नीय-संसत्ते।

जं तिनि परिचयई, नाणं तह दंसण चरित्तं ॥ ५४६६ ॥

'एवमेव' पार्श्वस्थवद् यथाच्छन्देषु कुशीला-ऽवसंत्र-नित्यवासि-संसक्तेषु च प्रविशेतो मन्त-व्यम् । यच त्रीणि स्थानानि परित्यजतीत्युक्तं तद् ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति द्रष्टव्यम् ॥ ५४६६ ॥

गतो द्वितीयभद्गः । अथ तृतीयभङ्गमाह—

पंचण्हं एगयरे, संविग्गे संक्रमं करेमाणे।

आलोइए विवेगो, दोसु असंविग्गें सच्छंदो ॥ ५४६७ ॥

15

10

पार्श्वस्था-ऽवसन्न-कुशील-संसक्त-यथाच्छन्दानामेकतरः संविशेषु सङ्गमं कुर्वन् प्रथममालोचनां ददाति, तत आलोचितेऽविशुद्धोपघेर्विवेकं करोति । स च यदि चारित्रार्थमुपसम्पद्यते ततः प्रतीच्छनीयः । यस्तु 'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोर्ग्थायासंविम उपसम्पद्यते तस्य 'खच्छन्दः' खामिप्रायः, नासौ प्रतीच्छनीय इति भावः । अथवा 'दोसु असंविग्गे" ित् 'असंविमोऽ- संविमेषु सङ्गामित' इति रूपे द्विधाऽप्यसंविमे चतुर्थभङ्गे 'खच्छन्दः' खेच्छा, अवस्तुभूतत्वाद् 20 न कोऽपि तत्र विधिरिति भावः ॥ ५१६७॥

पंचेगतरे गीए, आरुभियवते जयंतए तम्मि । जं उविहं उप्पाए, संभोइत सेसमुज्झंति ॥ ५४६८ ॥

तेषां पञ्चानां—पार्श्वस्थादीनामेकतर आगच्छन् यदि गीतार्थस्ततः स्वयमेव महाव्रतान्युचार्या-रोपितव्रतो यतमानः—व्रज्ञिकादावप्रतिबध्यमानो मार्गे यसुपधिसुत्पाद्यति स साम्मोगिकः, 25 "सेससुज्झंति" ति यः प्राक्तनः पार्श्वस्थोपधिरशुद्धस्तं परिष्ठापयन्ति । यः पुनरगीतार्थस्तस्य व्रतानि गुरवः प्रयच्छन्ति, उपधिश्च तस्य चिरन्तनोऽभिनवोत्पादितो वा सर्वोऽपि परित्यज्यते ॥ ५४६८॥ तेषु चायमाठोचनाविधिः—

> पासत्थाईग्रंडिऍ, आलोयण होइ दिक्खपभिई तु । संविग्गपुराणे पुण, जप्पभिई चेव ओसण्णो ॥ ५४६९ ॥

30

१ एवं पार्श्वस्थेपु सङ्कामतो भणितम् । अथ यथाच्छन्दादिपु सङ्कामत इदमेवातिदि-रान्नाह इसवतरणं का । २ °रातो दोषजालं च विशेषतरं मन्त का ।। ३ तृतीयमङ्ग एव विधिरोपमाह इसवतरणं का ।।।

यः पार्श्वसादिभिरेव मुण्डितः—प्रत्राजितस्तस्य दीक्षादिनादारभ्य आलोचना भवति । यस्तु पूर्वं संविद्यः पश्चात् पार्श्वस्यो जातः तस्य सित्रमपुराणस्य यत्रमृति अवसन्नो जातसिहनादारम्या-ऽऽलोचना भवति ॥ ५१६९ ॥

सूत्रम्--

गणावच्छेइए य गणादवक्कम्म इच्छेजा अन्नं गणं Б संभोगपडियाए उवसंपज्जिताणं विहरित्तए, णो से क-प्पति गणावच्छेइयत्तं अणिक्खिवता संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; कप्पति से गणावच्छेइअत्तं णिकिखः वित्ता जाव विहरित्तए । णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपु-10 च्छिता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; ते य से नो वितरंति एवं से णो कप्पइ जाव विहरित्तए। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पति अन्नं गणं सं० जान निहरि-15 त्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए २४॥ आयरिय-उवन्झाए य गणाद्वक्कम्म इच्छेजा असं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए, जो से कप्पनि आयरिय-उवन्झायत्तं अणिक्विवित्ता अण्णं गणं 20 सं० जाव विहरित्तए; ऋष्पति से आयरिय-उवज्झा-यत्तं णिक्खित्रता जाव विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव विहरित्तए; 25

१ तः स पुराणसंत्रियः, गाथायां व्यत्यासेन पूर्वापरनिपातः प्राकृतन्वात्, तस्य यन्त्र<sup>°</sup>र्बा॰ ॥

ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए २५॥

अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ अथ भाष्यम्---

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव। णवरं पुण णाणत्तं, एते नियमेण गीया उ ॥ ५४७०॥

एवमेव गणावच्छेदिकस्य तथा गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य च सूत्रं मन्तन्यम् । नवरं पुनरत्र नानात्वम्—एते नियमतो गीतार्था भवन्ति नागीतर्थाः ॥ ५४७० ॥

सूत्रम्—

10

15

20

5

भिक्खू य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दि-सावित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए। ते य से वियरिजा एवं से कप्पइ अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय-उव-ज्झायं उद्दिसावित्तए। नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पति से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए २६॥

अस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—अन्यम् 'आचार्योपाध्यायमुद्देशियतुम्' आचार्यश्चोपा-ध्यायश्चाचार्योपाध्यायम् , समाहारद्वन्द्वः, यद्वा आचार्ययुक्त उपाध्याय आचार्योपाध्यायः, शाकपार्थिववद् मध्यपदलोपी समासः, आचार्योपाध्यायावित्यर्थः, तावन्याबुदेशियतुमात्मन 25 इच्छेत् । ततो नो कल्पते अनापृच्छवाचार्यं वा यावद् गणावच्छेदिकं वा इत्यादि प्राग्वद् इष्टव्यम् । तथा न कल्पते 'तेपाम्' आचार्यादीनां कारणम् 'अदीपयित्वा' अनिवेद अन्यमा-

बु० १८३

25

चार्योपाच्यायम् 'टद्देचयितुम्' आत्मनो गुरुतया व्यवस्थापयितुम् । 🗠 कारणं दीपयित्वा तु करुपते । 🕨 एप सूत्रार्थः ॥ श्रय माप्यम्—

सत्तिम कड्रियम्मी, आयरि-उज्ज्ञाय उहिमाविति ।

तिण्हऽद्व उद्दिसिखा, णाणे तह दंसण चरित्ते ॥ ५४७१ ॥ 'स्त्रे' स्त्रीर्थे 'आकृष्टे' उक्ते सति निर्युक्तिविस्तर उच्यते—आचार्योपाध्यायममिनव-मुद्देशयन् त्रयाणामर्थायोद्दिशेत् । तद्यथा—जानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं चेति ॥ ५४७१ ॥

नाणे महकप्पसुतं, सिस्सत्ता केह उवगए द्यं।

तस्सऽद्व डिइसिजा, सा खढ सेच्छा ण जिणञाणा ॥ ५४७२ ॥

ज्ञाने ताबद्भियीयते—केपाञ्चिदाचार्याणां कुले गण वा महाकरपश्चतमन्त्र, तश्च गण-10 संखितिः कृता—योऽसाकं शिष्यतयोपगच्छति तसीव महाकरपश्चतं देयं नान्यस्य । तत्र चोत्सर्गतो नोपसम्पत्तव्यम् , यदि अन्यत्र नास्ति तदा 'तस्त्र' महाकल्पश्चतस्त्रार्थाय तमप्याचा-र्यमुद्दिरोत्, उद्दिरय चार्वाते तन्मिन् पूर्वाचार्याणामेवान्तिके गच्छन् , न नत्र तिष्टेत् । क्रुतः ? इत्याह—सा ख़ब्र तेपामाचार्याणां खेच्छा, 'न जिनाजा' न हि जिनेरिदं सणितम्—शिप्य-तयोपगतस्य श्रतं दातव्यमिति ॥ ५२७२ ॥ अय दर्शनार्थमाह—

विखा-मंत-निमिन्, हेऊसत्यह दंसणहाए।

चरित्तद्वा प्रव्यगमी, अह्य इमे हुंति आएसा ॥ ५४७३ ॥

विद्या-मन्न-निमिचार्थ 'हेतुशास्त्राणां च' गोविन्द्रनिष्ठेक्तिप्रमृतीनामथीय यद् अन्य आचार्य उद्दिश्यते तद् दर्शनार्थं मन्तव्यं । चारित्रार्थं पुनरुद्देशने 'पृत्रीः' प्रागुक्त एव गमो भवति । थथवा तंत्रते 'आदेशाः' प्रकारा मवन्ति ॥ ५९७३ ॥

आयरिय-उवज्झाए, खासण्णोहाविते व कालगते। 2)

ओमण्ण छिन्दिहं खलु, वत्तमवत्तस्य मग्गणया ॥ ५४७४ ॥

थाचार्य उपाच्यायो वा अवसवः सङ्घातः 'अवधावितो वा' गृहस्थीमृतः काउगतो वा । यदि थावसन्नातः पद्विघो मवेत्—पार्थस्थोऽनमग्नः कुर्जाटः संसक्तो नित्यवासी यथाच्छन्दश्चेति । यध तस्य शिष्य थाचार्यपद्योग्यः स व्यक्तां ज्यक्तां वा भवेत् तत्रेयं मागेणा ॥ ५२७२ ॥

वत्ते खाद्य गीयत्थे, अञ्चलें वएण अहव अगीयन्थे ।

विच्छ सार पेसण, अहवाऽऽसणी सर्व रामणी ।। ५४७५ ।।

र्थंत्र चत्वारो भक्ताः—तत्र वयसा व्यक्तः पोडशवार्षिकः श्रुतेन च व्यक्तो गीतार्थः, एर प्रथमी भन्नः । वयसा व्यक्तः शुनैनाय्यक्तः, एपोऽर्थतौ हित्यः । वयसाऽव्यक्तः श्रुतेन व्यक्तः, ष्ययमर्थेतस्तृतीयः । "अञ्जेते वएण अहव धर्गायस्थि" ति चतुर्थो यङ्गो गृद्दीतः, स चायम्— 89 वयसाऽप्यज्यक्तः श्रुतेन चाव्यक इति १ । अत्र प्रथमे मङ्गे द्विघाऽपि व्यक्तस्य 'इच्छा' थन्यमाचार्यमुहिशति वा न वा । यावजीहिशति तावत् तमवसनीमृतमाचार्ये दृरसं सार्यितं

१ ॰ एनिश्रहान्तर्गतः पाठ भा० एव वर्तते ॥ २ तत्र झानार्यं ताचवाह इ यवनरणं हां० ॥ ३ वयसा श्रुतेन चाध्यकी [ व्यक्ती चा ] भवतीति अत्र चत्वा कां ।।

साधुसङ्घाटकं प्रेषयति । अथासन्ने स आचार्यस्ततः स्वयमेव गत्वा नोदयति ॥ ५४७५ ॥ नोदनायां चैवं कारुपरिमाणम्—

एगाह पणग पक्ले, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलइ। चोएइ चोयवेइ व, णेच्छंतें सर्य तु वड्डावे ॥ ५४७६॥

'एकाई नाम' दिने दिने गत्वा नोदयति, एकान्तरितं वा । तथा 'पञ्चाहं' पञ्चानां दिव- सानामन्ते, एवं पक्षे चतुर्मासे वर्षान्ते वा 'यत्र वा' समवसरणादौ मिलति तत्र स्वयमेव नोदयति, अपरैवी स्वगच्छीय-परगच्छीयैनोंदनां कारयति । यदि सर्वधाऽपि नेच्छिति ततः स्वयमेव तं गणं वर्तापयति ॥ ५४७६ ॥

> उदिसइ व अन्नदिसं, पयावणद्वा न संगहद्वाए । जइ णाम गारवेण वि, मुएज णिच्छे सयं ठाई ॥ ५४७७ ॥

अथवा स उभयव्यक्तः 'अन्यां दिशम्' अपरमाचार्यमुद्दिशति तच तस्यावसन्नाचार्यस्य 'प्रतापनार्थम्' उत्तेजनार्थं न पुनर्गणस्य सद्ग्रहोपत्रहिनिमित्तम् । स च तत्र गस्ता भणति— अहमन्यमाचार्यमुद्दिशामि यदि यूयमितः स्थानाद् नोपरमध्ते । ततः स चिन्तयेत्—अहो ! अमी मिय जीवत्यिप अपरमाचार्य प्रतिपद्यन्ते, मुञ्जामि पार्श्वस्थताम् । यदि नामैवं गौरवेणापि पार्श्वस्थतं मुञ्जेत् ततः सुन्दरम्, अथ सर्वथा नेच्छत्यपरन्तुं ततः स्थमेव गच्छाधिपत्ये तिष्ठति 15 ॥ ५४७७ ॥ गतः प्रथमो मङ्गः । अथ द्वितीयमाह—

सुअवत्तो वतवत्तो, भणइ गणं ते ण सारितुं सत्तो । सारेहि सगणमेयं, अण्णं व वयामों आयरियं ॥ ५४७८ ॥

यः श्रुतेन न्यक्तो वयसा पुनरन्यक्तः स खयं गच्छं वर्तापयितुमसमर्थः तमाचार्यं भणति — अहमप्राप्तवयस्त्वेन त्वदीयं गणं सार्यितुं न शक्तः, अतः सारय खगणमेनम्, अहं पुनरन्यस्य 20 शिप्यो भविष्यामि, अथवा अहमेते वाऽन्यमाचार्यं व्रजामः, उद्दिशाम इत्यर्थः ॥ ५४७८ ॥

आर्यारेय-उवन्झायं, निच्छंते अप्पणा य असमत्थे । तिगसंवच्छरमद्धं, कुल गण संघे दिसावंधो ॥ ५४७९ ॥

एवंभणित आचार्य उपाध्यायो वा यदि नेच्छति संयमे खातुम्, स चात्मना गणं वर्ता-पयितुमसमर्थः, ततः कुळसत्कमाचार्यमुपाध्यायं वा उद्दिशति । तत्र त्रीणि वर्षाणि तिष्ठति, तं 25 चाचार्यं सारयति । ततः 'त्रयाणां वर्षाणां परतः सचित्तादिकं कुळाचार्यो हरति' इति कृत्वा गणाचार्यमुद्दिशति । तत्र संवत्सरं खित्वा सङ्घाचार्यस्य दिग्वन्धं प्रतिपद्य 'वर्षार्द्धं' षण्मासान् तत्र तिष्ठति ॥ ५४७९ ॥ कुळाद् गणं गणाच सङ्घं सङ्गामन्नाचार्यमिदं भणति—

सिचतादि हरंती, कुलं पि नेच्छामों जं कुलं तुन्मं। वचामो अन्नगणं, संघं व तुमं जह न ठासि॥ ५४८०॥

यत् त्वदीयं कुछं तदीया आचार्या असाकं वर्षत्रयादूर्द्धं सचिचादिकं हरन्ति अतः कुछमपि नेच्छामः, यदि त्वमिदानीमपि न तिष्ठसि ततो वयं गणं सह्वं वा त्रजामः ॥ ५४८० ॥ एवं पि अठायंते, ताहे तू अद्धपंचमे वरिसे । सयमेव घरेह गणं, अणुलोमेणं च सारेह ॥ ५४८१ ॥

एवमद्वेपचेपीः पूर्वाचार्यो नोदनाियः प्रतािपताेऽपि यदि न तिष्टिति तत एतावता कार्णन स श्रुत्तव्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तो जात इति ऋत्वा स्वयमेव गणं धारयित । यत्र च पृवीचार्य पर्यित तत्र अनुछोमवचनेम्त्रयेव सारयित ॥ ५१८१ ॥

अहव जद अतिय थेरा, सना परियद्धिण तं गच्छं।
 दुहओवनसरिसगो, नस्म उ गमओ मुणयच्यो ॥ ५४८२ ॥

श्रथवा यदि तस्य श्रुतव्यक्तस्य स्वितानं गच्छं परिवर्तयितं शक्ताः सन्ति ततः कुछ-गण-सङ्घेषु नोपतिष्ठते किन्तु स स्वयं सुत्रार्थो शिष्याणां ददाति, स्वितरास्तु गच्छं परिवर्त-यन्ति । एवं च द्विषाच्यक्तसदृशस्त्रस्य गमा ज्ञातच्यो भवति ॥ ५४८२ ॥

10 गतो द्वितीयमङ्गः । अथ तृतीयमङ्गमाह—

वत्तवशो उ अगीओ, नह थेरा तत्य केंद्र गीयन्या । तेसंतिगे पढंती, चोप्ह स असह अण्णत्य ॥ ५४८३ ॥

यो वयमा व्यक्तः परमगीनार्थः, तस्य च गच्छे यदि केऽपि स्वविरा गीतार्थाः सन्ति ततः 'तेषां' स्वविराणामन्तिके पटन् गच्छमपि परिवर्तयति, अवस्वाचार्यं चान्तराऽन्तरा नोद-१६ यति । तेषां गीतार्थस्वविगणाममावे गणं गृहीत्वाऽन्यत्रोपसम्पर्यते ॥ ५४८३ ॥

गतस्नृतीयो भद्गः । अथ चतुर्थमहमाद्-

नो पुण उमयअवनो, बङ्गावग अमह सो उ उहिमई। सच्चे वि उदिसंता, मानुणं उद्दिमंति हुमे ॥ ५४८४ ॥

यः पुनः रमयथा-श्रुतेन वयमा चार्यकम्यस्य यदि स्वविगः पाठथितारा विद्यन्ते अपरे 20 च गच्छवर्तापकाम्त्रतोऽसावपि नान्यमुद्दिशति । स्वविराणामगावे म नियमादन्यमाचार्यमुद्दि-शति । 'सर्वेऽपि' महचतुष्टयवर्तिनोऽप्यन्यमाचार्यमुद्दिशन्तोऽमृन् मुनवा रुद्दिशन्ति ॥ ५२८२॥ तद्यथा—

> संविरगमगीयत्थं, असंविरगं खलु नहेत्र गीयत्थं । असंविरगमगीयत्थं, उद्दिसमाणस्य चउगुरुगा ॥ ५४८५ ॥

१६ संविधमगीतार्थं असंविधं गीनार्थं असंविधमगीनार्थं चेति जीनप्याचार्यत्वेनोहिशतश्चतुर्गु-रकाः । एते च यथाक्रमं कालेन तपना तदुमयेन च गुम्काः कर्तस्याः ॥ ५२८५ ॥

· अत्रैव प्रायश्चित्तवृद्धिमाह्—

सत्तरतं तत्रो होइ, तत्रो छेत्रो पहानई । छेदेण छिण्णपरियाप, तत्रा मृछं तत्रो दृगं ॥ ५४८६ ॥

एतानयोग्यानुहिन्यानावर्तमानस मथमं सप्तगत्रं दिने दिने चतुर्गुम, हिनीयं सप्तगृत्रं पद्
स्मु, तृतीयं पहुरु, चतुर्थं चतुर्गुरुकच्छेदः, पञ्चमं पह्छ्बुकः, पष्टं पहुरुकः, त्रंत एकदिवसे

१ तत एवं हिचन्वारिंशता दिवसंगंतेखयश्चन्वारिंशदिवसे मूळम्, चतुश्चन्वारिंश्ऽन-षस्थाप्यम्, पञ्चचन्वारिंश दिवसे पाराश्चिकम्। अथवा पदळशुक्रतपां? इं०॥

Б

10

15

मूलम्, द्वितीयेऽनवस्थाप्यम्, तृतीये पाराश्चिकम् । अथवा पङ्गुरुकतपोऽनन्तरं प्रथमत एव सप्तरात्रं पङ्गरुकच्छेदः, तैतः मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराश्चिकानि पाग्वत् । यद्वा तपोऽनन्तरं पैञ्च-कादिच्छेदः सप्त सप्त दिनानि भवति, शेषं पूर्ववत् । एवं प्रायश्चित्तं विज्ञाय संविमो गीतार्थ उद्देष्टव्यः ॥ ५४८६ ॥ तत्रापि विशेषमाह—

> छट्टाणविरहियं वा, संविग्गं वा वि वयइ गीयत्थं। चंडरो य अणुग्धाया, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ ५४८७ ॥

पङ्गिः स्थानैर्वक्ष्यमाणैर्विरहितमपि संविमं गीतार्थं यदि 'सदोपं' काथिकादिदोषसहितं 'वदति' आचार्यत्वेन उद्दिशति तदा चत्वारोऽनुद्धाताः । तत्राप्याज्ञादयो दोषाः ॥ ५४८७॥ इदमेव व्याचष्टे---

> छट्टाणा जा नियगो, तिन्वरिहय काहियाइता चउरो । ते वि य उद्दिसमाणे, छद्वाणगयाण जे दोसा ॥ ५४८८ ॥

'पट्टस्थानानि नाम' पार्श्वस्थोऽवसन्नः कुशीरुः संसक्तो यथाच्छन्दो नित्यवासी चेति, एतैः षङ्गिर्विरहिता ये 'काथिकादयः' काथिक-प्राक्षिक-मामाक-सम्प्रसारकाख्या चत्वारस्तानप्युद्दिश-तस्त एव दोषा ये पट्स्थानेषु-पार्श्वस्थादिषु गतानां-प्रविद्यानां भवन्ति ॥ ५४८८ ॥

एष सर्वोऽप्यवसन्ने आचार्ये विधिरुक्तः । अथावधावित-कालगतयोर्विधिमाह—

ओहाविय कालगते, जाधिच्छा ताहि उदिसावेह। अन्वत्ते तिविहे वी, णियमा पुण संगहद्वाए ॥ ५४८९ ॥

अवधाविते कालगते वा गुरौ 'त्रिविधेऽपि' प्रथमभन्नवर्जे भन्नत्रयेऽपि योऽव्यक्तः स यदा इच्छा भवति तदाऽन्यमाचार्यमुद्देशयति । अथवा 'त्रिविधेऽपि' कुळसत्के गणसत्के सङ्घसत्के च आचार्योपाध्याये आत्मन उद्देशं कारयति । स चान्यक्तत्राद् नियमात् सङ्घहोपम्रहार्थमेवो- 20 दिशति ॥ ५४८९ ॥ आचार्य गृहीभूतमवसन्नं वा यदा पश्यति तदेत्थं भणति-

ओहाविय ओसने, भणइ अणाहा वयं विणा तुन्हे । कम सीसमसागरिए, दुप्पडियरगं जतो तिण्हं ॥ ५४९० ॥

अवधावितस्यावसन्तस्य वा गुरोः 'क्रमयोः' पादयोः शीर्षमसागारिके प्रदेशे कृत्वा भणति—भगवन् ! अनाथा वयं युष्मान् विना, अतः प्रसीद, भूयः संयमे स्थित्वा सना-25 थीकुरु डिम्मकल्पानसान् । शिष्यः प्रच्छति—तस्य गृहीमृतस्य अचारित्रिणो वा चरणयोः कथं शिरो विधीयते ! गुरुराह--- 'दुष्प्रतिकरं' दुःखेन प्रतिकर्तुं शक्यं यतस्रयाणाम्, तद्यथा—माता-पित्रोः स्वामिनो धर्माचार्यस्य च । यदुक्तम्—''तिण्हं दुप्पिडयारं समणा-उसो !—अम्मा-पियस्स मिहस्स धम्मायरियस्स य" (स्थानाङ्गे स्था० ३ उ० १) इत्यादि । तत एवमवसन्नेऽवधाविते वा गुरौ विनयो विधीयते ॥ ५४९० ॥ किञ्च-30

जो जेण जिम्म ठाणिम ठाविओ दंसणे व चरणे वा।

१ ततः सप्तरात्रचतुष्टयानन्तरं मूला का ।। २ पञ्चक-दशक-पञ्चदशकादिच्छेदाः सप्त सप्त दिनानि भवन्ति, शे का ।। ३ पष्टी-सप्तम्योर्थं प्रसमेदाद् अव का ।।

ं सो तं तओ चुतं तम्मि चेव काउं भवे निरिणो ॥ ५४९१ ॥

यः 'येन' आचार्यादिना यस्मिन् स्थाने स्थापितः, तद्यथा—दर्शने वा चरणे वा, 'सः' शिष्यः 'तं' गुरुं 'ततः' दर्शनात् चरणाद्वा च्युतं 'तत्रेन' दर्शने चरणे वा 'कृत्वा' स्थापयित्वा 'निर्ऋणः' ऋणमुक्तो भवति, कृतप्रस्थपकार इत्यर्थः ॥ ५४९१ ॥

अथ "कप्पइ तेसिं कारणं दीविचा" इत्यादिस्त्रावयवं व्याचिछे—

तीसु वि दीवियकजा, विसज्जिता जद्द य तत्थ तं णितथ ।

'त्रिष्विप' ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु व्रजन्तो भिक्षप्रभृतयः 'दीपितकार्याः' पूर्वोक्तविधिना निवे-दितस्वप्रयोजना गुरुणा विसर्जिता गच्छन्ति । यदि च 'तत्र' गच्छे 'तद्' अवसन्नतादिकं कारणं नास्ति तत उपसम्पद्यते, नान्यथेति ॥

10 सूत्रम्---

15

20

25

गणावच्छेइए य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्यसावित्तए, नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनि-विखवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्यसावित्तए; कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आय-रिय-उवज्झायं उिद्यसावित्तए। नो से कप्पइ अणा-पुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्यसावित्तए; कप्पइ से आपु-चिछत्ता जाव उिद्यसावित्तए। नो से कप्पति तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उिद्यसा-वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं जाव उिद्यसावित्तए २७॥

आयरिय-उवन्ह्याए इच्छिजा अन्नं आयरिय-उव-न्ह्यायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पइ आयरिय-उव-न्ह्यायत्तं अनिक्खिवत्ता अन्नं आयरिय-उवन्ह्यायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ से आयरिय-उवन्ह्यायत्तं निक्खिवत्ता अन्नं आयरिय-उवन्ह्यायं उद्दिसावि-त्तए। णो से कप्पति अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवन्ह्यायं

उदिसावित्तए; कप्पति से आपुच्छितां आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उदिसावित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव उदिसावित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से नो कप्पइ जाव उदिसावित्तए। णो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उदिसा-वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता जाव उदिसावित्तए २८॥

सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् ॥ अथ भाष्यम्—

णिक्सिविय वयंति दुवे, भिक्खू किं दाणि णिक्सिवत् ॥ ५४९२ ॥ १० ''निक्खिवय वयंति दुवे'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । 'द्वौ' गणावच्छेदिक आचार्योपाध्यायश्च यथाक्रमं गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिप्य व्रजतः । यस्तु भिक्षुः स किमिदानीं निक्षिपतु ? गणाभावाद् न किमिप तस्य निक्षेपणीयमस्ति, अत एव सूत्रे तस्य निक्षेपणं नोक्तमिति भावः ॥ ५४९२ ॥ अथ गणावच्छेदिका-ऽऽचीर्ययोर्गणनिक्षेपणे विधिमाह—

दुण्हऽद्वाए दुण्ह वि, निक्लिवणं होइ उज्जमंतेसु । सीअंतेसु अ सगणो, वच्चइ मा ते विणासिजा ॥ ५४९३ ॥

'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोरशीय गच्छतोः 'द्वयोरिप' गणावच्छेदिका-ऽऽचै।र्थयोः स्वगणस्य निक्षेपणं ये 'उद्यच्छन्तः' संविद्या आचार्यास्तेषु भवति । अथ सीदन्तस्ते ततः 'सगणः' स्वैगणं गृहीत्वा त्रजति न पुनस्तेषामन्तिके निक्षिपति । कुतः १ इत्याह—मा 'ते' शिष्यास्तत्र मुक्ता विनश्येयुः ॥ ५४९३ ॥ इदमेव भावयति—

वत्तिम जो गमो खलु, गणवच्छे सो गमो उ आयरिए। निक्लिवणें तिम चत्ता, जम्रिहिसे तिम्म ते पच्छा॥ ५४९४॥

यो गम उभयन्यक्ते भिक्षावुक्तः स-एव गणावच्छेदिके आर्चीर्ये च मन्तन्यः । नवरम्— गणनिक्षेपं कृत्वा तो आत्मद्वितीयो आत्मतृतीयो वा व्रजतः । तत्र खगच्छ एव यः सविम्रो गीतार्थ आचार्यादिखत्रात्मीयसाधृत् निक्षिपति । अथासविमस्य पार्थे निक्षिपति ततः ते 25 साधवः परित्यक्ता मन्तन्याः, तसाद् न निक्षेपणीयाः किन्तु येन तेन प्रकारेणात्मना सह नेतन्याः । ततो यमाचार्यं स गणावच्छेदिक आचार्यो वा उद्दिशति तसिन् 'तान्' आत्मीय-साधृत् पश्चाद् निक्षिपति, यथा अहं युष्माकं शिष्यख्या इमेऽपि युष्मदीयाः शिष्या इति

१ °चार्योपाध्याय्योर्ग ° कां ।॥ २ °चार्योपाध्याययोः स्व ° कां ।॥ ३ स्वकीयगण-सहित एष व्रज्ञ ° कां ।॥ ४ °चार्योपाध्याये च म ° का ।॥ ५ °चार्योपाध्यायो वा का ।॥

भावः ॥ ५४९४ ॥ इदमेचाह्—

जह अंप्पगं तहा ते, नेण पहुप्पंतें ते ण घेत्तच्या । अपदुष्पंते गिण्हह, संघाडं मृतु सच्ये या ॥ ५४९५ ॥

यथा आत्मानं तथा तानिष साधृन् निवेदयि । 'तेनिष' आचार्यण पृयमाणेषु साधुषु 'ते' ग्रमतीच्छकाचार्यसाधवो न श्रहीतत्र्याः, तस्य तान् प्रत्यप्यति । अय वास्त्रत्र्याचार्यस्य साधवो न पृयन्ते तत एकं सङ्घाटकं तस्य प्रयच्छति, तं मुक्तवा दोषानात्मना गृहाति । अय वास्त-त्र्याचार्यः सर्वथैवासहायस्ततः सर्वानिष गृहाति ॥ ५०९५ ॥

> सहु असहुस्स वि तेण वि, वेयावचाह सव्व कायव्वं । ते तेसि अणाएसा, वावारेडं न कप्यंति ॥ ५४९६ ॥

10 'तैनापि' प्रतीच्छकाचार्यादिना तस्याचार्यस्य सहिप्णोरसहिष्णोर्वा वैयावृत्यादिकं सर्वमपि कर्तव्यम्। 'तेऽपि' साधवः 'तेपां' आचार्याणामादेशमन्तरेण व्यापार्यितुं न करपन्ते॥ ५४९६॥

॥ गणान्तरोपसम्पत्प्रकृनं समाप्तम् ॥

### विष्वस्म वन प्रकृत म्

स्त्रम्--

15

20

भिक्त य रातो वा वियाछे वा आहच वीसुं भिजा, तं च सरीरगं केइ वेयावचकरे भिक्त इच्छिजा एगंते वहुफासुए पएसे परिटुविचए, अश्यि याइं थ केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचिच परिहर-णारिहे, कप्पइ से सागारिकडं गहाय तं सरीरगं एगंते वहुफासुए पएसे परिटुविचा तत्थेव उवनि-विख्वियन्वे सिया २९॥

अस्य सम्बन्धमाह---

तिहिँ कारणेहिँ अन्नं, आयरियं उहिसिस नहिँ दुण्णि । भुत्तं तहार पगयं, नीसंमणसुत्तनोगोऽयं ॥ ५४९७ ॥

25 'त्रिमिः कार्णः' अवस्त्रतादिमिरन्यमाचार्यमुह्दिरोदित्युक्तम् (गा० ५१७४)। तत्राधि 'हे' अवसञ्चा-ऽवधावितस्थणं मुक्ता 'तृनीयेन' काल्गतरूपेण कारणेन प्रकृतम्, तद्वित्रयो विधिरनेनामिधीयत इति भावः। एप विष्वरम्यनसृत्रस्य 'योगः' सम्बन्धः॥ ५४९७॥ अह्वा संजमजीविय, सवरगहणजीवियाउ विगए वा।

१ अहरां तह एते, तामा॰ ॥ २ अत्र "आई" द्वाच्यं वास्यारक्षरे ॥ ३ विस्तंमण तामा॰ ॥ ४ मकारान्तरेण सम्यन्धमाह इतवतरणं कां॰ ॥

अण्णुदेसी बुत्ती, इमं तु सुत्तं भवचाए ॥ ५४९८ ॥

अथवा संयमजीविताद् भवग्रहणजीविताद्वा विगतेऽन्यस्याचार्यस्य उद्देशः पूर्वसूत्रे उक्तः। इदं तु सूत्रं भवजीवितपरित्यागविषयमारभ्यते ॥ ५४९८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—भिक्षुः चश्रब्दाद् आचार्योपाध्यायो वा रात्री वा विकाले वा ''आह्च'' कवाचिद् 'विष्वग् भवेतं' जीव-शरीरयोः पृथग्भावमाभुयात्, ब्रियत इत्यर्थः । तच्च शरीरकं 'कश्चिद्' वैयावृत्यकरो भिक्षुरिच्छेत् 'एकान्ते' विविक्ते 'बहुप्राशुके' कीटिकादिसन्त्वरहिते प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । अस्ति चात्र किश्चित् सागारिकसकं 'अचितं' निर्जीवं 'परिहरणाई' परिभोगयोग्यमुपकरणजातम्, वहनकाष्ठमित्यर्थः । कल्पते ''से'' तस्य भिक्षोस्तत् काष्ठं 'सागारिककृतं' 'सागारिकस्येव सत्कमिदं नासाकम्' इत्येवं गृहीत्वा तत् शरीरमेकान्ते बहुप्राशुके प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । तच्च परिष्ठाप्य यतो गृहीतं तत् काष्ठं तत्रै-10 वोपनिक्षेप्तव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्मुक्तिविस्तरः—

पुन्ति दन्त्रोलोयण, नियमा गन्छे उनक्सनिमित्तं । भत्तपरिण्ण गिलाणे, पुन्तुग्गहों थंडिलस्सेन ॥ ५४९९ ॥

यत्र साधवो मासकरपं वर्षावासं वा कर्जुकामास्तत्र पूर्वमेव तिष्ठन्तः द्रव्यस्य—वहनकाष्ठा-देरवलोकनं नियमाद् गच्छवासिनः कुर्वन्ति । किमेर्थम् १ इत्याह—उपक्रमः—मरणं तत्15 कस्यापि संयतस्य भवेदित्येवमर्थम् । तच्च मरणं कदाचिद् भक्तपरिज्ञावतो भवेत्, कदाचित् तु ग्लानस्य, उपलक्षणिमदम्, तेनाशुकारेण वा मरणं भवेत्, ततः पूर्वमेव महास्थण्डिलस्य वहनकाष्ठादेश्व 'अवग्रहः' प्रत्युपेक्षणं विधेयम् ॥ ५४९९ ॥ अय द्वारगाथात्रयमाह—

> पिंडलेहणा दिसा णंतए य काले दिया व राओ य । जग्गण-बंधण-छेयण, एयं तु विहिं तिहं कुजा ॥ ५५०० ॥ कुसपिंडमाइ णियत्तण, मत्तग सीसे तणाइँ छवगरणे । काउस्सग्ग पदाहिण, अब्धुद्वाणे य वाहरणे ॥ ५५०१ ॥ काउस्सग्गे सज्झाइए य खमणस्स मग्गणा होइ । वोसिरणे ओलोयण, सुभा-ऽसुभगइ-निमित्तद्वा ॥ ५५०२ ॥

वहनकाष्ठस्य स्थण्डिलस्य च प्रथमत एव प्रत्युपेक्षणं विधेयम् । "दिस" ति दिग्मागो 26 निरूपणीयः । "णंतए य" ति औपप्रहिकानन्तकं मृताच्छादनार्थं गच्छे सदैव धारणीयम्; जातिप्रधानश्चायं निर्देशः, ततो जधन्यतोऽपि त्रीणि वस्ताणि धारणीयानि । "काले दिया व राओ अ" ति दिवा रात्रौ वा कालगते विषादो न विधेयः । रात्रौ च स्थाप्यमाने मृतके जागरणं बन्धनं छेदनं च कर्तव्यम् । एवं विधिं तत्र कुर्यात् ॥

तथा नक्षत्रं विलोक्य कुश्चमितमाया एकस्या द्वयोवी करणमकरणं वा । "नियत्तिण" वि 80 येन प्रथमतो गताः न तेनैव पथा निवर्तनीयम् । मात्रके पानकं गृहीत्वा पुरत एकेन साधुना

१ °त्' विष्कम्भमागु° का॰ । "आहच' कयाई 'वीधुं' प्रथम् 'मेजा' भवेयुः, प्रथक् श्वरीराजीवी मियत इसर्थः" इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥ २ किम् १ इ॰ मो॰ डे॰ ॥

15

गन्तज्यम् । यसां दिजि त्रामस्ततः शीर्षं कर्तज्यम् । तृणानि समानि प्रसर्णायानि । 'उप-करणं' रलोहरणादिकं तस्य पार्थं धारणायम् । अत्रिविपरिष्ठापनायाः कायोत्सर्गः स्वण्डिले स्वितेनं कर्तज्यः । निवर्तमानैः प्रादक्षिण्यं न त्रिवेयम् । श्रवस्य चाम्युत्याने वसत्यादिकं परि-त्यजनीयम् । यस च संयतस्य 'ज्याहरणं' नामग्रहणं स करोति तस्य छोचः कर्तज्यः ॥

 गुरुसकाशमागतैः कायोत्सर्गो विघेयः । साध्यायकस्य क्षपणस्य च मार्गणा कर्तव्या ।
 उच्चारादिमात्रकाणां व्युत्सर्वनं कर्तव्यम् । अपरेऽह्वि तस्यावछोक्तं ग्रुमा-ऽग्रुमगतिज्ञानार्थे निमित्तग्रहणार्थं च विघेयमिति द्वारगाथात्रयसमासार्थः ॥ ५५०० ॥ ५५०१ ॥ ५५०२ ॥

अधेतदेव विवरीपुराह—

लं दन्त्रं वणमसिणं, नानारलदं च चिह्नए वलियं। नेणुमय दारुगं चा, तं नहणहा पलोयंति ॥ ५५०३ ॥

यद् द्रव्यं वेणुनयं दारुकं वा घनमञ्चणं 'व्यापारमुक्तम्' अवहमानकं 'वलीयः' हटतरं सागारिकस्य गृहे तिष्ठति तत् कालगतस्य वहनार्थं प्रथममेव प्रलोक्त्यन्ति, महास्यण्डिलं च प्रस्युपेझणीयम् ॥ ५५०३ ॥ अथ न प्रस्युपेझन्ते तत इमे दोषाः—

अत्थंडिलिम्म काया, पनयणघाओ य होइ आसण्णे । छङ्कानण गहणाई, परुग्गहे तेण पेहिझा ॥ ५५०४ ॥

अस्यिष्टिले परिष्ठापयन् पट् कायान् विराधयति । प्रवचनवात्रश्च यानादेरासन्ने परिष्ठाप-यतो मवति । परावप्रदे च परिष्ठापयतः छदीपनं मवेत् । छदीपनं नाम—ते वलादिप साधु-पार्श्वादम्यत्र तं द्यवं परित्यालयेयुः । प्रहणा-ऽऽकर्षणाद्यो दोषा मवेयुः । ततो महास्यिष्टिल-मवस्यं प्रागेव प्रस्तुपेश्नेत ॥ ५५०१ ॥ गतं प्रस्तुपेक्षणाद्वारम् । अथ दिन्हारमाह—

20 दिसं अवरद्विखणा दिक्खणा य अवरा य दिक्खणापुट्या । अवरुत्तरा य पुट्या, उत्तर पुट्युत्तरा चेव ॥ ५५०५ ॥

प्रथमम् 'अपरदक्षिणा' निर्ऋती दिग् निरीक्षणीया, तदमावे दक्षिणा, तस्या अमावेऽपरा, तदमावे 'दक्षिणपूर्वा' आप्नेयी, तदलामे 'अपरोत्तरा' वायवी, तस्या अमावे पूर्वी, तदमावे उत्तरा, तदमावे उत्तरा, तदमावे उत्तरपूर्वी ॥ ५५०५ ॥

25 सम्प्रति प्रथमायां दिश्चि सत्यां शेषिडश्च परिष्ठापने दोपानाह—

समाही य मत्त-पाण, उवकरणें तुमंतुमा य कलही य । मेदो गेलनं वा, चरिमा पुण कहूए अर्णां ॥ ५५०६ ॥

प्रथमायां दिखि घवस्य परिष्ठापने प्रचुराज-पान-बल्लामतः समाधिर्मवति । तसां सत्यां यदि दक्षिणस्यां परिष्ठापयन्ति तदा मक्त-पानं न रुमन्ते, अपरस्यासुगकरणं न प्राप्तवन्ति, अविक्षणपूर्वस्यां तुमन्तुमा परस्परं साधूनां मवति, अपरोत्तरस्यां करूहः संयत-गृहस्या-ऽन्यती-थिकः समं मवति, पूर्वस्यां गणमेदश्चारित्रमेदो वा मवेत्, उत्तरस्यां ग्लानसम्, 'बरमा' पूर्वोत्तरा सा कृतमृतकपरिष्ठापना अन्यं साबुमाकपीति, मारयतीत्यर्थः ॥ ५५०६ ॥

आसन मन्द्र द्रे, नापातद्वा तु यंडिले तिनि ।

## खेतुदय-हरिय-पाणा, णिविद्वमादी व वाघाए ॥ ५५०७ ॥

प्रथमायामि दिशि त्रीणि स्विण्डलानि प्रत्युपेक्षणीयानि—ग्रामादेरासन्ने मध्ये दूरे च । किमर्थं पुनस्त्रीणि प्रत्युपेक्ष्यन्ते ? इत्याह—ज्याघातार्थम्, ज्याघातः कदाचिद् मवेदित्यर्थः । स चायम्—क्षेत्रं तत्र प्रदेशे कृष्टम्, उदकेन वा भावितम्, हरितकायो वा जातः, त्रस-प्राणिभिन्नी संसक्तं समजनि, प्रामो वा निविष्टः, आदिग्रहणेन सार्यो वा आवासितः । एव-६ मादिको ज्याघातो यदि आसन्नस्थण्डिले भवित तदा मध्ये परिष्ठापयन्ति, तत्रापि ज्याघाते दूरे परिष्ठापयन्ति । अथ प्रथमायां दिशि विद्यमानायां द्वितीयायां तृतीयायां वा प्रत्युपेक्षन्ते तत्रश्चर्रक्ताः ॥ ५५०७ ॥ एते च दोषाः—

एसणपेल्लण जोगाण व हाणी भिण्ण मासकप्पी वा । भत्तोवधीअभावे, इति दोसा तेण पढमिम्म ॥ ५५०८ ॥

मक्त-पानालामाद् उपघेरलामाच एषणाप्रेरणं कुर्युः । अथैषणां न प्रेरयेयुः ततः 'योगानाम्' आवश्यकव्यापाराणां हानिः । अपरं वा क्षेत्रं गच्छतां मासकल्पो भिन्नो भवेत् । एवमादयो दोषा भक्तोपध्योरमावे भवन्ति ततः प्रथमे दिग्मागे महास्थण्डिलं प्रत्युपेक्षणीयम् ॥ ५५०८॥

#### एमेव सेसियासु वि, तुमंतुमा कलह भेद मरणं वा।

जं पावंति सुविहिया, गणाहिवो पाविहिति तं तु ॥ ५५०९ ॥ 15

यथा द्वितीयायां चृतीयायां च दोषा उक्ता एवमेन 'शेषाखिए' चतुर्थ्यादिषु यत् तुमन्तु-माकरणं करुहं गणमेदं मरणं वा स्विविह्ताः प्रामुविन्ति तद् गणाधिपः सर्वमिष प्राप्यिति । अथ प्रथमायां व्याधातस्ततो द्वितीयायामिष प्रस्यपेक्षणीयम् । तस्यां च स एव भक्त-पानलाम-रुक्षणो गुणो भवति यः प्रथमायामुक्तः । अथ द्वितीयस्यां विद्यमानायां तृतीयायां प्रत्युपेक्षनते ततः स एव प्रागुक्तो दोषः, एवमष्टमी दिशं यावद् नेतव्यम् । अथ द्वितीयस्यां व्याधातस्तत-20 स्तृतीयस्यां प्रत्युपेक्षणीयम्, तस्यां च स एव गुणो भवति । एवमुक्तरोक्तरदिक्ष्विष भावनीयम् ॥ ५५०९॥ गतं दिग्द्वारम् । अथ णन्तकद्वारमाह—

वित्थारा-SSयामेणं, जं वत्थं लब्भती समितरेगं। चोक्ख सुतिगं च सेतं, उवक्कमद्वा धरेतव्वं।। ५५१०॥

विस्तारेणायामेन च यद् वैस्नप्रमाणमर्द्धतृतीयहत्तादिकं तृतीयोद्देशके भणितं ततो यद् 25 वस्त्रं समितरेकं रूभ्यते । कथम्भूतम् ? "चोक्खं" धविरुतं 'शुचिकं नाम' सुगन्धि 'श्वेतं' पाण्डुरम् । एवंविधं जीवितोपक्रमार्थं गच्छे धारयितव्यम् ॥ ५५१० ॥

गणनाप्रमाणेन त तानि त्रीणि भवन्ति, तद्यथा--

अत्थुरणद्वा एगं, विइयं छोद्धम्वरि घणं वंघे । उकोसयरं उवरिं, वंघादीछादणद्वाए ॥ ५५११ ॥

एकं तस्य मृतकस्याध आस्तरणार्थं द्वितीयं पुनः प्रक्षिप्योपरि घनं वधीयात् । किमुक्तं भवति !—द्वितीयेन तद् मृतकं प्रावृत्योपरि दवरकेण घनं वध्यते । तृतीयम् 'उत्क्रष्टतरम्'

१ वस्त्रस्य प्रमाणं यथाकममर्घतृतीयहस्तचतुप्रयलक्षणं तृतीयोद्दे<sup>० का०</sup>॥

अतीवोज्ज्वरं बन्धादिच्छादनार्थं तदुपरि स्थापनीयम् । एवं जधन्यतस्रीणि वस्राणि प्रहीत-व्यानि । उत्कर्षतस्तु गच्छं ज्ञात्वा वहून्यपि गृह्यन्ते ॥ ५५११ ॥

एतेसि अग्गहंणे, चंडगुरु दिवसम्मि विष्णिया दोसा । रत्ति च पिडच्छंते, गुरुगा उद्घाणमादीया ॥ ५५१२ ॥

'एतेपास्' एवंविधानां त्रयाणां वस्त्राणामग्रहेंणे चतुर्गुरु प्रायिश्वचम् । मिलनवस्त्रपादृते च तिस्तन् दिवसतो नीयमाने 'दोपाः' अवर्णवादादयो वर्णिताः । अथेतदोपमयाद् 'रात्रो परिष्ठापियप्यामि' इति बुद्धा मृतकं प्रतीक्षापयित ततश्चतुर्गुरुका उत्थानादयश्च दोपाः ।। ५५१२ ॥ कथं पुनरवर्णवादादयो दोपाः १ इत्याह—

उन्हाइए अवण्णो, दुविह णियत्ती य मइलवसणाणं ।

तम्हा तु अहत कसिणं, घरेंति पक्खस्स पडिलेहा ॥ ५५१३ ॥

"उज्झाइए" मिलनकुचेले तिसन् नीयमानेऽवर्णी मवति — अहो ! अमी वराका मृता अपि शोमां न लमन्ते । मिलनवस्त्राणां च दर्शने द्विविधा निवृत्तिर्भवति, सम्यक्तं प्रत्रज्यां च प्रहीतुकामाः प्रतिनिवर्तन्ते । शुचि-श्वेतवस्त्रदर्शने तु लोकः प्रशंसति — अहो ! शोमनो धर्म इति । यत एवं तसाद् 'अहतम्' अपिरमुक्तं 'कृत्सं' प्रमाणतः प्रतिपूणं वस्त्रत्रिकं धार15 णीयम् । पक्षस्य चान्ते तस्य प्रस्तुपेक्षणा कर्तव्या, दिवसे दिवसे प्रत्युपेक्ष्यमाणं हि मिलनीयवेत् ॥ ५५१३ ॥ गतं णन्तकद्वारम् । अथ 'दिवा रात्रो वा कालगतः" इति द्वारमाह—

आसुकार गिलाणे, पचक्खाए व आणुपुच्चीए । दिवसस्स व रत्तीइ व, एगतरे होजऽवक्रमणं ॥ ५५१४ ॥

आशु-शीवं सर्जीवस्य निर्जीवीकरणमाशुकारः, तत्कारणत्वाद् अहि-विप-विश्चिकावयोऽ-20प्याशुकारा उच्यन्ते, तैः 'अपक्रमणं' मरणं कस्यापि भवेत् । 'ग्लानत्वेन वा' मान्धेन कोऽपि ब्रियेत । 'आनुपूर्व्या वा' शरीरपरिकर्मणाक्रमेणे मक्ते प्रत्याख्याते सति कश्चित् कारुपर्मे गच्छेत् । एवं दिवस-रजन्योरेकतरसिन् काले जीविताद्पक्रमणं मवेत् ॥ ५५१९ ॥

एव य कालगयम्मि, मुणिणा सुत्त-ऽत्थगहितसारेणं । न विसातो गंतन्त्रो, कातन्त्र विघीय वोसिरणं ॥ ५५१५ ॥

25 'एवम्' एतेन प्रकारेण कालगते सति साधौ सूत्रा-ऽर्थगृहीतसारेण सुनिना न विषादो गन्तच्यः, किन्तु कर्तव्यं तस्य कालगतस्य विधिना व्युत्सर्वनम्॥५५१५॥कथम् १ इत्याह—

आयरिओ गीतो वा, जो व कडाई तहिं भवे साह ।

कायन्त्री अखिलविही, न तु सीग भया व सीतेजा ॥ ५५१६ ॥

यस्तत्राचार्योऽपरो वा गीतार्थो यो वा अगीतार्थोऽपि 'क्वतादिः' ईद्दरो कार्ये क्वतंकरणः 80आदिशब्दाद् धेर्यादिगुणोपतः साधुभैवति तेनासिलोऽपि विधिः कर्तव्यः, न पुनः श्रोकाद् भयाद्वा तत्र 'सीदेत्' यथोक्तविधिविधाने प्रमादं कुर्यात् ॥ ५५१६ ॥

१ °हणे, गुरुगा दिव° तामा॰॥ २ °हणे उपलक्षणत्वाद् अघारणे च चतु कां॰॥ ३ °ण संलेखनापुरस्सरं भक्ते का॰॥ -> -

किमालम्बय शोक-भये न कर्त्तव्ये ! इत्याह-

सन्वे वि मरणधम्मा, संसारी तेण कासि मा सोगं। जं चडप्पणो वि होहिति, किं तत्थ भयं परगयम्मि ॥ ५५१७॥

सर्वेऽपि संसारिणो जीवा मरणधर्माण इत्यालम्ब्य शोकं मा कार्षीः। यच मरणमात्मनोऽपि कालक्रमेण भविष्यति तत्र 'परगते' परस्य सञ्जाते किं नाम भयं विधीयते ? न किञ्चिदित्यर्थः 5 ॥ ५५१७॥ गतं ''दिवा रात्रो वा'' इति द्वारम्। अथ जागरण-बन्धन-च्छेदनद्वारमाह—

> जं वेलं कालगतो, निकारण कारणे भवें निरोधो । जग्गण वंधण छेदण, एतं तु विहिं तहिं कुजा ॥ ५५१८ ॥

दिवा रजन्यां वै। यस्यां वेलायां कालगतस्तस्यामेव वेलायां निष्काशनीयः । एवं निष्कारणे उक्तम् । कारणे तु निरोधोऽपि भवेत् । निरोधो नाम-कियन्तमपि कालं प्रतीक्षाप्यते । तत्र 10 च जागरणं बन्धनं छेदनं 'एतम्' एवमादिकं विधिं वक्ष्यमाणनीत्या कुर्यात् ॥ ५५१८ ॥

कैः पुनः कारणैः स प्रतीक्षाप्यते १ इत्याह—

हिम-तेण-सावयभया, पिहिता दारा मैहाणिणादो वा । ठवणा नियगा व तहिं, आयरिय महातवस्सी वा ।। ५५१९ ॥

रात्री दुरिषसहं हिमं पतित, स्तेनभयात् श्वापदभयाद्वा न निर्गन्तुं शक्यते । नगरद्वाराणि 15 वा तदानीं पिहितानि । 'महानिनादो वा' महाजनज्ञातः स तत्र प्रामे नगरे वा । 'स्थापना वा' तत्र प्रामादौ ईदशी व्यवस्था, यथा—रात्रौ मृतकं न निष्काशनीयम् । 'निजका वा' संज्ञात-कास्तत्र सन्ति ते भणन्ति—असाकमनाप्रच्छया न निष्काशनीयः । आचार्यो वा स तत्र नगरेऽतीव कोकविख्यातः । 'महातपस्ती वा' प्रमृतकालपालितानशनो मासादिक्षपको वा । एतैः कारणै रजन्यां प्रतीक्षाप्यते ॥ ५५१९॥ दिवा पुनरेभिः कारणैः प्रतीक्षापयेत्— 20

णंतक असती राया, वऽतीति संतेषुरो पुरवती तु । णीति व जणणिवहेणं, दार निरुद्धाणि णिसि तेणं ॥ ५५२० ॥

'णन्तकानां' शुचि-श्वेतवस्त्राणामभावे दिवा न निष्काश्यते । राजा वा सान्तःपुरः पुरपित्तिवी नगरम् 'अतियाति' प्रविशति 'जननिवहेन वा' महता भट-भोजिकादिवृन्देन नगराद् निर्गच्छति ततो द्वाराणि निरुद्धानि, तेन निशि निष्काश्यते । एवं दिवाऽपि प्रतिक्षापणं 25 मवेत् ॥ ५५२०॥ अत्र चायं विधिः—

वातेण अणकंते, अभिणवमुकस्स हत्थ-पादे उ । कुन्वंतऽहापणिहिते, मुह-णयणाणं च संपुडणं ॥ ५५२१ ॥

वातेन यावद् अद्यापि शरीरकम् आक्रान्तं—ख्तब्धं न भवति तावद् अभिनवजीवितमुक्तस्य हस्त-पादान् 'यथाप्रणिहितान्' प्रगुणतया लम्बमानान् कुर्वन्ति, मुख-नयनानां च 'सम्पुटनं' ३० सम्मीलनं कुर्वन्ति ॥ ५५२१॥ जागरणादिविधिमाह—

१ वा "जं वेलं" ति विभक्तिव्यत्ययाद् यस्यां का॰ ॥ २ महाणणातो वा तामा॰ । "महाण-णादो व ति महायणणादो वा सो" इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥

जित्रणिहुवायक्कमला, औरस्यव्ही य मचजुना य । कतकरण अप्यमादी, अमीरुगा जागरंति तर्हि ॥ ५५२२ ॥

जितनिद्रा उपायकुगर्छाः 'श्रीरसविलनः' महापराक्रमाः 'सत्त्वयुक्ताः' वैर्थसम्पन्नाः कृत-करणा अप्रमादिनोऽमीरुकाश्च ये साधवन्ते तत्र तदानीं जाप्रति ॥ ५५२२ ॥

जागरणद्वाएँ तर्हि, अनेसि वा वि तत्थ धम्मकहा।

मुत्तं धम्मकहं वा, मधुरिगरो उचयदेणं ॥ ५५२३ ॥

जागरणार्थं तत्र तेरन्योन्यं 'अन्येषां वा' श्राद्धादीनां धर्मकथा कर्तव्यो । स्तयं वा स्त्रं 'धर्मकथां वा' धर्मप्रतिवद्धामाख्यायिकां मधुरगिर उच्चग्रव्देन गुणयन्ति ॥ ५५२३ ॥

अथ बन्धन-च्छेद्नपदे च्याच्याति--

'कर-पादाह्मुष्टान्' कराह्मुष्टइयं पादाङ्मुष्टइयं च दबरकेण बङ्घा सुख्पातिकया सुखं छाद-येत्, एतद् बन्धनसुच्यते । तथा अक्षतदेषे तिमान् ''अंगुळीविचे" अङ्गुळीमध्ये चीरैंक 'खननम्' ईपत्काळनं कियते न बाह्यतः, एतत् छेदनं मन्तन्यम् ॥ ५५२४ ॥

16 अण्णाद्दुसरीरं, पंता वा देवतऽत्य उद्वेखा l

परिणामि डव्यहत्येण बुन्झ मा गुन्झगा ! मुन्झ ॥ ५५२५ ॥

एवमिप क्रियमाणे यदि 'अन्याविष्टश्र्रीरः' सामान्येन व्यन्त्राधिष्टितदेहः 'प्रान्ता वा' प्रत्यनीका काचिद् देवता 'अत्र' अवसर तत्कछेवरमनुप्रविद्योत्तिष्टेन् ततः 'परिणामिनीं' कायिकी "डव्यहर्यणं' ति वामह्म्तेन गृहीत्वा तत् कडवरं सेचनीयम्। हदं च वक्तव्यम्— 20 बुध्यस्त बुध्यस्त गुद्धक ! 'मा मुद्ध' मा प्रमादीः, संन्तारकादृ मा उत्तिष्टति मावः ॥ ५५२५॥

विचासेल रसेल व, भीमं वा अइहास ग्रुंचेला।

अमिएण मुनिहिएणं, कायच्य निहीय त्रोसिरणं ॥ ५५२६ ॥

अन्याधिष्ठितं तत् कडेवरं 'वित्रासयेत्' विकराल्रूपं दर्शयित्वा मापयेद् 'रसेद्वा' आरार्टि मुखेद् 'भीमं चा' रोमहर्पननकं अष्टहासं मुखेत् तथापि तत्रामीतेन सुविहितेन 'विधिना' 25 पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन च ब्युत्सर्ननं कर्तव्यम् ॥ ५५२६ ॥

गतं नागरणादिद्वारम् । अथ कुश्रप्रतिमाद्वारमाह---

दोण्णि य दिबङ्कुखेत्ते, दन्ममया पुर्त्तगऽत्य कायन्ता । समखेत्तिम्म य एक्नो, अबह अमिए ण कायन्त्रो ॥ ५५२७ ॥

कारुगते सित संयते नक्षत्रं विरोक्यते । यदि न विरोक्यित तद्यवर्गुरु । तदो नक्षत्रे 30 विरोक्ति यदि सार्द्धक्षेत्रं तदानीं नक्षत्रम् , सार्द्धक्षत्रं नाम-पञ्चचलारिंग्रन्मुह्तंमोग्यं सार्द्ध-दिनमोग्यमिति यावत् , तदा दर्भमयो हो पुत्रको कर्त्तन्यो । यदि न करोति तदाऽपरं साबु-

१ °छा इति इयमपि प्रकटार्थम्, 'र्का' का॰ ॥ २ एतर्नन्तर कां॰ अन्याप्रम्—४००० इति वर्तते ॥ ३ °रकप्रदेशे 'रत' कां॰ ॥ ४ °स्टऽस्य तामा॰ ॥

द्वयमाकर्षति । तानि च सार्द्धक्षेत्राणि नक्षत्राणि षड् भवन्ति, तद्यथा—उत्तराफाल्गुन्य उत्तरा-षाढा उत्तरामद्रपदाः पुनर्वस् रोहिणी विशाखा चेति । अथ समक्षेत्रं-त्रिंशन्सुहूर्तभोग्यं यदा नक्षत्रं तत एकः पुत्तरुकः कर्तन्यः 'एष ते द्वितीयः' इति च वक्तन्यम् । अकरणेऽपरमेक-माकर्षति । समक्षेत्राणि चामूनि पञ्चदश्च अधिनी कृत्तिका मृगशिरः पुष्यो मघाः पूर्वा-फाल्गुन्यो हर्त्तश्चित्रा अनुराधा मूलं पूर्वीषाढाः श्रवणो धनिष्ठाः पूर्वभद्रपदा रेवती चेति । । अथापार्द्धक्षेत्रं—पञ्चदशमुहूर्तभोग्यं तद् नक्षत्रम् अभीचिर्वा तत एकोऽपि पुत्तलको न कर्तन्यः । अपार्द्धक्षेत्राणि चामूनि षद्---शतभिषग् भरणी आर्द्री अश्वेषा खातिज्येष्ठा चेति ॥ ५५२७ ॥

अथ निवर्तनद्वारमाह---

थंडिलवाघाएणं, अहवा वि अतिन्छिए अणामोगा। भमिऊण उवागच्छे, तेणेव पहेण न नियत्ते ॥ ५५२८ ॥

10

तत्र नीयमाने स्थण्डिलस्योदक-हरितादिभिर्व्याघातो भवेत्, अनाभोगेन वा स्थण्डिलमति-क्रान्तं भवेत्, ततः 'अमित्वा' प्रदक्षिणामकुर्वाणा उपागच्छेयुः, तेनैव पथा न निवर्तेरन् ॥ ५५२८ ॥ जह तेणेव मग्गेण नियत्तंति तो असमायारी, कयाइ उद्वेजा, सो य जओ चेव उद्वह तओ चेव पहावह, तत्थ जओ गामो ततो धाविज्जा (आव० पारि० निर्यु० ंगा० ४७ हारि० टीका पत्र ६३५-२) तत एवं कर्त्तेव्यम्---15

वाघायिम ठवेउं, पुन्वं व अपेहियम्मि थंडिह्रे।

तह णेति जहा सें कमा, ण होंति गामस्स पिंडहुत्ता ॥ ५५२९ ॥ र्स्थण्डिरुस्य न्याघाते पूर्व वा स्थण्डिरुं न प्रत्युपेक्षितं ततस्तद् मृतकमेकान्ते स्थापयित्वा

स्थण्डिलं च प्रत्युपेक्ष्य तथा अमयित्वा नयति यथा तस्य 'ऋमी' पादौ श्रामं प्रति अभिमुखौ न भवतः ॥ ५५२९ ॥ अथ मात्रकद्वारमाह-20

सुत्त-ऽत्थतदुभयविक, पुरतो घेत्तूण पाणग क्वसे य । गच्छति जइ सागरियं, परिद्ववेकण आयमणं ॥ ५५३० ॥

सूत्रा-ऽर्थ-तदुभयवेदी मात्रकेऽसंसृष्टपानकं 'कुशांश्च' दर्भान् 'समच्छेदान्' परस्परमसम्ब-द्धान् हस्तचतुरङ्गुरुप्रमाणान् गृहीत्वा पृष्ठतोडेनपेक्षमाणः 'पुरतः' अत्रतः स्थण्डिलाभिमुखो गच्छति । दर्भाणाममावे चूर्णानि केशराणि वा गृह्यन्ते । यदि सागारिकं ततः शबं परिष्ठाप्य 25 'आचमनं' हस्त-पादशौचादिकं कर्तव्यम् । आचमनग्रहणेनेदं ज्ञापयति---यथा यथा प्रवचनो-ह्याहो न मवति तथा तथा अपरमि विधेयम् ॥ ५५३० ॥ अथ शीर्षद्वारमाह---

जत्तो दिसाएँ गामो, तत्तो सीसं तु होइ कायव्यं। उद्वेतरक्खणद्वा, अमंगलं लोगगरिहा य ॥ ५५३१ ॥

यस्यां दिशि ग्रामस्ततः शीर्षे शवस्य प्रतिश्रयाद् नीयमानस्य परिष्ठाप्यमानस्य च कर्त- ३० व्यम् । किमर्थम् ? इत्याह—उत्तिष्ठतो रक्षणार्थम्, यदि नाम कथिञ्चदुत्तिष्ठते तथापि प्रति-

१ पूर्वप्रत्युपेक्षितस्य स्थण्डिलस्य व्याघातेऽथवा पूर्वे स्थण्डिलं न प्रत्युपेक्षितं विस्मृ-तमित्यर्थः ततस्तद् मृत° कां॰ ॥ २ °ऽनवलोकमानः 'पु° का॰ ॥

श्रयामिमुखं नागच्छतीति सावः । अपि च—यस्यां दिशि त्रामस्तदमिमुखं पादयोः कियमा-णयोरमङ्गलं भवति, लोकश्च गर्हो कुर्यात्—अहो ! अमी श्रमणका एतदपि न नानन्ति यद् त्रामामिमुखं शवं न कियते ॥ ५५३१ ॥ अथ तृणादिद्वारमाह—

> कुसमुद्धिएण एकेणं, अन्त्रोच्छिण्णाऍ तत्य धाराए । संथार संथरिस्ना, सन्त्रत्य समो य कायन्त्रो ॥ ५५३२ ॥

यदा स्विण्डलं प्रमार्वितं मर्वति तदा कुशमुष्टिनेकेनाव्यवच्छित्रया घारया संखारकं संखरेत्, स च सर्वत्र समः कर्तव्यः ॥ ५५३२ ॥ विषमे एते दोषाः—

> विसमा जित होझ तणा, उवरिं मन्त्रे तहेव हेट्टा य । मरणं गेलचं वा, तिण्हं पि उ णिहिसे तत्य ॥ ५५३३ ॥

10 'विषमाणि' तृणानि यदि तसिन् संस्तारके उपरि वा मध्ये वाऽघम्ताद्वा भवेयुः तदा त्रयाणामपि मरणं ग्लानत्वं वा निर्दिशेत् ॥ ५५३३ ॥ केषां त्रयाणाम् ? इत्याह—

उर्वीरं आयरियाणं, मन्द्रे वसमाण हेहि भिक्खणं।

तिण्हं पि रक्खणद्वा, सन्वत्य ममा य कायन्वा ॥ ५५३४ ॥ उपरि विपमेषु तृणेषु आचार्याणा मध्ये वृषमाणामयस्ताद् मिक्सूगां मरणं ग्लानत्वं वा

उपार विषमपु तृणपु जाचायाणा मध्य वृषमाणामयस्ताङ् विमञ्जूणा मरण ग्लानस्त १६मवेत्, अतस्त्रयाणामपि रक्षणार्थं सर्वत्र समानि तृणानि कर्तव्यानि ॥ ५५३८ ॥

जत्य य नित्य तिणाई, चुण्णेहिं तत्य केसरेहिं वा । कायच्वोऽत्य ककारो, हेट्ठ तकारं च वंघेजा ॥ ५५३५ ॥

यत्र तृणानि न सन्ति तत्र चूर्णैर्वा नागरकेशरैंचीऽत्र्यवच्छित्रया धारया ककारः कर्तव्यः तस्याधन्तात् तकारं च वधीयात्, क्त इत्यर्थः । चूर्णानां केशराणां चामावे प्रलेपकादिमिरपि 20 कियते ॥ ५५३५ ॥ अथोपकरणद्वारमाह—

> चिवहा उवगरणं, दोसा तु भवे अचिवकरणिमा। मिच्छत्त सो व राया, इणित गामाण वहकरणं॥ ५५३६॥

परिष्ठाप्यमाने चिहार्थं यथानातमुपकरणं पार्थं स्थापनीयम् । तद्यथा—रनोहरणं मुसपो-तिका चोल्पष्टकः । यदि एतद् न स्थापयन्ति तत्वश्चतुर्गुरु । आज्ञादयश्च दोपाः चिह्स्याकरणे 25 मवन्ति । 'स वा' काल्यातो मिय्यात्वं गच्लेत् । राजा वा ननपरम्परया तं ज्ञात्वा 'कश्चिद् मनुष्योऽमीमिरपदावितः' इति बुद्धा कृपितः प्रत्यासन्तर्वार्तनां द्विज्यादीनां प्रामाणां वैषं कृर्यात् ॥ ५५३६ ॥ अथेतदेव मावयति—

> उनगरणमहाजाते, अकरणें उज्जेणिमिक्खुदिइंतो । लिंगं अपेच्छमाणो, काले नहरं तु पाडेचि ॥ ५५३७ ॥

20 यथानातमुपकरणं यदि तस्य पार्थं न कुर्वन्ति ततोऽसी देवलोकगतः प्रयुक्ताविः 'अहम-नेन गृहलिक्नेन परलिक्नेन वा देवी जातः' इति मिथ्यात्वं गच्छेत्। उझियनीभिक्षुदृष्टान्त-श्चात्र सवति, स चावदयकटीकातो मन्तव्यः (आव० हारि० टीका पत्र ८१३-१)। यस

१ °मीमिरेतङ्गामवास्तर्वेरप' वां ॥ २ वधकरणं कुर्यात्, विनाशमित्यर्थः ॥ छं ।॥

वा श्रामस्य पार्श्वे परिष्ठापितः तत्र तत्पार्श्वे लिङ्गमपश्यन् लोको राजानं विज्ञपयेत्। स च 'केनाप्यपद्रावितोऽयम्' इति मत्वा कालेन प्रतिवैरं पातयति, वैरं निर्यातयतीति भावः ॥ ५५३७ ॥ कायोत्सर्गद्वारमाह-

> उद्घाणाई दोसा, हवंति तत्थेव काउसग्गम्म । आगम्मुवस्सयं गुरुसमीव अविहीय उस्सग्गो ॥ ५५३८ ॥

'तत्रैच' परिष्ठापनमूमिकायां कायोत्सर्गे क्रियमाणे उत्थानादयो दोषा भवन्ति, अत उपा-श्रयमागम्य गुरुसमीपेऽविधिपरिष्ठापनिकायाः कायोत्सर्गः कर्तव्यः ॥ ५५३८ ॥

प्रादक्षिण्यद्वारमाह—

जो जहियं सो तत्तो, णियत्तइ पयाहिणं न कायव्वं। उड्डाणादी दोसा, विराहणा वाल-बुह्वाणं ॥ ५५३९ ॥

शबं परिष्ठाप्य यो यत्र भवति स ततो निवर्तते, प्रादक्षिण्यं न कर्तव्यम् । यदि कुर्वन्ति तत उत्थानादयो दोषा बाल-वृद्धानां च विराधना भवति ॥ ५५३९ ॥ अथाभ्यत्थानद्वारमाह---

> जइ पुण अणीणिओ वा, णीणिज्ञंती विविचिओ वा वि । उद्वेज समाइद्वो, तत्थ इमा मग्गणा होति ॥ ५५४० ॥

यदि पुनः स कालगतोऽनिष्काशितो वा निष्काश्यमानो वा 'विविक्तो वा' परिष्ठापितो 18 व्यन्तरसमानिष्ट उत्तिष्ठेत् ततस्तत्रेयं मार्गणा भवति ॥ ५५४० ॥

> वसहि निवेसण साही, गाममज्झे य गामदारे य। अंतर उज्जाणंतर, णिसीहिया उद्विते वोच्छं ॥ ५५४१ ॥

वसतौ वा स उत्तिष्ठेत्, 'निवेशने वै।' पाटके 'साहिकायां वा' गृहपिक्करूपायां प्राममध्ये वा त्रामद्वारे वा त्रामोद्यानयोरन्तरा वा उद्याने वा उद्यान-नैषेधिक्योरन्तरा वा 'नैषेधिक्यां वा' 20 श्वपरिष्ठापनभूम्याम्, एतेषु उत्थिते यो विधिस्तं वक्ष्यामि ॥ ५५४१ ॥

प्रतिज्ञातमेव करोति--

उवस्सय निवेसण साही, गामद्धे दारें गामो मोत्तव्वो । मंडल कंड हेसे, णिसीहियाए य रजं तु ॥ ५५४२ ॥

तत् कडेवरं नीयमानं यदि वसतावुत्तिष्ठति तत उपाश्रयो मोक्तव्यः । अथ निवेशने उत्ति-25 ष्ठति ततो निवेशनं मोर्क्तव्यम् । साहिकायामुरिथते साहिका मोक्तव्या। श्राममध्ये उरिथते **प्रामार्द्ध मोक्तव्यम् । श्रामद्वारे** उत्थिते श्रामो मोक्तव्यः । श्रामस्य चोद्यानस्य चान्तरा यदि उत्तिष्ठति तदा विषयमण्डलं मोक्तव्यम् । उद्याने उत्थिते 'कण्डं' देशखण्डं मण्डलाद् बृहत्तरं परित्यक्तव्यम् । उद्यानस्य नैषेधिक्याश्चान्तराले उत्तिष्ठति देशः परिहर्तव्यः । नैषेधिक्याम्रत्थिते राज्यं परिहरणीयम् ॥ ५५४२ ॥ एवं तावन्नीयमानस्योत्थाने विधिरुक्तः । परिष्ठापिते च तस्मिन् ३० गीतार्था एकस्मिन् पार्श्वे मुहूर्तं प्रतीक्षन्ते, कदाचित् परिष्ठापितोऽप्युचिष्ठेत् तत्र चायं विधिः-

वचंते जो उ कमो, कलेवरपवेसणम्मि वोचत्थो ।

१ काले कियलपि गतेऽवसरं लब्ध्वा वैरं पाº का॰ ॥ २ वा' उपाश्रयवद्धपाटº का॰ ॥ च्० १८५

## णवरं पुण णाणत्तं, गामदारिमम वोद्वव्वं ॥ ५५४३ ॥

'व्रजतां' निर्गच्छतां कडेवरस्थोत्थाने यः क्रमो मणितः स एव विपर्यतः कडेवरस्य परि-ष्ठापितस्य भृयः प्रवेशने विज्ञेयः । नवरं पुनरत्र नानात्वं श्रामद्वारे वोद्धव्यम्, तत्र वैपरीत्यं न भवति किन्तु तुल्यतैवेति मावः । तथा चात्र वृद्धसम्प्रदायः—

- निसीहियाए परिष्ठिविओ नइ उद्वेचा तत्थेव पडिज्ञा ताहे उवस्सको मोचबो । निसीहियाए उज्जाणस्स य अंतरा पडइ निवेसणं मोचबं । उज्जाणे पडइ साही मोचबा । उज्जाणस्स य गामस्स य अंतरा पडइ गामद्धं मोचबं । गामद्दारे पडइ गामो मोचबो । गाममज्झे पडइ मंडलं मोचबं । साहीए पडइ देसखंढं मोचबं । निवेसणे पडइ देसो मोचबो । वसहीए पडइ रजं मोचबं ॥
- 10 अत्र निर्गमने प्रवेशने च प्रामद्वारोत्थाने ग्रामत्याग एवोक्त इति ग्रामद्वारे तुल्यतैव न वैपरीत्यम् ॥ ५५१३ ॥ अथ परिष्ठापितो द्यादिवारान् वसर्ति प्रविश्चति ततोऽयं विधिः—

विद्यं वसहिमतिते, तगं च अण्णं च मुचते रखं। तिप्यभिति तिनेव उ, मुयंति रखाइँ पविसंते ॥ ५५४४ ॥

निर्यृहो यदि द्वितीयं नारं नसति प्रनिश्चति तदा तचान्यच राज्यं मुच्यते, राज्यद्वय-15 मित्यर्थः । अथ 'त्रिप्रमृतीन्' त्रीन् चतुरो नहुशो ना नारान् नसति प्रनिश्चति तदा त्रीण्येन राज्यानि मुर्ज्वति ॥ ५५४४ ॥

> असिवाई वहिया कारणेहिं, तत्थेव वसंति जस्स जो उ तवो । अभिगृहिया-ऽण्भिगृहितो, सा तस्स उ जोगपरिवृही ॥ ५५४५ ॥

यदि वहिरशिवादिभिः कारणैर्न निर्गच्छिन्ति ततस्त्रत्रेव वसतां यस्य यत् तपोऽभिगृहीत20 मनिभगृहीतं वा तेन तस्य वृद्धिः कर्तव्या, सा च योगपिरवृद्धिरभिवीयते । किमुक्तं
भवति ?—ये नमस्कारप्रत्याख्यायिनस्ते पौरुषीं कुर्वन्ति, पौरुषीप्रत्याख्यायिनः पूर्वार्द्धं कृत्वा
शक्तो सत्यामाचाम्छं पारयन्ति, शक्तरमावे निर्विकृतिकमेकासनकं यावद् द्यासनकमि ।

यदाह चृणिकृत्--

सइ सामत्ये आयंविलं पारिति, असइ निन्नीयं एकासणयं, असमत्या सनीइयं पि ति । 25 एवं पूर्वीर्द्धप्रत्याख्यानिनश्चतुर्थम् , चतुर्थप्रत्याख्यातारः पष्टम् , पष्टपत्याख्यायिनोऽप्टमम् , एवं विस्तरेण विमाषा कर्तन्या ॥ ५५४५ ॥

एवं योगपरिवृद्धि कुर्वतामपि यदि कटाचिदुत्थाय आगच्छेत् तदाऽयं विधिः— अण्णादद्वसरीरे, पंता वा देवतऽत्य उद्विजा । काईय उच्चहत्येण, भणेज मा गुन्झया ! गुन्झा ॥ ५५४६ ॥

30 गैतार्था (गा० ५५२५)॥ ५५२६॥ अय व्याहरणहारमाह— गिण्हइ णामं एगस्स दोण्ह अहवा वि होस्र सन्वेसि ।

१ °ञ्चति नाधिकानीति ॥ ५५४४ ॥ अथाशिवादिकारणं भणित्वा यहिर्न निर्नच्छन्ति ततोऽयं विधिः—असि कं ॥ २ व्यास्यातार्था वां ॥

खिप्पं तु लोयकरणं, परिण्ण गणमेद बारसमं ॥ ५५४७ ॥

एकस्य द्वयोः सर्वेषां वा साध्नामसौ नाम गृहाति 'मवेत्' कदाचिद्प्येवं तदा तेषां लोचः कर्तव्यः । "परिण्ण" ति प्रत्याख्यानं—तपः, तच्च 'द्वाद्यम्' उपवासपञ्चकरूपं ते कारापणीयाः । अथ द्वाद्यं कर्तुं कश्चिद्सहिष्णुनं शक्तोति ततो दगमपष्टमं षष्ठं चतुर्थं वा काराप्यते । गणमेदश्च कियते, गच्छान्निर्गत्य ते पृथग् भवन्तीति भावः ॥ ५५१७॥

अथ कायोत्सर्गद्वारमाह—

चेइघरुवस्सए वा, हायंतीतो थुतीओं तो विति । सारवणं वसहीए, करेति सन्वं वसहिपालो ॥ ५५४८ ॥ अविधिपरिष्ट्रवणाए, काउस्सग्गो य गुरुसमीवम्मि । मंगल-संतिनिमित्तं, थओ तओ अजितसंतीणं ॥ ५५४९ ॥

चैत्यगृहे उपाश्रये वा परिहीयमानाः स्तुतीस्ततः 'द्रुवते' भणन्ति । यावच तेऽद्यापि नागच्छन्ति तावद् वसतिपालो वसतेः 'सारवणं' प्रमार्जनं तदादिकं सर्वमिष कृत्यं करोति । अविधिपरिष्ठापनानिमित्तं च गुरुसमीपे कायोत्सर्गः कर्तव्यः । ततो मङ्गलार्थं शान्तिनिमित्तं चाऽजितशान्तिस्तवो मणनीयः ।

अत्र चूिण:—ते साहुणो चेह्यघरे वा उवस्सए वा ठिया होजा । जह चेह्यघरे तो 15 परिहायंतीहि थुईहि चेऱ्याहं वंदिचा आयरियसगासे हरियावहियं पडिक्रमिउं अनिहिपरि- हाविणयाए काउस्सगां करिंति । ताहे मंगरु-संतिनिमित्तं अजियसंतिथओ । तओ अने वि दो थए हायंते कहुंति । उवस्सए वि एवं चेव चेह्यवंदणवर्जं ॥

विशेषचृणिः पुनिरित्थम्—तओ आगम्म चेइयघरं गच्छंति । चेइयाणि वंदिचा संति-निमित्तं अजितसंतिथओ परियद्दिज्ञइ तिन्नि वा थुईओ परिहायंतीओ कड्डिजंति । तओ 20 आगंतुं आयरियसगासे अविहिपरिद्वावणियाए काउस्सग्गो कीरइ ॥ ५५४८ ॥ ५५४९ ॥ (अन्थायम्—४००० । सर्वेगं० ३७८२५)

अथ क्षपण-साध्यायमार्गणाद्वारमाह—

खमणे य असन्झाए, रातिणिय महाणिणाय णितए वा । सेसेसु णितथ खमणं, णेव असन्झाइयं होइ ॥ ५५५० ॥

यदि 'रालिकः' आचार्यादिः अपरो वा 'महानिनादः' लोकविश्वतः कालगतो भवति, 'निजका वा' सज्ञातकास्त्रत्र तदीयाः सन्ति ते महतीमधृतिं कुर्वन्ति, तत एतेपु क्षपणमस्ताध्यायिकं च कर्तव्यम् । 'शेषेपु' साधुषु कालगतेषु क्षपणमस्ताध्यायिकं च न भवति ॥ ५५५० ॥

व्युत्सर्जनद्वारमाह—

उचार-पासवण-खेलमत्तमा य अत्थरण क्वस-पलालादी ।

30

25

१ त्रन्थात्रम्—४००० ॥ छ ॥ कल्पचृत्तितृतीयरांडं समाप्तम् ॥ छ ॥ त्रन्थात्रं एवं समत्र १२५४० ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ ग्रुमं भवतु कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयोः । लिपितं ॥ छ ॥ ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ ॥ ५ ॥ छ ॥ श्री ॥ मो० ॥

मंथारया बहुविधा, उन्झंति अणणगंग्डचे ॥ ५५५१ ॥

यानि तस्योचार-प्रथवण-खेळमात्रकाणि ये चान्तरणार्थ छ्छ-प्रज्ञादिनया बहुविवाः संमारकात्वान् सर्वानिष उच्चिन "अणक्षराज्य" नि यद्यन्यस्य रह्यनःसं नान्ति, अयापराऽपि रह्यनः कश्चिद्नि ततन्तद्र्यं तानि मात्रकार्वानि व्रियन्त इति सावः ॥ ५५५१ ॥

अहिगरणं मा होहिति, करेंद्र मंथारगं विकरणं नु ।

यच्छ्रबहि विगिचंती, जो छेबह्तस्य छिनो वि ॥ ५५५२ ॥

''छेवहओ'' अधिवगृहीतः स यदि मृतः तदा येन मंनारंकण स नीतः तं विकर्णं कुर्वन्ति, खण्डगः कृत्वा परिष्ठापयन्तीत्यर्थः । कृतः ! इत्याह—अधिकरणं गृहस्तेन गृहीने प्रान्तदेवतया वा पुनरप्यानीन सवेत् तद् ना सृदिति कृत्वा विकर्णाक्रियते । यश्च तदाय 10उपविरपरो वा तेन स्वयुपा छुन्नतं सबेनित परिष्ठापयन्ति ॥ ५५५२ ॥

असिनम्मि णरिय न्नमणं, जोगनिनई। य णेन उस्सरगो । उनयोगई तुलितं, णेन अहाजायकरणं तु ॥ ५५५३ ॥

अभिने मृतस्य क्षपणं न कर्तव्यन्, योगदृद्धिन्तु क्रियते । न चानिविर्गारहारानायाः कायोत्सर्गः क्रियते । उपयोगाद्धां चान्तर्भुद्ध्तंभानां नोखियन्त्रा यथानानं तस्य नेत्र कर्तव्यम् । । श्रिसुक्तं भवति !—अशिवसृतस्य समीपे यथानानं न स्थाप्यते, अतो देवछोकं गर्नो याबदुपयुक्तो भवति जावत् तर्नायं बरुः प्रतिश्रय एव प्रनीकाष्यने येन प्रतिश्रयसितं सं वपुद्देश्वा 'संयनोऽहममृत्वम्' इति जानीते ॥ ५५५३ ॥ अयावछोक्रनद्वारमाह—

अवरज्ञुगस्त च ननो, मुच-ऽत्यविमारएहिं थेरेहिं । अवलोवण कायच्या, सुमा-ऽसुमगर्ना-निमित्तद्वा ॥ ५५५७ ॥

20 तत्रोऽस्य कास्नातस्य 'अपरेखुः' हिर्ताये दिवसे सृत्रा-ऽर्घविठारदेः स्वितेरः ग्रुमा-ऽग्रुम-गति-निमित्तज्ञानार्थमवठोकनं कर्तव्यम् ॥ ५५५७ ॥ कैथम्? इन्गड्—

वं दिसि विगैष्टिनो खन्छ, देहेणं अक्खुएण संचिक्छे । तं दिसि सिवं बदंती, सुच-ऽत्यविसारया घीना ॥ ५५५५ ॥

यसां दिशि म शिवादिमिरान्निरितोऽङ्कतेन देहेन सन्दिष्टन् तसां दिशि मृत्रा-ऽर्शविशारग्र 25 वीराः <sup>वि</sup>शिवं' सुमिशं सुन्तिविहारं च वदन्ति ॥ ५५५५ ॥

> वित दिवसे मंचिक्छति, तित विरसे वात्रगं च खेमं च। विवरीए विवरीतं, अकड्डिए सव्विद्दं उदिनं ॥ ५५५६ ॥

'यति' यात्रनो दिवसान् यसां दिशि अञ्चदंद्दिष्ठिष्ठति 'त्रिनि' दात्रन्ति वर्षाणि दसां दिशि आतं च क्षेमं च मनति । ४ शांतं नाम-सुमिश्य, क्षेमं हु-पम्चक्राशुपद्धनासानः। > अथय ख़ददंद्दः सङ्कादः तदः 'विपरीने' झदंदंदं विपरीतं मन्त्रस्यम्, यसां दिशि झनंदंद्दे

१ तत्र गतिः शुमा-उशुमन्दर्पा पश्चाद्मियान्यते, निर्मिनं शुमा-उशुमं तावदाह हर-वत्रणं छ० ॥ २ °गड्रियं मन्तु, सरीरतं अक्न्सतं तु सं<sup>०</sup> तमा० ॥ ३ शिवं वदन्ति । शिवं नाम—सुमिक्षं सुन्निद्दारं चेति ॥ ५५५५॥ छा० ॥ ४ <sup>५१</sup>४ एत्टन्त्रणंटः राष्ट छा० एत वर्त्तरं ॥

नीतस्तस्यां दुर्भिक्षादिकं भवतीति भावः । अथ नान्यत्राकृष्टः किन्तु तत्रैवाक्षतस्तिष्ठति ततः सर्वत्र 'उदितं' सुमिक्षं सुखिवहारं च द्रष्टव्यम् ॥ ५५५६॥ एतद् निमित्तं कस्य गृद्यते ? इत्याह—

खमगस्साऽऽयरियस्सा, दीहपरिण्णस्स वा निमित्तं त् ।

सेसे तधडण्णधा वा, ववहारवसा इमा य गती ॥ ५५५७ ॥

क्षपकस्य आचार्यस्य वा 'दीर्घपरिज्ञावतो वा' प्रभूतकारुपालितानशनस्येदं निमित्तं यही-5 तन्यम् । 'शेषे' एतद्यतिरिक्ते तथा वाऽन्यथा वा भवेत , न कोऽपि नियमः । न्यवहार-वशाचेयं गीतः प्रतिपत्तव्या ॥ ५५५७ ॥

> थलकरणे वेमाणितों, जोतिसिओ वाणमंतर समम्मि । गह्वाएँ भवणवासी, एस गती से समासेणं ॥ ५५५८ ॥

यदि तस्य शरीरकं स्थले कृतं-शिवादिभिरारोपितं तदा वैमानिकः सञ्जात इति मन्तव्यम् । 10 समभूभागे नीतस्य ज्योतिष्केषु व्यन्तरेषु वा उपपातो ज्ञेयः । गर्तायां नीते भवनवासिषु गत इति अवैमन्तव्यम् । एषा गतिः समासेन तस्याभिहिता ॥ ५५५८ ॥

व्याख्यातास्तिस्रोऽपि द्वारगाथाः । अथात्रैव प्रायश्चित्तमाह---

एकेकिम उठाणे, हंति विवचासकारणे गुरुगा। आणाइणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५५५९ ॥

15

एवां प्रत्यपेक्षणादीनामेकैकस्मिन् स्थाने विपर्यासं कुर्वतां चत्वारो गुरुकाः, आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मविराधना च द्रप्टव्या ॥ ५५५९ ॥

> एतेण सुत्त न गतं, सुत्तनिवातो तु दव्व सागारे । उद्वरणिम वि लहुंगा, छहुणें लहुंगा अतियणे य ॥ ५५६० ॥

यद एतद द्वारकदम्बकमनन्तरं व्याख्यातम् एतेन सूत्रं न गतं किन्तु सामाचारीज्ञापनार्थ 20 सर्वमेतदुक्तम् । किं पुनस्तर्द्धत्र सूत्रे प्रकृतम् ? इत्याह—सूत्रनिपातः पुनः सागारिकसत्के वहनकाष्ठरुक्षणे द्रवये भवँति । रात्री कारुगते यदि वहनकाष्ठानुज्ञापनाय सागारिकमुत्थापयन्ति तदा चतुर्रुघु अरहृष्ट्रयोजनादयश्च दोषाः तसान्नोत्थापनीयः किन्तु यदि एकोऽपि कश्चिद् वैयावृत्यकरः समर्थस्तद् वोढुं ततः काष्ठं न गृह्यते । अथासमर्थस्ततो यावन्तः शक्नुवन्ति तावन्तः तेन काष्ठेन वह न्ति । अथ वहनकाष्ठं तत्रैव परिष्ठाप्यागच्छन्ति तदापि चतुर्रुघु, अप-25 रेण च गृहीतेऽधिकरणम् , सागारिको वा तद् अपश्यन् 'एतैः शबवहनार्थं नीत्वा तत्रैव परि-त्यक्तम्' इति मत्वा प्रद्विष्टः व्यवच्छेद-कटकमदीदिकं कुर्यात्, तस्मादानेतव्यम्। यदि पुनरानीय तेन गृहीतेनैव अतिगमनं-प्रवेशं कुर्वन्ति तदाऽपि चतुर्रुषु ॥ ५५६० ॥

एते च दोषाः---

मिन्छत्तऽदिन्नदाणं, समलावण्णो दुगुंछितं चेव ।

30

१ गतिः शुभा-ऽशुभखद्भपा प्रति॰ का०॥ २ °वगन्त॰ मो० छे०॥ ३ °पां महास्यण्डिल-प्रत्युपेक्षणा-दिग्भागग्रह-णन्तकधारणादीनां द्वाविंशतेः स्थानानामेकै॰ का०॥ ४ °वति। फथम् १ इत्याह—''उट्टवणिम्म वि'' इत्यादि, रात्रौ का०॥

दिय रातों आसितात्रण, योच्छेओ होति यसहीए ॥ ५५६१ ॥
सागारिकस्तत् काष्ठं प्रतेच्यमानं दृष्ट्वा मिश्यात्वं गच्छेत्, एते भणन्ति—असाकमदत्तस्यादानं न करपते; यथेतदलीकं तथा अन्यदृष्यलीकमेव । अथवा त्र्यान्—समला अमी,
अस्यिसरजस्कानामप्युपरिवर्तिनः; एवमवणीं म्यात् । 'जुगुष्मिनं वा' जुगुप्सां म कुर्यात्—
कम्तकमृद्वा सम गृहमानयन्ति । ततो दिवा रात्री वा साधूनां "आसियावणं" निष्काञ्चनं
कुर्यात् , वसतेश्च व्यवच्छेदं 'नातः परं दृदामि' इत्येकत्यानेकपां वा कुर्यात् ॥ '५'५६१ ॥
यत एते दोषा अतोऽयं विधिः—

अइगमणं एगेणं, अण्णाएँ पतिइवेंति तत्थेव ।

णाए अणुलोमण तस्स वयण वितियं उद्घाण असिवे वा ॥ ५५६२ ॥
एकेन साधुना प्रथमम् 'अतिगमनं' प्रवेशनं कार्यम्, यदि मागारिको नाद्याप्युत्तिष्ठने तत एक्मज्ञाते काष्ट्रमानीय यतो गृहीतं तत्रेव प्रतिष्ठापयन्ति । अथ सागारिक उत्यिनन्त्रतान्त्रसाप्र निवेद्यते—य्यं प्रमुप्ता इति कृत्वा नासामिस्त्रथापिताः, रात्रां नाद्यः कारुगतः युष्मदीय-काष्ट्रेन निष्काश्चितः, साम्प्रतं तदानीयतां उत परिष्ठाप्यताम् १ । एवमुक्ते यद् अमा मणित तत् प्रमाणम् । अथ तः पूर्वमज्ञायमानः स्थापितं सागारिकेण च पश्चात् कथमपि ज्ञातं ततः किक्षपितस्यानुरोमनं विधेयम् । अथ प्रज्ञाप्यमानस्थापि तन्य वस्थमाणं वचनं भवति तदा गुरुमिः स साधुनिष्काशनीय इति शेषः । द्वितीयपेदे उत्थितोऽसो श्रामः अश्विवगृहीतो वाऽसे। तत-स्वेव परिष्ठापयेत्, न सागारिकस्य प्रत्यपेते ॥ ५५६२ ॥ अथ सागारिकवचनं दर्शयति—

जह नीयमणापुच्छा, आणिज्ञति किं पुणो घरं मन्झ । दुगुणो एसऽवराघो, ण एस पाणालओ मगवं ! ॥ ५५६३ ॥

20 यदि असाकमनाष्ट्रच्छ्या नीतं ततः किमर्थिमिदानीं पुनरिष मदीयगृहमानीयने ? एप हिग्रु-णोऽपराघः, न चेप भगवन् ! मदीय आवासः पाणानां—मातङ्गानामास्यो यदेवं मृनकोपकरण-भत्रानीतम् ॥ ५५६३ ॥ एवमुक्ते गुरुमिर्वकत्र्यम्—

किमियं सिद्धम्मि गुरू, पुरतो तस्सेत्र णिच्छुमति तं तू। अविजाणंताण कयं, अम्ह वि अण्णे वि णं त्रेंति ॥ ५५६४ ॥

किमिदं वृत्तान्तनातमभृत् ! । ततः शेषसाञ्चिमः ग्रन्यातरेण वा गुरूणां शिष्टम्—अमुकेन साञ्चना खनाष्ट्रच्या काष्टं नीतम् । ततो गुरवः 'तस्यैव' श्रन्यातरस्य पुरतः 'तं' साञ्चं 'किम-नाष्ट्रच्या नयसि !' इति निर्भर्त्स्य केतवेन निष्काशयन्ति । अन्येऽपि साववः "ण"मिति तं श्रच्यातरं ब्रुवते—असाकमप्यविज्ञानतामेवममुना कृतम्, अन्यया ज्ञानन्तो वयमपि कर्तुं न द्य इति ॥ ५५६१ ॥

ao वारेति अणिच्छुभणं, इहरा अण्णाऍ ठाति चसहीए । मम णीतो णिच्छुमई, कड्तव कुरुहेण वा वितिओ ॥ ५५६५ ॥ यदि सागारिकः 'वारयति' 'मा निष्काग्रयत, नवं मृयः करिष्यति' इति ततः 'अनिष्का-

१ °पद्मत्र भवति, कथम् १ इति अत आह—''उट्टाण'' चि उन्थि° का॰ ॥

शनं' न निष्काश्यते । 'इतरथा' अवारयति सागारिकेर्डन्यस्यां वसतौ तिष्ठति । द्वितीयश्च साधुः 'कैतवेन' मातृस्थानेन भणति---मम निजको यदि निष्काइयते ततोऽहमपि गच्छामि । सागारिकेण वा समं कोऽपि कलहयति ततः सोऽपि निष्काश्यते, स च तस्य द्वितीयो भवति ॥५५६५॥

# ॥ विष्वग्भवनप्रकृतं समाप्तम् ॥

अधिकरण प्रकृत मु

õ

सूत्रम्---

भिक्खू य अहिकरणं कहु तं अहिगरणं अविओस-वित्ता नो से कप्पइ गाहावइक्रुळं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खिमत्तए वा पविसित्तए वा, विद्या वियार भूमिं वा विहारभूमिं वा णिक्खमित्तए वा पविसि-त्तए वा, गामाणुगामं वा दूइजित्तए, गणातो वा गणं संकमित्तए, वासावासं वा वत्थए। जत्थेव अप्पणो आयरिय-उवज्झायं पासेजा बहुस्सुयं बब्भा-गमं तस्संतिए आलोइजा पडिक्रमिजा निंदिजा गरहिजा विउद्देजा विसोहेजा अकरणयाए अब्भु-ट्रिजा आहारिहं तवोकम्मं पायच्छितं पडिवजेजा। से य सुएण पद्वविए आईअव्वे सिया, से य सुएण नो पट्टविए नो आदिइतव्वे सिया, से य सुएणं पहवेजमाणे नो आइयइ से निजूहियव्वे सिया ३०॥

15

20

10

अस्य सम्बन्धमाह-

केण कयं कीस कयं, णिच्छुन्भऊ एस किं इहाणेती । एमादि गिहीतुदितो, करेज कलहं असहमाणो ॥ ५५६६ ॥

केनेदं वहनकाष्ठानयनं कृतम् व कसाद्वा कृतम् विष्काश्यतामेषः, किमर्थमिहानयति व एवमादिभिर्वचोभिर्गृहिणा तुदित:-व्यथितः कश्चिदसहमानः कल्हं कुर्यात् । अत इदम्धि-25 करणसूत्रमारभ्यते ॥ ५५६६ ॥

१ °के उपकरणं खकीयं गृहीत्वाऽन्य° का ।॥

अतेन सम्बन्धेनायानस्यास्य व्याच्या—'भिक्षः' प्रागुक्तः, चग्रव्दाद् उपाच्यायादिपरिप्रदः, 'अधिकर्णं' करुढ़ं कृत्या नो कश्पने तस्य तृद्यिकरणमञ्जवशमय्य गृह्पतिकुछं भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा, 🗠 वैहिर्विचारमुमा वा विहारमुमा वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्ट्रं वा, ⊳ श्रामानुष्रामं वा 'द्रोतुं' विद्तुंम्, गणाद्वा गणं सहसितुम्, वर्षावानं वा ६ वस्तुम् । किन्तु यत्रेवात्मन आचार्यापाच्यायं पद्येन् ; कथम्मृतम् <sup>१ (</sup>वहुश्रुतं<sup>)</sup> छद्यन्यादिकुश्रुछं 'बह्मगमम्' अर्थतः प्रमृतागमम् ; तत्र तम्यान्तिकः 'आछोचयेन्' स्वारराधं वचमा प्रकटयेत , 'प्रतिकामेन' मिथ्यादुप्कृतं तद्विपये दचान्, 'निन्चान्' आत्ममाक्षिकं जुगुप्सेत, 'गर्हेन' गुरू-साक्षिकं निन्धान् । इह च निन्द्रनं गर्हणं वा तात्त्विकं तदा भवति यदा तस्करणतः प्रति-निवर्तते तत आह—'व्यावर्तत' तम्माद्रपगवपदाद् निवर्तत । व्याष्ट्रचावि कृतात् पापात् 10तदा सुच्यते यदाऽऽत्मनो विशोधिर्मवति तत आह—आत्मानं 'विशोधयेन्' णयमख्येत्रदननो निर्मेचीकुर्यात् । विशुद्धिः पुनरपुनःकरणतायामुगपयते नजन्त्रामेवाह—अकरणता—अकरणीयता तया अम्युचिष्टेन् । पुनरकरणतया अम्युत्यानेऽपि विद्योघिः पायश्चिचपतिपत्त्या भवति दत थाह—'ययार्हे' यथायोग्यं तपःक्रमं प्रायश्चित्तं प्रतिपंचत । 'तच्च' प्रायश्चित्तमाचार्येण 'श्रुतेन' श्रुतानुसारेण यदि 'प्रसापितं' पद्तं तदा 'आदानव्यं' प्राबं 'साद्' मनेन् , अय 15 श्रुतेन न प्रसापितं तदा नादात्रव्यं न्यात्, 'म च' आछोचको यदि श्रुनेन प्रसाप्यमानमपि तन् प्रायिश्वर्तं 'नाददाति' न प्रतिपद्यते तनः सः 'निवृद्दितन्यः' 'अन्यत्र ग्रोविं हुन्त्रन्य' इति निषेवनीयः सादिति मृत्रार्थः ॥ अय माप्यविन्तरः—

> अचियचक्करपवेसे, अतिभृमि अणेसणिजपडियेहे । अवहारऽमंगळुचर, समावजवियत्त मिच्छत्ते ॥ ५५६७ ॥

20 कथमविकरणमुत्यनम् १ इत्यन्तां जिज्ञासायामिषित्यने — क्रांनिश्चित् हुन्ते सायवः प्रवि-श्रन्तोऽपीतिकराः तत्राज्ञानतामनामोगाद्वा प्रवेशे स गृह्पतिगकाशेद्वा हृन्याद्वा, माश्चरप्यमह-मानः प्रत्याकोशेत् तत्तोऽविकरणमुत्यवत । एवमनिम्मिं प्रविष्टे, अनेपर्णायमिकाया वा प्रति-षेषे, शैक्षस्य वा संज्ञातकस्थापद्वारे, यात्राप्रस्थितस्य वा गृहिणः सार्श्वं दृष्ट्वाऽमङ्गर्शनिति प्रतिपत्ते। समयविचारण वा प्रत्युत्तरं दातुमसमर्थे गृहस्थे, स्वमावेन वा काऽपि सार्थो 'अच्चियते' अनिष्टे १४ हप्टे, अभिग्रहमिथ्याद्वर्षयी सामान्यतः सार्था अवकोकिते अधिकरणमुत्यदेव ॥ ५५६७॥

पिंडसेंघे पिंडसेंघो, मिक्ज वियार विहार गाम वा । दोसा मा होज वह, वम्हा आलोयणा सोवी ॥ ५५६८ ॥

भगविद्धः प्रतिषिद्धम्—न वर्तते साब्नामिकरणं कर्तुम् । एवंत्रिये प्रतिषेवे मृयः प्रति-पेवः क्रियते—कदाचित् तद् अविकरणं गृहिणा समं इतं भवेत्, इत्वा च तन्मिन् अनुर-20 शिक्ते मिक्षायां न हिण्डनीयम्, विचारम्मो विद्यारम्मे वा न गन्तव्यम्, शामानुप्रामं वा न विद्यतेयम् । इतः १ इत्याह्—मा 'वह्वः' वन्यन-कटकमर्शद्यो दोषा भवेषः । तसान तं

१ 1 १ एवडिहान्तर्गत पाटः सा॰ एव वर्तते ॥ २ एवमेसिः प्रकारैः गृहिणा सममित्रकरणे उन्पन्ने सित विश्विमाह इजवतर्ग का॰ ॥

गृहस्थमुपशमर्य्य गुरूणामन्तिके आलोचना दातन्या । ततः शोधिः प्रतीच्छनीया ॥ ५५६८॥ इदमेव भावयति---

> अहिगरण गिहत्थेहिं, ओसार विकड्डणा य आगमणं। · आलोयण पत्थवणं, अपेसणे होंति चँउलहुगा ॥ ५५६९ ॥

गृहस्थैः सममधिकरणे उत्पन्ने द्वितीयेन साधुना तस्य साधोरपसारणं कर्तव्यम् । अथ नाप-ठ सरति ततः "विकड्ढणा य" ति वाहौ गृहीत्वाऽऽकर्षणीयः, इदं च वक्तव्यम्—न वर्तते मम त्वया साधिकरणेन समं भिक्षामिटतुम् अतः प्रतिश्रयोपरि निवर्तावहे । एवमुक्तवा प्रतिश्रयमा-गम्य गुरूणामालोचनीयम् । ततो गुरुभिरुपशमनार्थं वृपभास्तस्य गृहस्थस्य मूले पेवणीयाः । यदि न प्रेषयन्ति तदा चतुर्रुष्ट्र ॥ ५५६९ ॥

> आणादिणो य दोसा, वंधण णिच्छुभण कडगमदो य । द्युग्गाहण सत्थेण व, अगणुवगरणं विसं वारे ॥ ५५७० ॥

आज्ञादयश्च दोपाः । स च गृहस्थो येन साधुना सहाधिकरणं जातं तस्य अनेकेपां वा साधूनां वन्धनं निष्काशनं वा कुर्यात् । 'कटकमदों नाम' सर्वानिप साधून् कोऽपि व्यपरोपयेत् । च्युद्राहणं वा लोकस्य कुर्यात्—नास्त्यमीपां दत्ते परलोकफलम्, यद्वा अमी संज्ञां व्युत्सरज्य विकिरन्ति न च निर्छेपयन्ति । खङ्गादिना वा शस्त्रेण साधूनाहन्यात्, अमिकायेन वा प्रतिश्रयं 15 दहेत्, उपकरणं वा अपहरेत्, विष-गरादिकं वा दद्यात्, भिक्षां वा वारयेत् ॥ ५५७० ॥

तच वारणमेतेषु स्थानेषु कारयेत्-

रजे देसे गामे, णिवेसण गिहें णिवारणं कुणति । ' जा तेण विणा हाणी, कुल गण संघे य पत्थारो ॥ ५५७१ ॥

राज्ये सकलेऽपि निवारणं कारयेत्—एतेपां भक्तमुपिं वसितं वा मा दद्यात् । एवं देशे 20 श्रामे निवेशने गृहे वा निवारणं करोति । ततो या 'तेन' भक्तादिना विना परिहाणिः तां वृप-भान् अभेषयन् गुरुः प्रामोति । अथवा यः प्रभवति स कुरुस्य गणस्य सङ्घस्य वा 'प्रस्तारं' विस्तरेण विनाशं कुर्यात् ॥ ५५७१ ॥

एयस्स णितथ दोसो, अपरिक्लियदिक्लगस्स अह दोसो ।

पश्च कुजा पत्थारं, अपभू वा कारवे पश्चणा ॥ ५५७२ ॥ गृहस्थिश्चिन्तयति—'एतस्य साधोनीस्ति दोपः किन्तु य एनमपरीक्ष्य दीक्षितवान्, तस्यायं दोपः, अतस्तमेव घात्यामि' इति विचिन्त्य प्रभुः खयमेव प्रस्तारं कुर्यात् । अप्रभुरिप द्रव्यं राजकुले दत्त्वा प्रभुणा कारापयेत् ॥ ५५७२ ॥ यत एते दोषाः—

तम्हा खलु पहुवणं, पुन्वं वसभा समं च वसभेहिं। अणुलोमण पेच्छामी, णेंति अणिच्छं पि तं वसभा ॥ ५५७३ ॥

तसाद् वृषभाणां तत्र प्रस्थापनं कर्तव्यम् । "पुन्नं" ति येन साधुनाऽधिकरणं कृतं तं त्तावद् न प्रेषयन्ति यावद् वृषमाः पूर्वं प्रज्ञापयन्ति । किं कारणम् १ उच्यते—स - गृहस्यत्तं हृष्ट्वा कदाचिदाह्न्यात् । अथ ज्ञायते 'नाह्निष्यति' ततो वृपभैः समं तमि भेपयन्ति । तत्र

40 96 E

Б,

गताश्चानुकूछवचोिमः 'अनुलोर्मनं' प्रगुणीकरणं तस्य कुर्वन्ति । अथासो गृहस्रो त्र्यात्— आनयत तावत् तं कल्हकारिणं येनैकवारं पश्यामः पश्चात् क्षमिप्ये न वा । ततो वृपमास्तव-मिप्रायं ज्ञात्वा तं साधुं गृहिणः समीपमानयन्ति । अथासो साधुर्नेच्छति ततो वलाद्रिप वृप-भारतं तत्र नयन्ति ॥ ५५७३ ॥ ते च वृपमा ईह्यगुणयुक्ताः प्रस्थाप्यन्ते—

तस्तंत्रं वि सुद्दी चा, पगता औयस्तिणो गहियतका !

तस्सेच सहीसहिया, गमेंति चसमा तमं पुन्वं ॥ ५५७४ ॥

तस्य-गृहिणः संयतस्य वा सम्बन्धिनः सुहृदो वा ते भवेयुः, 'प्रगताः' छोकपिसद्धाः 'भ्रोजिखिनः' वछीयांसः 'गृहीतवाक्याः' आदेयवचसः, ईह्या वृपमाः 'तस्येव' गृहिणः सुहृद्धिः सहिताः 'तकं' गृहस्यं पूर्व 'गमयन्ति' प्रज्ञापयन्ति ॥ ५५७४ ॥ कथम् ² इत्याह—

10 सी निच्छुव्मति साहु, आयरिए तं च जुज्जसि रामेतुं।

नाऊण वत्थुभावं, तस्स जती णिति गिहिमहिया ॥ ५५७५ ॥
' येन साधुना त्वया सह कलहितं स माधुराचार्यः साम्मतं निष्काश्यते, असादीयं च वंचो
गुरवो न सुष्टु शृण्वन्ति, अत आचार्यान् गमियतुं त्वं 'युज्यसे' युक्तो भवसि । एवमुक्ते
यद्याचार्यं गमयति क्षामयति च ततो लप्टम् । अथ शृते—पश्यामन्तावत् तं कल्हकारिणम्;

16 ततो ज्ञात्वा वस्तुनः—गृहस्थस्य भावं—'िकमयं हन्तुकामस्त्रमानाययति १ उत क्षामियतुकामः १' एवमिमायं ज्ञात्वा तस्य ये सुहृदस्तेर्गृहिमिः सिहता यतयस्तं साधुं तत्र नयन्ति ॥ ५५७५॥ अथासो गृही तीत्रकपायतया नोपञाम्यति ततस्तस्य साघोर्गच्छस्य च रक्षणार्थमयं विधिः—

वीसं उंबस्सए वा, ठवेंति पेसंति फहुपतिणो वा ।

देंति सहाते सच्चे, च णेंति गिहिते अणुवसंते ॥ ५५७६ ॥

20 'विष्वग्' अन्यसिञ्चपाश्रये तं साधुं स्थापयन्ति, अन्यग्रामे वा यः स्वर्ह्यक्रवितिस्तस्यान्तिके प्रेपयन्ति । निर्गच्छतश्च तस्य सहायान् ददति । अय मासकस्यः पूर्णस्ततः सर्वेऽपि 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति ॥ ५५७६ ॥ एप गृहस्थेऽनुपगान्ते विविः । अय गृहस्य उपगान्यति न साधु-स्तदा तस्येदं प्रायश्चितम्—

अविओसियम्मि लहुगा, भिक्ख वियारे य वसहि गामे य । • गणसंक्रमणे भण्णति, इहं पि तत्थेव वचाहि ॥ ५५७७ ॥

्रगणसंक्रमणे भण्णति, इहं पि तत्थेत्र वचाहि ॥ ५५७७ ॥ अधिकरणेऽज्यवगमिते यदि मिक्षां हिण्डते, विचारभृमि विहारमृमि वा गच्छति, वसतेनिर्गत्यापरसाधुत्रसर्ति गच्छति, ग्रामानुगामं विहरति; एतेषु सर्वेषु चतुर्रुषु । अथापरं गणं सङ्गामित ततस्तेरन्यगणसाधुमिर्भण्यते—इहापि गृहिणः क्रोधनाः सन्ति तनस्तेतेत्र नत्रज्ञ ॥ ५५७७ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह—

इह वि गिही अविसहणा, ण य वोच्छिणा इहं तुह कसाया।
' अन्निसिं पाऽऽयासं, जणइस्सिस वच तत्थेव ॥ ५५७८॥

''इहाँपि' शामे गृहिणः 'अविपहणाः' क्रोधनाः सन्ति, न चेहर् समागतस्य तत्र कपाया ध्यवच्छित्राः, अतः 'अन्येपामपि' असादादीनामायासं जनयिष्यसि तसात् तत्रैत वर्जा। ५५७८॥

सिद्धम्मि न संगिण्हति, संकंतम्मि उ अपेसणे लेघुगा । 🤃 गुरुगा अजयणकहणे, एगतरपतोसतो जं च ॥ ५५७९ ॥

्रिं अनुपरान्ते साधी गर्णान्तरं सङ्गान्ते मूलाचार्येण साधुसङ्घाटकस्तत्र प्रेषणीयः । तेन च सङ्घाटकेन 'शिष्टे' कथिते सति द्वितीयाचार्यो न सङ्गृहीयात्। अथ मूलाचार्यः सङ्घाटकं न . प्रेषंयति तदा चतुर्रुघु । सङ्घाटको यद्ययतनया कथयति ततश्चतुर्गुरु । अयतनाकथनं नाम⊸ष्ट वहुजनमध्ये गत्वा मणति—एष निर्धर्मा गृहिभिः सममधिकरणं कृत्वा समायातः, सकले-नापि गच्छेन भणितो नोपशान्तः । एवमयतनया कथिते स साधुरेकतरस्य-गृहिणः साधु-सङ्घाटकस्य मूळाचार्यस्य वा प्रद्वेषतो यत् करिष्यति तनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५५७९ ॥

तसादयं विधिः—

उवसामितो गिहत्थो, तुमं पि खामेहि एहि वचाहि। दोसा हु अणुवसंते, ण य सुन्झित तुन्झ सामइगं ॥ ५५८० ॥

पूर्व गुरूणामेकान्ते कथयित्वा ततः स्वयमेकान्ते स भण्यते—उपशामितः स गृहर्स्थः, एहि त्रजामः, त्वमपि तं गृहस्थं क्षामय, अनुपशान्तस्येह परत्र च बहवो दोषाः, समभावः सामायिकं तचैवं सकषायस्य भवतः 'न शुच्चति' न शुद्धं भवति । एवमेकान्ते भणितो यदि नोपशाम्यति ततो गणमध्येऽप्येवमेव भणनीयः ॥ ५५८० ॥ ततोऽपि कश्चिन्नोपशाम्येत् 16 प्रत्युत खचेतिस चिन्तयेंत् 'तस्य गृहिणो निमित्तेनेहाप्यवकाशं न छमे' ततः-

> तमतिमिरपडलभूतो, पावं चितेइ दीहसंसारी। पावं ववसिजकामें, पिन्छत्ते मग्गणा होति ॥ ५५८१ ॥

कृष्णचतुर्दशीरजन्यां भाखरद्रव्याभावस्तम उच्यते, तस्यामेव च रात्री यदा रजी-धूम-धमिका भवति तदा तमस्तिमिरं भण्यते, यदा पुनस्तस्यामेव रजन्यां रजःप्रभृतयो मेघदुर्दिनं च 20 भवति तदा तमस्तिमिरपटलम्भिधीयते । यथा तत्रैवान्धकारे पुरुषः किञ्चिदपि न पश्यति एवं यस्तीव-तीवतर-तीवतमेन कषायोदयेनान्धीभूतैः स तमस्तिमिरपटलभूतो भण्यते, भूतशब्दस्य-होपमार्थवाचकत्वात् । एवम्भूतश्चेह-परलोकहितमपश्यन् दीर्घससारी तस्य गृहस्थस्योपरि 'पापम्' 'ऐश्वर्याद् जीविताद्वा अंशयिष्यामि' इति रूपं चिन्तयति । एवं च पापं कर्तुं व्यवसिते तस्मि-नियं प्रायश्चित्ते मार्गणा भवति ॥ ५५८१ ॥ 25

वचामि वचमाणे, चउरो लहुगा य होंति गुरुगा य।

उग्गिणाम्मि य छेदो, पहरणें मूलं च जं जत्थ ॥ ५५८२ ॥ - 'व्रजामि, तं गृहस्थं व्यवरोपयामि' इति सङ्गरुपे चतुरुघवः । पदमेदादारस्य पथि व्रजत-श्चतुर्गुरवः । यष्टि-लोष्टादिकं प्रहरणं मार्गयति षड्लघवः । प्रहरणे लञ्चे गृहीते च पहुरवः । उद्गीर्णे प्रहारे छेदः । प्रहारे पतिते यदि न म्रियते ततश्छेद एव । अथ मृतस्ततो मूलम् । १० यच यत्र परितापनादिकं सम्भवति तत् तत्र वक्तव्यम् ॥ ५५८२ ॥ एते चापरे दोषाः---

१ °ित तस्स साम ताभा विना ॥ २ °तः सन् कृत्यमक्रेत्यं वा न किमपि पदयति सं र्तम का ॥ २ पापं 'व्यवसितुकामे' कर्तुमनसि तसि का ॥

तं चेत्र णिष्ट्रवेती, वंघण णिल्ल्यण कडगमदो य ( आयरिए गुच्छम्मि य, इ.स. गण संघे य पत्थारी ॥ ५५८३ ॥

स गृह्सः 'तं' संयतं वधार्थमागतं हृद्वा कटाचित् तंत्रेव 'निष्टापयति' व्यापादयति, थ पींणवी चन्यापयति, № याम-नगरादेवी निर्द्धाटयति, कटकमदेन वा सुद्राति, अथवा ८ 'कटकमदेः' एकस्य रुष्टः सर्वमिष गच्छं च्यापादयति, यथा पालकः स्कन्दकाचार्यगच्छम्। ष्यंवा बन्धन-निष्काशनादिकमाचार्यस्यापरगच्छस्य वा करोति । तथा कुचसमवायं कृता कुरुख बन्धनादिकं कुर्यान् , एवं गणस्य वा सङ्घस्य वा । एप प्रम्तारः ॥ ५५८२ ॥ एवंपेकाकिनो वजन आरोपणा दोपाश्च भणिताः । अय सहायमहितसारोपणामाह—

संजनगण गिहिगणे, गामे नगरे व दंस रखे य।

अहिवति रायकुरुम्मि य, जा जिं आरोत्रणा मणिया ॥ ५५८४ ॥ 10 बहनः संयनाः संयतगणः तं सहायं गृहाति । एतं गृहिगणं ना सहायं गृहाति । स च गृहिराणी मार्म या नगरं वा देशो या राज्यं वा भवेत्, मामादिवास्वयननसपुदाय इत्यर्थः । एतेषां चा संयतादीनां थेऽविपतयसान् वा सहायत्वेन गृहानि, अन्यहा रानकुछं गृहीला गच्छति, यथा कालकाचार्येण शुकराजग्रन्दम् । अत्र चेकाकिनो या 'यत्र' सद्बन्यादावारीपणा <sup>15</sup>मणिता सेवैहापि दृष्टव्या ॥ ५५८१ ॥ एतदेव व्याच्ये—

> संजयगणी तद्धियो, गिही तु गाम पुर देस रक्ने या। एतेसि चिय अहिना, एगतरज्ञतो उमयतो ना ॥ ५५८५ ॥

'संयतगणः' प्रतीवः । तेषां—संयवानामिषाः तद्विषः, आचार्य दृत्ययेः । ये तु गृहिणस्ते प्राम-पुर-देख-राज्यवास्त्रच्याः एतेपामविषतयो वा भवेयुः । तत्र प्रामाविपतिः-मोगिकादिकः, 20 पुरात्रिपतिः-श्रेष्टी कोष्टपाळी वा, देशात्रिपतिः-देशारशिको देशव्यापृतको वा, राज्याविपतिः-सहामध्री राजा वा । एतेपांपेकतरेणोसयेन वा युक्तो बजति ॥ ५५८५ ॥

तत्रेयं प्रायश्चित्तमार्गणा---

वहिँ वर्षेने गुरुगा, दोस तु छस्तरुग गरेण छग्गुरुगा । उगिगीण पहरेंगें छेदी, मूर्छ नं जस्य वा पंथे ॥ ५५८६ ॥

26 'संयतगणेन तर्विपेन वा उमयेन वा सहाहं ब्रजामि' हति सङ्कर्प चतुर्रेहुं । परमेर्मार्ग कृत्वा तत्र त्रजत्रश्चतुर्गुरु । प्रहरणस्य मार्गणे दर्शने च द्वयोरिप प्रदृष्ट्यु । प्रहरणस्य प्रहृणे पहुरु । उद्गीर्ण महरणे छेदः । महारे दर्च मृत्यु । 'यद् वा' परितापनादिकं पृथिच्यादिविनाशनं -'यत्र' पि यामे वा करोति तनिष्यन्नमपि मन्तव्यम् । तथा गृहस्ववर्गेऽपि 'यामेण वा श्रामाचिपतिना यावद् राज्येन वा राज्याचिपतिना वा उमयेन वा सह बनामिं इति सङ्करें 30 चतुर्गुरु । पथि गच्छतः प्रहरणं च गृहतः पदछत्रु । गृहीते पहुरु । ग्रेपं प्राप्तन् । एवं भिक्षीः मायश्चित्रमुक्तम् ॥ ५५८६ ॥

१ ५ १ एतदन्तर्गतः पाठः मा॰ घाँ॰ एव वर्तते ॥ २ व्यु, एतथार्थाद् च्याख्यातम् । पद् शं ।।

## एसेन गमी णियमा, गणि आयरिए यं होति णीयन्त्री। ं नवरं पुण नाणत्तं, अणवद्वप्यो य पारंची ॥ ५५८७ ॥

एष एव गमो नियमाद् 'गणिनः' उपाध्यायस्य आचार्यस्य चशब्दाद् गणावच्छेदिकस्य वा मन्तव्यः । नवरं पुनरत्र नानात्वम्-अधस्तादेकैकपदह्यसेन यत्र भिक्षोर्मूलं तत्रोपाध्यास्यानव-स्थाप्यम्, आचार्यस्य पाराञ्चिकम् ॥ ५५८७ ॥ तपोर्हे च प्रायश्चित्तमित्थं विशेषयितन्यम्—5

भिक्खुस्स दोहि लहुगा, गणवच्छे गुरुग एगमेगेणं। उन्झाए आयरिए, दोहि वि गुरुगं च णाणत्तं ॥ ५५८८ ॥

भिक्षोरेतानि पायश्चित्तानि 'द्वाभ्यामिं तपः-कालाभ्यां लघुकानि, गणावच्छेंदिकस्यैक-तरेण तपसा कालेन वा गुरुकाणि, उपाध्यार्थस्याचार्यस्य च 'द्वाभ्यामपि' तपः-कालाभ्यां गुरु-काणि । एतद् 'नानात्वं' विशेषः ॥ ५५८८ ॥

> काऊण अकाऊण व, उवसंत उवद्वियस्स पिञ्ज्तं। सुत्तेण उ पट्टवणा, असुत्तें रागी व दोसी वा ॥ ५५८९ ॥

गृहस्थस्य महारादिकमपकारं कृत्वाऽकृत्वा वा यदि उपशान्तः-निवृत्तः प्रायश्चित्तपत्त्यर्थे चालोचनानिधानपूर्वकमपुनःकरणेनोपस्थितस्तदा प्रायिधत्तं दातन्यम् । कथम् ? इत्याह— सूत्रेण प्रायश्चित्ते प्रस्थापनीयम् । असूत्रोपदेशेन तु प्रस्थापयतो रागो वा द्वेषो वा भवति, 15 प्रभूतमापन्नस्य स्वरूपदाने रागः स्तोकमापन्नस्य प्रभूतदाने द्वेषः ॥ ५५८९ ॥

एवं राग-द्वेषाभ्यां प्रायश्चित्तदाने दोषमाह---

्थोनं जित आनण्णे, अतिरेगं देति तस्स तं होति । सुत्तेण उ पद्ववणा, सुत्तमणिच्छंतें निज्जहणा ॥ ५५९० ॥

स्तोकं प्रायश्चित्तमापन्नस्य यदि अतिरिक्तं ददाति ततो यावताऽधिकं तावत् 'तस्य' प्राय-20 श्चित्तदातुः प्रायश्चित्तम् आज्ञादयश्च दोषाः, अयोनं ददाति ततो यावता न पूर्यते तावद् आत्मना प्राप्तोति, अतः सूत्रेणं प्रस्थापना कर्तन्या । यस्तु सूत्रोक्तं प्रायश्चित्तं नेच्छति स वक्तव्यः—अन्यत्र शोधि कुरुष्व । एषा निर्यूहणा भण्यते ॥ ५५९० ॥

अस्या एव पूर्वाई व्याचष्टे

जेणऽधियं ऊणं वा, ददाति तावतिअमप्पणा पावे । अहवा सुत्तादेसा, पावति चतुरो अणुग्वाता ॥ ५५९१ ॥

'येन' यावता अधिकं ऊनं वा ददाति तावद् आत्मना प्रामोति । अथवा स्त्रादेशादृना-ऽतिरिक्तं ददानश्चतुरोऽनुद्धातान् मासान् प्रामोति । तचेदं निशीथदशमोद्देशकान्तर्गतं स्त्रम्—

जे उग्धाइए अणुग्धाइयं देइ जे अणुग्धाइए उग्धाइयं देइ से आवज्जह चाउम्मासियं परि-॥ ५५९१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह— ३० हारहाणं अणुग्वाइयं (सू० १७-१८)।

वितियं उप्पाएउं, सासणपंते असन्हे पंच वि पयाई।

१ नेयन्वो ताभा । । २ °ण, तुराब्दोऽवधारणे, सूत्रेणैव प्रायश्चित्तस्य प्रस्थापना कर्त्तन्या, नासत्रेण। यस्त कां०॥

35

20

23

आंगाँहें कारणस्मि, रायनंगारिए जनणा ॥ ५५९२ ॥

हितीयपदं नाम-अधिकरणगुरादियेद्षि । मः 'शासनयान्तः' प्रवचनप्रत्यनीकः 'अग्रा-ध्यक्ष' न यथा तथा शासितुं शक्यते दतन्तेन सममधिकरणगुराध शिक्षगं कर्तव्यम् । तत्र च स्वयमसमर्थः संयत-श्राम-नगर-देश-राज्यव्यक्षणानि पश्चापि पदानि महायतया गृहीयान् । ध्यागादे कारणे राजमंसारिका-राजान्तरस्थायना नामित यतनया क्र्यात् । तथाहि--यदि राजाऽतीव प्रवचनप्रान्तः अनुशिष्ट्यादिमिरनुक्कोपायनीपशाम्यति तननं राजानं संस्टियित्वा तहंशजमन्यवंश्चनं वा यदकं राजानं स्थापयेत् ॥ ५५९२ ॥

ें यंथ ते रफेटयति स ईंटग्रगुणयुक्तो मयति—

विज्ञा-ओरस्यवली, तेयसलढी महायलढी वा । उप्पादेउं सामति, अतिपंतं कालकजो वा ॥ ५५९३ ॥

यो विद्यावलेन युक्तो यया आयेष्वपुटः, श्रीरसेन वा वलन युक्तो यथा बाह्यकी, नेजो-स्टब्या वा सरुव्यिको यथा ब्रह्मदत्तः सम्भृतमय, महायलव्यित्रको वा यथा हिर्म्क्ययलः । ईर्ह्योऽविक्र्यणमुत्याद्य 'श्रतिपान्तम्' श्रनीवप्यचनपत्यनीकं शान्ति, 'क्रास्टिकाचार्य इव' यथा कार्स्काचार्यो गर्दमिष्टराज्ञानं श्रासितवान् । कथानकं सुपतीतत्वात्र लिम्यते ॥ ५५९३ ॥

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम् ॥

प रिहा रिक म क न स्

सूत्रम्—

परिहारकपिट्टियस्स णं भिक्रवुस्स कप्पइ आयरिय-उवन्झाएणं तिह्वसं एगिगिहंसि पिंडवायं द्वावि-चए, तेण परं णो से कप्पइ असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दाउं वा अणुष्पदाउं वा। कप्पइ से अन्नयरं वेयाविडयं करिचए, तं जहा— उद्घावणं वा निसिआवणं वा तुयहावणं वा उचार-पासवण-खेल-सिंघाणिविगिंचणं वा विसाहणं वा करिचए। अह पुण एवं नाणिजा—छिन्नावाएसु पंथेसु आउरे झिझिए पिवासिए, तवस्सी दुव्वले किलंते सुच्छिज वा पविज्ञा वा एवं से कप्पइ असणं वा ४ दाउं वा अणुष्पदाउं वा ३१॥

३ व्हार्यो मा॰ ॥

ं अस्य सम्बन्धमाहः—

पंच्छित्तमेव पगतं, सहुस्स परिहार एव न उ सुद्धो । तं वहतो का मेरा, परिहारियसुत्तसंबंधो ॥ ५५९४ ॥

प्रायश्चित्तमेवानन्तरसूत्रे प्रकृतम्, तच 'सहिष्णोः' समर्थस्य प्रथमसंहननादिगुणयुक्तस्य परिहारतपोरूपमेव दातन्यम्, न पुनः शुद्धतपोरूपम्, अतः 'तत्' परिहारतपो वहतः 'का व मर्यादा' का सामाचारी १ इति । अस्यां जिज्ञासायामिदं परिहारिकसूत्रमारभ्यते । एप सम्बन्धः ॥ ५५९ ॥

वीसुंभणसुत्ते वा, गीतो वलवं च तं परिद्वप्पा । चोयण कलहम्मि कते, तस्स उ नियमेण परिहारो ॥ ५५९५ ॥

ं अथवा 'विष्यग्भवनस्त्रे' मरणस्त्रे गीतार्थः 'वलवांश्च' प्रथमसंहननयुक्तः 'तद्' मृतकं 10 परिष्ठाप्य काष्टमानयन् गृहस्थेन नोदितो यदि कल्हं करोति तदा तस्य नियमेन परिहारो दातन्यः, तस्य च विधिरनेनाभिषीयते ॥ ५५९५ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—परिहारकरपिस्तितस्य भिक्षोः करुपते आचार्योपाध्यायेन 'तिह्वसम्' इन्द्रमहाद्युत्सविदेने एकिस्मन् गृहे 'पिण्डपातं' विपुलमवगाहिमादिभक्तलामं दापियतुम् । ततः परं ''से'' तस्य नो करुपते अगनं वा पानं वा खादिमं वा खादिमं 15
वा दातुमनुपदातुं वा । तत्र दातुं एकगः, अनुपदातुं पुनः पुनः । किन्तु करुपते ''से'' तस्य
परिहारिकस्यान्यतरद् वैयादृत्यं कर्तुम् । तद्यथा—उत्थापनं वा निपादनं वा त्वग्वर्तापनं वा
उच्चार-प्रश्रवण-खेल-सिद्धानादीनां च विवेचनं वा—परिष्ठापनं 'विगोधनं वा' उच्चारादिखरिण्टतोपकरणादेः प्रक्षालनं कर्तुम् । अथ पुनरेवं जानीयात्—'छिन्नापातेषु' व्यवच्छित्रगमा-ऽऽगमेषु पथिषु 'आतुरः' ग्लानः 'झिञ्झितः' वुमुक्षात्तः 'पिपासितः' तृपितो न शकोति विविक्षतं 20
ग्रामं प्राप्तम्, अथवा ग्रामादाविप तिष्ठता सः 'तपस्ती' पष्टा-ऽष्टमादिपरिहारतपःकर्म कुर्वन् 'दुर्वलो भवेत्, ततो भिक्षाचर्यया क्लान्तः सन् मूर्च्छेद्वा प्रपतेद्वा, एवं ''से'' तस्य करुपते
अश्वनादिकं दातुमनुपदातुं वा । एप सूत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविस्तरः—

कंटगमादीसु जहा, आदिकडिल्ले तहा जयंतस्स । अवसं छलणाऽऽलोयण, ठवणा जुत्ते य वीसग्गो ॥ ५५९६ ॥

ननु स भगवान् 'प्रमादो न कर्तव्यः' इत्युपदेशेन संयमाध्यनि गच्छन् कथं परिहारकत्वं प्राप्तः ! इति उच्यते — यथा कण्टकाकीणं मार्गे उपयुक्तस्यापि कण्टको लगति, आदिशव्दाद् विषमे वा यथीपयुक्तोऽप्यागच्छन् प्रपति, कृतप्रयतो वा यथा नदीवेगेन हियते, सुशिक्षि- तोऽपि यथा सन्नेन लाव्छर्यते; एवं कण्टकादिस्थानीयमादिकिष्ठिस् — आद्यगहनं यद् उद्गो- स्पादनैपणारूपं ज्ञानादिरूपं वा तत्र यतमानस्याप्यवस्यं कस्यापि च्छल्ना भवति, छिलेतेन ३० चावस्यमालोचना दातव्या । ततो यः संहनना-ऽऽगमादिभिर्गुणैर्युक्तः — सहितस्तस्य 'स्यापना' परिहारतपः प्रायश्चित्तदानं कर्तव्यम् । तत्र चायं विधिः — प्रशस्तेषु द्रव्य-देत्र-काल-भावेषु

१ 'सी' चतुर्थ-पष्टा-ऽप्टम-दशंम-हादशलक्षणं परि° का॰ ॥

तस्य साधोनिर्विष्ठतपःक्रमेसमासये दोषसायृनां च मयजननार्थं सक्लेनापि गच्छेन 'व्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः कर्तव्यः । तत्राचार्यो सणति—"एतम्स साबुस्स निरुवसगानिमिन् टामि काड-स्समं जाव वासिरामि" तत्रश्रत्वित्रितितित्वमनुष्रेक्ष्य "नमो श्ररिहंताणं" इति मणिला चतुर्विश्रतितित्ववं सुखेनोचार्यं भणति ॥ ५५९६ ॥

्रस नर्व पहिवलति, ण किंचि आलवित मा ण आलवहा । अत्तहचितगस्सा, वायातो मे ण कायत्र्यो ॥ ५५९७ ॥

'एपः' आत्मित्रशुद्धिकारकः परिहारतपः प्रतिपद्यते अतो न किञ्चितृ युन्मानारुपति, अत्र ''सत्सामीप्ये सहहा'' (सि॰ है॰ ५-४-१) इति स्त्रेण सित्रपद्धे वर्तमाना, ठतो नारुष्यतीत्ययः; यूयमपि ''णं'' एनं साऽऽरुपत । एप युष्मान् स्त्रा-ऽर्णे श्रुरीरोदन्तं ना न रिष्टुच्छति, यूयमप्येनं मा एच्छत । एत्रमन्येप्त्रपि परिवर्तनादिपदेषु सावनीयम् । इत्यमारमार्थ- चिन्दकस्यास्य भ्यानस्य परिहारतपस्थ स्यायातः ''मे" सबद्धिनं कर्तस्यः ॥ ५५९७ ॥

अथ यानि पटानि तेन साञ्चमिश्र परम्यरं परिहर्तत्र्यानि वानि दर्शयति— आकावण पडिशुच्छण, परियहुद्वाण वंदणग मचे । पडिलेहण मंघाडग, मचदाण संग्रंजणा चेव ॥ ५५९८ ॥

'थाल्पनं' सम्मापणमनेन युमाकं न कर्तव्यं युमामिर्प्यस्य न विषेषम्। एवं मृत्रा-ऽर्थयोः धर्रारवातीया वा प्रतिप्रच्छनम्, पृत्रीवीतस्य श्रुतस्य परिवर्तनम्, काल्प्रहणनिमित्तं ''स्ट्राणं'' नि स्त्यापनम्, रात्री सुप्तोत्यित्वेन्द्रनककरणम्, स्त्रच-कायिका-संज्ञामात्रकाणां समर्पणम्, स्प-करणस्य प्रस्तुपेश्रणं मिक्षा-विचाराती गच्छतां सङ्घाटकेन मवनम्, मक्तस्य वा पानकस्य वा दानम्, एकमण्डस्यां वा सम्-एकीम्य मोर्जनं न कर्तव्यम्॥ ५५९८॥

थय क्षत्रीन्ति तत इदं प्रायक्षितम्—

संघाडगाओ जाव उ, लहुओ मास्रो दसण्ह उ प्याणं । लहुगा य मर्चेंद्राणे, मंग्रुंजण होंवऽलुग्वाता ॥ ५५९९ ॥

प्तेषामाल्यनादीनां दद्यानां पद्मनां मध्यादाल्यनादारम्य यावत् सङ्घाटकपदं तावद् अष्टानां पदानां करणे गच्छसावृतां प्रत्येकं मासल्ह । अय मर्कदानं क्वविन्त तत्रश्चतुर्वह । एकमण्डल्यां 25 सम्युक्तते तत्रनेषामेव चत्वारोऽनुद्धाना मासाः ॥ ५५९९ ॥ परिद्यारकस्य इदं प्रायक्षित्तम्—

अहुष्हं तु पदाणं, गुरुश्रो परिहारियस्त्र मास्रो उ । मचपदाणे संग्रंजणे य चडरो अशुरवाया ॥ ५६०० ॥

परिहारिकत्याष्टानां पदानां सङ्घादकान्तानां करणे मासगुरु । मक्तपदानं सम्मोजनं वा कुर्वतश्चत्वारो मासा अनुद्धाताः ॥ ५६०० ॥ इमे च दोषाः—

१ 'तिस्त्रम' दे ।। २ 'तिस्त्रं मुं हे ।। ३ 'जन-सम्मोजनं सब्द्विरनेन सार्घ न कर्त्तव्यानि, एयोऽपि सब्द्विः सार्घ न करिष्यतीति ॥ ५५६८॥ यथ छं ।। ४ 'च-पाणे छं । तामा । पनम्य अनुमारीव मा । दिस्या । दृश्यतं दिनकी ५॥ ५ 'च-पाने कु' मा । 'च-पानवानं कु' छं ।।

क्रुन्वंताणेयाणि उ, आणादि विराहणा दुवेण्हं पि। देवय पमत्त छलणा, अघिगरणादी य उदितस्मि।। ५६०१॥

'एतानि' आरूपनादीनि कुर्वतामाज्ञादयो दोषाः, विराधना च 'द्वयोरिप' पारिहारिक-गच्छसाधुवर्गयोर्भवति । प्रमत्तस्य च देवतया छल्नम् । अन्येन वा साधुना भणितः— 'किमित्यालपनादीनि करोषि !' एवं 'उदिते' भणिते सति अधिकरणादयो दोषा भवन्ति । ॥ ५६०१ ॥ अथ "कृष्पइ० एगगिहंसि" इत्यादि सूत्रं व्याख्यानयति—

विउलं व भत्त-पाणं, दहूणं साहुवज्जणं चेव । नाऊण तस्स भावं, संघाडं देंति आयरिया ॥ ५६०२ ॥

सङ्ख्यामुत्सवे वा विपुर्छं भक्त-पानं साधुभिरानीतं दृष्ट्वा तिद्विषय ईपद्मिलापो भवेत्, 'साधुवर्जनां च' 'साधुभिः खदुश्चरितैः परित्यक्तोऽहम्' इत्येवं मनित चिन्तयेत्। एवं ज्ञात्वा 10 तदीयं भावमाचार्याः सङ्घाटकं ददित ॥ ५६०२ ॥ अथदभेवं भावपदं व्याचिष्टे—

भावो देहावत्था, तप्पिडवद्धो व ईसि भावो से । अप्पातित हयतण्हो, वहति सुहं सेसपिछत्तं ॥ ५६०३ ॥

भावो नाम 'देहावस्था' देहस्य दुर्वलता 'तत्प्रतिवद्धो वा' विपुलमक्त-पानविषय ईषद्र 'भावः' अभिलापः तस्य सञ्जातः, ततश्च यथाभिलिषताहारेणाप्यायितो हततृष्णश्च सन् सुखेनैव 18 शेषं प्रायश्चित्तं वहतीति मत्वा सङ्घाटको दीयते ॥ ५६०३ ॥

अमुमेवार्थमन्याचार्थपरिपाट्या किञ्चिद् विरोपयुक्तमाह—

देहस्स तु दोवछं, भावो ईसिं व तप्पडीवंघो । अगिलाऍ सोहिकरणेण वा वि पावं पहीणं से ॥ ५६०४ ॥

देहस्य दौर्वल्यम् ईपद्वा मनोज्ञाहारविषयप्रतिबन्धः, एप माव उच्यते । यद्वा अग्लान्या 20 शोधिकरणेन पापं तस्य प्रक्षीणप्रायम् एवंविधं भावमाचार्या जानीयुः ॥ ५६०४ ॥

कथं पुनरेतद् जानन्ति ! इति उच्यते-

आगंतु एयरो वा, भावं अतिसेसिओ से जाणिज्ञा । हेऊहि व से भावं, जाणित्ता अणतिसेसी वि ॥ ५६०५ ॥

आगन्तुकः 'इतरो वा' वास्तव्यः 'अतिशयी' नवपूर्वघरादिरविद्यानादियुक्तो वा स 25 एवंविधं भावं "से" तस्य जानीयात् । अथवा अनतिशयज्ञान्यपि बाह्यराकारादिभिहेंद्रिमिस्तस्य भावं जानीयात् ॥ ५६०५ ॥ ततः—

सकमहादी दिवसो, पणीयभत्ता व संखडी विषुला। धुवलंभिग एगघरं, तं सागकुलं असागं वा ॥ ५६०६ ॥

शक्तमहादेदिवसो यदा सञ्जातस्तदा तं कापि श्राद्धगृहे नयन्ति, प्रणीतमक्ता वा काचिद् 30 विपुला सङ्घाडिस्तत्र वा विसर्जयन्ति । तच 'श्रुवलिमकम्' अवश्यसम्भावनीयलाममेकमेव गृहं विद्यते । इदं च श्रावकगृहमश्रावकगृहं वा भवेत् उभयत्रापि गुरवः स्वयं प्रथमतो गच्छन्ति,

१ एतदनन्तरं प्रन्थाप्रम्—४५०० का॰ ॥ २ ºव निर्युक्तिगाथागतं भा<sup>०</sup> काँ० ॥ प्र॰ १८७

तं च परिहारिकं हुवते—आर्य! समागन्तत्र्यमसुऋगृहे णत्रऋगुह्मस् त्वयेति । तत्रन्तत्र प्राप्तस् त्रिपुरुमवगाहिमादिकं येकं दापयन्ति । अयासी तत्र गन्तुं न शकोति तत्रो माननानि गृहीता स्वयमानीय गुग्वो दद्ति ॥ ५२०६ ॥

एतावता "कप्पर् आयरि-चवज्ञाएणं तृहिवमं एगगिर्हेसि पिंडवायं द्वाविचए" इति उस्त्रं ज्यास्यातं मन्तज्यम् । अथ "तेण परं नो से कप्पर्" इत्यादि स्त्रं ज्यास्याति—

भत्तं त्रा पाणं त्रा, ण दिंति परिहारियस्य ण करेंति । कारणे उद्दवणादी, चीयग गोणीय दिईतो ॥ ५६०७ ॥

यक्तं वा पानकं वा ततः परं परिहारिकस्य निम्करणे न प्रयच्छिन, न वा किमण्याच-पनादिकं कुर्वन्ति । 'कारणे तु' यदा उत्थानादिकं कर्तुं शीगदेहतया न शकोति तत उत्थाप-10 नादिकं कारयन्ति । अत्र नोदकः प्राह—िकं प्रायक्षित्तं राजदण्ड इवावशेन वोद्यं येनेद-शीमवस्यां प्राप्तस्यापि मक्त-पानमानीय न दीयते !। स्रिराह—गोद्यान्तोऽत्र कियते —यण नवप्राद्यपि या गौरूत्यातुं न शकोति तां गोप उत्थापयित अर्थां च चारिचरणार्थं नयति, या तु गन्तुं न शकोति तस्या गृहं आनीय प्रयच्छिति । एवं पारिहारिकोऽपि यन् कर्तुं शकोति तत् कार्यते, यत् पुनक्त्यानादिकं कर्तुं न शकोति तद् अनुपारिहारिकः करोति ॥ ५६०७ ॥ 15 कर्यं पुनर्सी करोति ! इत्याह—

> उद्वेख निसीएखा, मिक्खं हिंडेख मंडगं पेहे । इतियपियर्वेषवस्म व, करेंद्र इयरो वि तुसिणीखो ॥ ५६०८ ॥

स परिहारिकत्त्रपता छान्तो त्रवीति—टिउँछेयं निपीदेयं मिर्झा हिण्डेयं माण्डकं प्रत्युपेशेन यम्; एनमुक्तेऽनुपान्हिरिक दत्यापनादिकं सर्वमित करोति । क्यम्? इन्याह—यण प्रिय-20 वान्त्रवस्य कुपितः कश्चिद् वस्तुर्यत् करणीयं तत् नृष्णीकः करोति, एनम् 'इन्ररोऽपि' अनुरा-रिहारिकः सर्वमिप नृष्णीकमावन करोति ॥ ५६०८ ॥ अय मिलाहिण्डनादी विविमाह—

णीणिति पवेसेति व, मिक्न्स्नगए उन्गई नउन्गहियं। रक्खित य रीयमाणं, उक्तिसवह करे य पहाए॥ ५६०९॥

मिक्षां गतस्य पारिहारिकस्य 'अवग्रहें' प्रतिग्रहें तेन—पारिहारिकण गृहीनमनुपारिहारिकः 25 पात्रवन्याद् निष्काञ्यति तत्र वा प्रवेशयति, 'रीयमाणं च' पर्यटन्तं श्वान-गवाञ्चपद्रवान् प्रपतनादेवी रक्षति, भाण्डमस्युपेक्षणायामञ्क्तस्य 'करी' हस्तावनुर्गरहारिक दक्षिपति येन स्वयमेव प्रस्तुपेक्षते ॥ ५६०९ ॥

थाह—यदि नामाञ्चल्यांई कलाइसा मिझाहिण्डनादिकं विघाण्यते ! इत्याह— एवं तु असहमाची, विरियायारी य होति अशुचिण्गो ।

१ मध्यं दा॰ मे॰ छे॰ ॥ २ "बोद्गो मगति—र्छम उट्टिबति । बहुद्यी से टिब्स होहित । एत्याऽप्यतियो गोणिदिष्टुंतं करेति—जवा गोर्णा पब्टिट्टा कति ण उट्टिबति मस्ति छुवार, तवा से वि अष्ट्रद्विक्तो मरेव्या । संदमगोरितं च क्रमास्कण्ट्राए विरं झांच्छवति, स्वमसम्बाख्या कृष्णे ॥" इति स्रूणो विद्रोपसूर्णो च ॥

Б

30

भयजणणं सेसाण य, तवो य सप्पुरिसचरियं च ॥ ५६१० ॥

'एवं' यथाशक्ति कुर्वतत्तस्याशठभावो भवति, वीर्याचारश्चानुचीर्णो भवति, 'शेषाणामिप' साधूनां भयजननं कृतं भवति, तपः सम्यगनुपालितं भवति, सत्पुरुपचरितं च कृतं भवति ॥ ५६१०॥ अथ ''छिन्नावाएसु पंथेसु'' इत्यादि सूत्रं व्याचेष्टे—

> छिण्णावात किलंते, ठवणा खेत्तस्स पालणा दोण्हं। असहुस्स भत्तदाणं, कारणें पंथे व पत्ते वा ॥ ५६११ ॥

छिन्नापातेऽध्विन गच्छन् परिहारिको यदि बुभुक्षया तृपा च क्लान्तो मामं प्राप्तं न शकोति ततोऽनुपारिहारिको भक्त-पानं गृहीत्वा तत्यान्तरमामे ददाति । अथवा स भगवान् अनिगृहि-तबल-वीर्यो विह्मीमे भिक्षां पर्यटित, तत्र हिण्डित्वा तपःक्लान्तो यदा न शकोत्यागन्तुं तत आगन्तुमसमर्थे तिस्मन् क्षेत्रस्य स्थापना कर्तव्या, मूल्माम एव स हिण्डते न विहर्भिक्षाचर्यो 10 गच्छतीत्यर्थः। ''पालणा दोण्हं'' ति 'द्वयोरिष' पारिहारिका-ऽनुपारिहारिकयोः पालना कर्तव्या। कथम् १ इत्याह—"असहुस्स भत्तदाणं कारणे'' ति यदि स पारिहारिकः सम्रामेऽि हिण्डितं न शकोति ततोऽनुपारिहारिको हिण्डित्वा तस्य मयच्छिति अनुपारिहारिकस्तु मण्डलीतः समु-हिशति; अथानुपारिहारिकोऽिष ग्लानत्वेनासिहिण्णुर्भिक्षां गन्तुं न शकोति तत एवंविधे कारणे द्वयोरिष गच्छसत्काः साधवः मयच्छिन्तः, एवं द्वाविष पालितो—अनुकिन्पतौ भवतः । एवं 15 स्थानस्थितानां यतना भिणता। सम्प्रति पूर्णे मासे वर्षावासे वा म्रामानुम्रामं विहरतां ''पंथे व पत्ते व'' ति पथि वा मामे प्राप्तानां वा यतनाऽभिषीयते॥ ५६११॥

्रवयंति डहरगामं, पत्ता परिहारिए अपावंते । तस्सऽद्वां तं गामं, ठविति अन्नेमु हिंडंति ॥ ५६१२ ॥

पथि व्रजन्तो डहरं-लघुतरं श्रामं प्राप्ताः अ पैरिहारिकश्चाद्यापि न प्रामोति ततस्तस्यार्थं 20 तं श्रामं स्थापयन्ति । स्वयं तु गच्छसाधवोऽन्येषु श्रामेषु भिक्षां हिण्डन्ते ॥ ५६१२ ॥

वेलड्वाते द्रिम्म य गामे तस्स ठाविउमदं । अदं अडंति सो वि य, अद्भमडे तेहिं अडिते वा ॥ ५६१३ ॥

अथ यावत् ते गच्छन्ति तावदन्यमामेषु वेलाया अतिपातो भवति दूरे वा स मामलतः 'तस्यैव' मूलमामस्यार्द्ध > परिहारिकस्यार्थाय स्थापियत्वा द्वितीयमर्द्ध स्थमटन्ति । एवं तावत् 25 पथि वर्तमाने पारिहारिके भणितम् । यत्र तु साधवः पारिहारिकश्च समकमेव प्राप्तास्तत्राप्यर्द्धे मामे साधवो हिण्डन्तेऽद्धे पारिहारिकः । अथ साधूनामर्द्धे पर्यटतां न पूर्यते ततस्तैः सर्वसिन् मामे पर्यटिते पारिहारिकः पश्चात् पर्यटति ॥ ५६१३ ॥

अथ पारिहारिको यथा कारणे गच्छसाघूनां वैयावृत्यं करोति तथाऽभिषीयते—
विद्यपय कारणिम्म, गच्छे वाऽऽगार्हे सो तु जयणाए ।
अणुपरिहारिओं कप्षृहितो व आगाढ संविग्गो ॥ ५६१४ ॥
द्वितीयपदे 'कारणे' कुलादिकार्ये पारिहारिकोऽपि साधूनां वैयावृत्यं करोति, यथा पाराधिकः

१ °ट्टा णं गा° ताभा• ॥ २ ॰ ० एतिचिहान्तर्वती पाठ भा• पुस्तक एव वर्सते, नान्येप्वादर्शेष्विति ॥

20

"अच्छउ महाणुमागो, जहामुंहं गुणसयागरो संघो।" (गा० ५०१५) इत्यादि मणिता वैयादृत्यं कृतवान्। तथा गच्छे वा आगादं कारणं समजनि ततः सोऽपि 'यतनया' वश्य-माणया मक्त-पानाहरणादिकं वैयादृत्यं करोति। "अणुपरिहारिय" इत्यादि पश्चाद्रम्—अध गच्छसायवः प्रज्ञित्तमहाश्चतादीनामन्यत्रमागादयोगं प्रतिपन्ना चपाच्यायश्च ग्छानः कालगतो व्या ततोऽनुपारिहारिकः कल्पसितो वा वाचनां गच्छस्य ददाति। अथ तावप्ययको ततः पारिहारिकोऽपि वाचनां ददाति। स च तां ददानोऽपि संविम्न एव मन्तन्यः। इह मा मृत् कस्यापि मतिः—पूर्वस्त्रेण प्रतिपिदं स्त्रार्थदानादिकमनेनानुज्ञातम्, एवं पृवीपरिवरुद्ध-माचरन् असंविम्नोऽसाविति तन्मतिच्यपोहार्थं संविम्नम्हणम्॥ ५६१९॥

थय गच्छस्यागाढकारणं व्याच**ष्टे**—

मयण च्छेत्र विसोमे, देति गणे सो तिरो न अतिरो ना । तत्र्माणेसु सएसु न, तस्स वि लोगं लणो देति ॥ ५६१५ ॥

मदनकोद्रवक्तरेण मुक्तेन गच्छः सर्वोऽपि ग्छानः लातः, छेनकप्-अग्निनं तेन ना गृहीतः, प्रत्यनीकेन वा निषं दत्तम्, अवमोद्र्यं वा न संस्तरतिः, तत एनमागांड कारणे 'सः' पारिहारिको मक्त-पानमीपनानि वा 'तद्भालनेषु' गच्छसकेषु पात्रकेषु तेपाममाने स्वमाननेषु वा ग्राग्रहीत्वा तिरोहितमितरोहितं वा 'गणे' गच्छस्य प्रयच्छति । तिरोहितं नाम—स आनीयानु-पारिहारिकस्य ददाति सोऽपि गच्छस्यापयति, अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानस्त्रदा कर्यस्थितस्य ददाति सोऽपि तथेन गच्छस्यापयति । कर्र्यस्थितस्य प्रहाति सोऽपि तथेन गच्छस्यापयति । कर्र्यस्थितस्यापि न्छानत्वेऽतिरोहितं—स्वयमेन गच्छस्य ददाति । यच तेषां योग्यं लनो ददाति तत् तेपामर्थाय गृहाति, यत् तु तस्य योग्यं तद् आत्मनो गृहाति ॥ ५६१५ ॥

एवं ता पंथम्मि, जत्य वि य ठिया तर्हि पि एमेव । वार्हि अडती डहरे, इयरे अद्वद्ध अडिते वा ॥ ५६१६ ॥

एवं तावत् पथि गच्छतामिहितम् । यत्रापि च शामादौ स्थिताखत्राप्येवमेव मन्तव्यम् । मार्गे च यत्र गच्छो न शाप्तखत्र दहरे शामे पारिहारिकः शाप्तो वहिर्शामे पर्यटित । "इतर" ति अथ वेद्यतिक्रमो दूरे वा स शामः तत्रखत्रैव मूच्यामेऽर्द्धे पारिहारिकः पर्यटित अर्द्धे गच्छ-

25 साववः, तेन वा खटिते गच्छः पर्यटित ॥ ५६१६ ॥

किं वहुना ? पश्चद्वयसाप्ययं परमार्थ उच्यते—

कप्पहिय परिहारी, अणुपरिहारी व मत्त-पाणेणं। पंथे खेत्ते व दुवे, सो वि य गच्छस्स एमेव॥ ५६१७॥

पथि वा क्षेत्रे वा द्वयोरिष वर्तमानो ग्छानत्वादो कारणे करपिसतोऽनुपारिहारिको वा ॐपारिहारिकस्य भक्त-पानेनोपमई करोति । सोऽपि च पारिहारिको गच्छस्यवमेवोपमई करोति ॥ ५२१७॥

॥ पुरिद्दारिकप्रकृतं समाप्तम् ॥ -

### म हा न दी प्रकृत म्

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाओ पंच महण्णवाओ महानदीओ उद्दिष्टाओ गणियाओ वंजियाओ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा । तं जहा—गंगा जडणा सरऊ कोसिया मही ३२ ॥

अस्य सम्बन्धमाह---

अद्धाणमेव पगतं, तत्थ थले पुन्वविणया मेरा। जित होज तत्थ तोयं, तत्थ उ सुत्तं इमं होति ॥ ५६१८॥

10

अनन्तरसूत्रे "छिन्नावाएस्र पंथेसु" इति वचनाद् 'अध्वा' मार्ग एव तावत् प्रकृतेः । तत्र च स्थले गच्छतां 'पूर्ववार्णता' प्रथमोद्देशके अध्वसूत्रे भणिता मर्यादा अवधारणीया । यत्र तु मार्गे तोयं भवति तद्विषयविधिप्रतिपादकमिदं सूत्रं भवति ॥ ५६१८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'नो कल्पन्ते' न युज्यन्ते, सूत्रे एकवचननिर्देशः पाकृतत्वात्, निर्श्रन्थानां वा निर्श्रन्थीनां वा 'इमाः' प्रत्यक्षासन्नाः पश्च 'महाणवाः' वहृदकतया 15 महाणवक्तर्या महासमुद्रगामिन्यो वा 'महानद्यः' गुरुनिम्नगाः 'उद्दिष्टाः' सामान्येनामिहिता यथा महानद्य इति, गणिता यथा पश्चेति, 'व्यिक्तताः' व्यक्तीकृता यथा गङ्गेत्यादि, 'अन्तर' मध्ये मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा वाहु-जङ्घादिना सन्तरीतुं वा नावादिना । तद्यथा—गङ्गा १ यमुना २ सरयुः ३ कोशिका ४ मही ५ । एष सूत्रार्थः ॥

अथ भाष्यकारः कानिचिद् विषमपदानि विवृणोति-

20

इमाउ त्ति सुत्तउत्ता, उद्दिष्ट नदीउ गणिय पंचेव । गंगादि वंजिताओ, बहुओदग महण्णवातो त् ॥ ५६१९ ॥

इमा इति प्रत्यक्षवाचिना सर्वनामा सूत्रोक्ता उच्यन्ते । उद्दिष्टा नद्य इति । गणिताः पञ्चेति । व्यक्षिता गङ्गादिभिः पदैर्व्यक्तीकृताः । यास्तु वहूदकास्ता महार्णवा उच्यन्ते ।। ५६१९ ॥ कृता विषमपदव्याख्या भाष्यकृता । अथ निर्युक्तिविस्तरः— 25

पंचण्हं गहणेणं, सेसा वि उ सहया महासिलला।

तत्थ पुरा विहरिस य, ण य तातों कयाइ सुक्खंति ॥ ५६२० ॥

'पश्चानां' गङ्गादीनां प्रहणेन शेषा अपि योः 'महासिललाः' वहूदका सिवच्छेदवाहिन्यखाः स्विता मन्तन्याः । स्याद् बुद्धिः—िकमर्थं गङ्गादीनां प्रहणम् ? इत्याह—''तत्थ'' इत्यादि,

१°तः, गाथायां नपुंसकत्वनिर्देशः प्राकृतत्वात् । तत्र कां ॥ २ याः सिन्धुप्रभृतयः भहा° कां ॥

20

येषु विषयेषु राङ्गादयः पञ्च महानद्यो वहन्ति तेषु पुरा साधवो विहृतवन्तो न च ताः कटा-चनापि शुष्यन्ति अतमासां ग्रहणम् ॥ ५६२० ॥

पंच परुवेतृणं णायासंवारिये उ वं जन्य !

उत्तरणिम वि लहुगा, तत्य वि आणाद्गो दोसा ॥ ५६२१ ॥

पञ्चापि महानदीः प्ररूप्य या यादृशी यत्र विषये तां तथा वर्णयित्वा प्रस्तुतमियातव्यम् । तचेदम्—नौसन्तारिमं यत्रोदकं तत्र यत् पद्कायविराधनामात्मविराधनां वा प्रामोति तन्निष्पन्नं मायश्चित्तम् । यत्रापि जङ्घादिनोत्तरणं भवति तत्रापि चतुर्छेषुकाः, व्यपिशब्दान् सन्तरणेऽपि चतुर्रेष्ठ । 'तत्रापि' उत्तरणे आज्ञादयो दोपाः, किं पुनः सन्तरणे ? इत्यपियञ्दार्थः ॥ ५६२१ ॥

तत्र सन्तरणे ताबहोपानाह्—

अणुकंपा पर्डिणीया, व होज बहवो उ पचवाया ऊ । 10 एतेसि णाणचं, बोच्छामि अहाणुपुन्तीए ॥ ५६२२ ॥

अनुक्रम्पादोपाः प्रत्यनीकटोपा बह्बो वा प्रत्यपाया नावमारूटानां सवन्ति । एनेपां च 'नानाखं' विभागं यथाऽऽनुपृच्यी वक्ष्यामि ॥ ५६२२ ॥ तदेवाह-

छुभणं जले थलातो, अण्णे वोयारिता छुमति माह **।** 

ठेत्रणं च परियताएं, दहुं णार्च च आणेर्ती ॥ ५६२३ ॥ साधुं तरणार्थिनं ज्ञात्वा नीवाणिना नाविको वा अनुकम्पया नार्व खळाद् जळे प्रक्षिपेत्, ये वा पूर्वे नावमारोपिनान्तानुद्रके तटे वा अवतार्थे साधृत् प्रक्षिपेद् नावमारोपयेदित्यर्थः, संस्थ-स्थितां वा नार्व 'सायव उत्तरिप्यन्ति' इति कृत्वा स्थापयेत्, सायृत् वा दृद्वा परकृछाद् नावमा-नयत्॥ ५६२३ ॥ अत्र चामी टोपाः--

नावित-साधुपदोसो, णियचणऽच्छंतगा य हरियादी। नं तेण-सावपहि व, पवहण अण्णापॅ किणणं वा ॥ ५६२४ ॥

ये विडिकाया अवतारिनाम्ते नाविकस्य वा साधूनां वा उपरि प्रदेशं गच्छेयुः, यहा ते निवर्तमानाः तटे वा तिष्ठन्तो हरितादीनां विराधनामन्यद्वाऽधिकरणं यत् क्ववैन्ति, यहा स्तेन-श्वापदेभ्य उपद्रवं प्रामुवन्ति, अवहन्तीं वा नावं यत् प्रवाहियप्यन्ति, अन्यस्या वा नावः ऋयणं 2४करिप्यन्ति तनिष्यत्रं प्रायश्चित्तम् ॥ ५६२२ ॥ परक्रुग्राट् नावानयने दृष्टान्तमाह—

मजणगतो ग्रुरंडो, णावं दहूण अप्यणा णेति ।

कहिगा जति अक्सेवा, तति लहुगा मग्गणा पच्छा ॥ ५६२५ ॥

'मज्जनगतः' कानं कुर्वन् ग्रुमण्डो राजा साधृत् दृष्ट्वा नावमात्मना नयति, ततो नावारुदः साधुः कथिकाः कथितुं छमः, यावन्तश्च तत्रावङ्कक्षेपाम्तावन्ति चतुर्छेवृति, पश्चाच सावृतां 80मार्गणा तेनान्तःपुरे धर्मकथनाथं कृता इत्यक्षरार्थः । मावार्थस्त्रयम्—

पाडलिपुचे मुरुंडो राया गंगाए नात्रारुढो उदरी ण्हायंतो अभिरमद् । साहुणी परक्रुंडे पासिचा सयमेव नार्व नेडं साहुणो विखगाविचा मणइ—कहं कहेह नाव न उत्तरमी । अक्खे-

१ जावं नहं उत्त है।॥

30

वणाइकहालद्भिजुत्तो साहू कहेउमारद्धो । तेण किंतेण अक्खितो नावियं सन्नेइ—संणियं कड्ढेहि जेण एस साह चिरं कहेइ । साहण कारणे सणियं गच्छंताणं जितया आवछलेवा तत्तिया चडलर्हु । उत्तिण्णेण रत्ना अंतेडरे कहियं, जहा—सुंदराओ कहाओ तरङ्गवत्याद्याः कथयन्ति साधवः । अंतेउरियाणं कोउगं जायं । रायाणं विण्णवेति—जइ ते साहुणो इह-माणिजिज तो अम्हे वि सुणेजामो । रन्ना गवेसित्ता पवेसिया साहुणो अंतेजरे ॥ ५६२५॥ ठ

तत्र च प्रविष्टानामेते दोपाः—

सुत्त-ऽत्थे पलिमंथी, णेगा दोसा य णिवघरपवेसे । सहकरण कोउएण व, भ्रुत्ता-ऽभ्रुत्ताण गमणादी ॥ ५६२६ ॥

सूत्रा-ऽर्थयोः परिमन्थः, स्मृतिकरणेन कौतुकेन च भुक्ता-ऽभुक्तानां प्रतिगमनादयोऽनेके दोषा नृपगृहप्रवेशे भवन्ति ॥ ५६२६ ॥ 10

एते अनुकम्पायां दोषा उक्ताः । अथ प्रत्यनीकतायां दोपानाह—

बुव्भण सिंचण बोलण, कंबल-सबला य घाडितिनिमित्तं। अणुसद्वा कालगता, णागकुमारेसु उववण्णा ॥ ५६२७ ॥

वाहनं सेचनं घोलनं वा प्रत्यनीकेन साधूनां क्रियते तत्र सामान्येन दृष्टान्तोऽयम्—म्थूरायां भण्डीरयक्षयात्रायां कम्बल-श्ववली वृषमी घाटिकेन-मित्रेण जिनदासस्यानाप्टच्छया वाहिती, 16 तिमित्तं सञ्जातवैराग्यो श्रावकेणानुशिष्टौ भक्तं प्रत्याख्याय कालगतौ नागक्कमारेषूपपत्रौ ॥ ५६२७ ॥ ततस्ताभ्यां किं कृतम् ? इत्याह—

> वीरवरस्स भगवतो, नावारूहस्स कासि उवसग्गं। मिच्छिद्दिद्वि परद्धो, कंबल-सबलेहिं तारिओ भगवं ॥ ५६२८ ॥

वीरवरस्य भगवतो नावारुदस्य सुदाढो नागकुमार उपसर्गमकार्पीत् । तेन मिथ्यादृष्टिना 20 प्रारव्धी जले वोलयितं कम्बल-शबलाभ्यां मोचितो भगवान् । कथानकमावश्यकादवधार-णीयम् (आव० निर्यु० गा० ४६९-७१ हारि० टीका पत्र १९९-१)। एवं नावारूढस्य साघोर्बोलनादिकं सम्भवतीति ॥ ५६२८ ॥ अथ वाहनादिपदानि व्याचछे-

सीसगता वि ण दुक्लं, करेह मञ्झं ति एवमवि वोर्तु । जा छुन्भंतु समुद्दे, मुंचित णावं विलग्गेसु ॥ ५६२९ ॥

'सिद्धार्थका इव शिरसि गता अपि मम दुःखं न कुरुथ' एवमप्युक्तवा कश्चित् प्रत्यनीको यदा साधवो नावं विरुमास्तदा नावं नदीमुखेषु मुखित येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते, तत्र पतिताः क्किश्यन्तां म्रियन्तां चेति कृत्वा ॥ ५६२९ ॥ गतं वाहनम् । अथ सेचनं वोरुनं चाह---

सिंचित ते उविहं वा, ते चेव जले छुमेज उविधं वा। मरणोविधिनिष्फन्नं, अणेसिंग तणादि तरपण्णं ॥ ५६३० ॥

नाविकोऽन्यो वा प्रत्यनीकस्तान् साधूनुपिं वा सिञ्चति, तानेव साधृनुपिं वा जले प्रक्षि-पेत्, बोलयेदित्यर्थः । तत्र चारमविराधनायां मरणनिष्पत्रम् , उपिधनाशे उपिधनिष्पत्रम् ।

१ °हुगा। उसि° दे० ॥

30

यचानेपणीयसुपिं ग्रहीप्यन्ति तृणानि वा सेविष्यन्ते तिवष्यंत्रं सर्वपि प्रामोति । उरपयं वा स मागयेन्, वदीयमाने चिरं निरुम्यान्, दीयमानेऽधिकर्णम् ॥ ५६३०॥

गताः प्रत्यनीकदोषाः । अथ 'वह्यः प्रत्यपायाः' इति व्याचिष्टे-

संबद्धणाऽऽयसिचण, स्वगरणे पहण संजमे दोमा ।

मावत तुंणे निण्हेगतर, विराहणा मंजमा-ऽऽयाए ॥ ५६३१ ॥

त्रसार्टानां सङ्घट्टना, लहेन वा मचनमुपकरणस्यातमनो वा, पतनं वा, एते नंबमे दोपाः । श्वापटकृता स्तेनकृता वा आत्मिवराधना । ''तिण्हेगयर'' ति अनुक्रम्या-प्रत्यनीकता-नदुमया-दिक्ष्पाणां त्रयाणामेकतरिमन् संयमिवराधनाऽऽत्मविराधना च मदित । एप सुद्धहगायाध-मासार्थः ॥ ५६३१ ॥ अर्थनामेव विवृणोति—

10 तस-उद्ग-वणे घट्टण, सिचण छोगे थ णावि सिचणना । चुटमण उवघाऽऽतुमये, मगरादि मग्रुद्देणा य ॥ ५६३२ ॥

जलोद्धवानां त्रसानाम् उदकस्य वा सेवालादिक्ष्यस्य वनस्यतेवी सङ्घट्टनं मवेत् । लोकेन नाविकेन वा साधोरुपकरणस्य वा सेचनं क्रियेत । अतिमन्त्राये वा उपवेरात्मनन्तद्धमण्स्य वा सावेऽस्तावे वा वले "बुटमणं" बोलनं मवति । मक्तादयः श्वापदाः समुद्रन्त्रनाश्च तत्र 16 मवेग्रः ॥ ५६३२ ॥ इदमेव न्याचप्टे—

> ओहार-मगरादीया, घोरा तत्य उ सावया । सगरोविहमादीया, णावातेणा य कन्यई ॥ ५६३३ ॥

ओहार-मकरादयः 'तत्र' नद्यां घोराः श्वापदा मदन्ति । ओहारः—मत्स्वित्रेतः, म किन्न नावमधन्त्रले जरुस्य नयति । शरीरहरा उपिष्टरा वा शादिश्रच्दादुमयहरा वा नीन्त्रेनाः क्षत्रापि 20मवेयुः, एतेरात्मन उपवेवी विनाशे तित्रपत्रं प्रायक्षित्रम् ॥ ५६३३ ॥

अय ''तिण्हेगयर'' चि पदं त्र्याख्याति—

सावय तेणे उमयं, अणुकंपादी विराहणा तिण्यि । संजम आउमयं वा, उत्तर-णावृत्तरंते वा ॥ ५६२४ ॥

श्वापदाः १ स्तैनाः २ श्वापदा अपि स्तैना अपि ३ एतत् त्रयम् । ध्यवा अनुकरमया १ १० प्रत्यनीकत्रया २ अनुक्रमा-प्रत्यनीकार्यत्रया वा ३ । अथवा तिल्लो विराधनाः, तद्यया— स्वयमविराधना १ आत्मविराधना २ स्वयविराधना वा ३ । यदि वा स्दक्रमवत्रतः १ नावाल्दस्य २ नाव स्वरत्येति ३ । एतेषां त्रयाणायेकतर्सिन् बह्वः प्रत्यरया सवित्र ॥ ५६३ ॥ स्कं सन्तर्णम् । अथोत्ररणमाह—

उत्तरणिम परुविते, उत्तरमाणस्य चडलह् होति ।

आणार्णो य दोसा, विराह्णा संतमा-ऽऽताए ॥ ५६२५ ॥ रुत्रणं नाम-यद् नावं विना वक्ष्यमाणः सङ्घद्यदिमिः प्रकारेक्तिर्यने, निमञ्जूतरो प्रद-

च्चरण नाम-यद् नाव विना वस्यमाणः सङ्घद्वादामः प्रकारहरायन, नाम्पल्लचरण प्रवः पिते सित इदमियवीयते—यदि जङ्घादिनाऽप्युचरित नदा चनुरुष्ठ, आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मविरायना च मवति ॥ ५६३५ ॥ तस्य चांचरणस्थेते मेदाः— ् जंघद्वा संघट्टो, संघडुवरिं तु लेंबों जा णामी । व तेण परं लेवोवरि, तुंबोडुव णाववज्रेषु ॥ ५६३६ ॥

यसिन् जले उत्तरतां पादतलादारम्य जङ्घाया अर्द्ध मुडति स सङ्घः । तस्यैन सङ्घटस्यो-परि यावद् नामिरेतावद् यत्र प्रविश्वति स लेपः । 'ततः परं' नामेरारम्योपरि सर्वमपि लेपो-परि भण्यते । तच्च द्विधा—स्ताधमस्ताधं च । यत्र नासिका न मुडति तत् स्ताधम्, यत्र तु व नासिका मुडति तद् अस्ताधम् । तच्च तुम्बोङ्खपादिभिनीविर्जितैर्यद् उत्तिर्यते तद् उत्तरणं मन्त-च्यम् । तत्रोत्तरणे एते संयमा-ऽऽत्मविराधनादोषाः ॥ ५६३६ ॥

संघद्दणा य सिंचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा । चिक्खळ खाणु कंटग, सावत भय घुट्मणे आया ॥ ५६३७ ॥

लोकेन साधोः सद्घटनं भवेत्, साधुर्वी जलं सद्घट्टयेत्, सद्घटनग्रहणात् परितापनमपद्भावणं 10 च स्चितम्, एतेषु कायनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । प्रत्यनीकः साधुमुपधिं चा सिश्चति, स्वयं वा साधुरात्मानं सिश्चेत्, साधोरुपकरणस्य जले पतनम्, एते संयमे दोषाः । तथा चिक्लले यद् निमज्जति, जलमध्ये चा चक्षुरविषयतया स्थाणुना कण्टकेन चा यद् विध्यते, मकरादिश्चापद- भयं वा भवति, नदीवाहेन चा वाहनम्, एषा सर्वाऽप्यात्मविराधना ॥ ५६३०॥

वा भवात, नदावाहन वा वाहनम्, एषा सवाऽप्यात्मावरायना ॥ ५२३७ ॥ सूत्रम्—

अह पुण एवं जाणिजा—एरवइ कुणालाए जत्थ चिक्रया एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किचा एवण्हं कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा; एवं नो चिक्रया एवण्हं नो कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा

तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा ३३॥

अथ पुनरेवं जानीयात्—ऐरावती नाम नदी कुणालाया नगर्याः समीपे जहार्द्धप्रमाणे-नोद्देधेन वहति तस्यामन्यस्यां वा यत्रैवं ''चिक्तया'' शक्तुयात् उत्तरीतुमिति शेषः । कथम् ! इत्याह—एकं पादं जले कृत्वा एकं पादं 'स्थले' आकाशे कृत्वा, ''एवण्ह''मिति वाक्याल-क्कारे, यत्रोत्तरीतुं शक्तुयात् तत्र कल्पते अन्तर्मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा 'उत्तरीतुं' लङ्घयितुं 20 'सन्तरीतुं वा' भूयः प्रत्यागन्तुम् । यत्र पुनरेवमुत्तरीतुं न शक्तुयात् तत्र नो कल्पते अन्तर्मा-सस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा सन्तरीतुं वा इति स्त्रार्थः ॥

अथ भाष्यकृद् विषमपदानि व्याचष्टे-

एरवइ जिम्ह चिकिय, जल-थलकरणे इमं तु णाणचं । एगो जलिम्म एगो, थलिम इहई थलाऽऽगासं ॥ ५६३८ ॥

१ गागायां संघट्टणाऽऽयसिंचण इलाकारप्रकेपेऽयमर्यः ॥ छ० १८८

15

20

30

ħ

25

ऐरावर्ती नाम नदी, वस्यां नर-खख्योः पादकरणेनोत्तरीतुं शक्यम् । इदमेव चात्र नाना-त्वम—यत् पूर्वसृत्रोक्तासु महानदीषु मासान्तर्ही त्रीन् वा वारान् उत्तरीतुं न कच्यते, असां तु करपते । यचात्र 'एको नल एकश्च पादः सले' इत्युक्तं तद् इह सरमाकाशसुच्यते ॥५६३८॥

एरवह कुणालाए, विन्यिण्णा अद्वजीयणं वहति । कप्यति तत्य अपुण्ण, गंतुं जा वेरिसी अण्णा ॥ ५६३९

ऐरावती नटी कुणालानगर्या अहर्रेऽद्वयोजनं विस्तीणी वहति, साचोद्वेयेन जङ्घाद्वीप्रमाणा, तत्र ऋतुवद्धे काले मासकरेप अपूर्णे त्रिकृत्वो मिद्याग्रहण-लेपानयनाद्दे। कार्ये यतनया गन्तुं करपते । या वा ईट्झी अन्याऽपि नटी तस्यामपि त्रिकृत्वो गन्तुं कल्पते ॥ ५६३९ ॥

कृता विषमपद्त्र्यास्या भाष्यकृता । सम्प्रति निर्युक्तिविम्नरः—

10 रसंक्रम थले च णोयल, पासाणजले च वालुगजले च । सुद्धद्रग पंक्रमीसे, परिचऽणंत्र तसा चेत्र ॥ ५६४० ॥

नदीमुत्तरतस्यः पन्यानः, तद्यथा—सङ्घमः १ स्वर्छ २ नौस्वर्छ ३ च । तत्र यद् एकाङ्गि-कादिना सङ्घमेण गम्यते स सङ्घमः । स्वर्छ नाम—नद्याः कृषेरण वरणेन वा यद् नदीज्ञर्छ परिह्त्य गम्यते । नोस्वर्छ चतुर्विषम्—पापाणज्ञर्छ बाह्यकाज्ञ्छ शुद्धोदकं पद्धमिश्रज्ञरूम् । एतेषु 15 चतुर्ष्विष गच्छतां यथासम्मवं परीता-ऽनन्तकागस्त्रसाश्च विराधनां प्रामुवन्ति ॥५६४०॥ तथा—

उद्र चिक्लछ परित्त-ऽर्णनकाह्ग तसे त मीसे त । अकंतमणकंते, संजोए होति अप्यवर्डु ॥ ५६४१ ॥

टर्के चिक्तछादिकः पृथिवीकायः वनस्पतयश्च परीचकायिका अनन्तकायिका वा त्रसाश्च द्वीन्द्रियादयो भवेषुः । एते च सर्वेऽपि ययासम्मवं मिश्चा सचिचा वा आकान्ता अना-२० कान्ता वा स्थिरा अस्थिरा वा समत्यपाया निष्प्रत्यपाया वा भवेषुः । एतेषु च वहवः संयोगा उपयुज्य वक्तव्याः । तेषु यत्रास्पवहुत्वं भवति, अस्पतराः संयमा-ऽऽत्मिवरायनादोपा वहवश्च गुणा भवन्तीत्यर्थः, तत्र कारणे समुत्यंत्र गन्तव्यम् ॥ ५६९१ ॥

यत्र च सङ्गमो भवति तत्रामी मङ्गविकरमा मवेग्रः—

एरांगिय चल थिर पारिसाडि सालंब विजय समए। पडिपक्खेमु त गमणं, तज्ञातियरं व संडेवा॥ ५६४२॥

सद्रम एकाङ्गिको वा स्थादनेकाङ्गिको वा । एकाङ्गिकः—य एकेन फळकादिना कृतः, अनेकाङ्गिकः—अनेकफळकादिनिर्धितः । अत्रैकाङ्गिकेन गन्त्रत्यं नानेकाङ्गिकेन, एवं स्थिरण न च चळन, अपरिद्यादिना न परिद्यादिना, साल्ज्वेन गन्त्रत्यं न 'वर्जितेन' निराल्ज्वेने-स्ययः । साल्ज्वेऽपि द्विया—एकतः साल्ज्वो द्विया साल्ज्वश्च । एवं द्विया साल्ज्वेन, तत्र २० एकतः साल्ज्वेनापि । तथा निर्भयेन गन्त्रत्यं न समयेन । अत्र एवाह—"पद्धिपक्रसेसु य गमणं" ति अनेकाङ्गिक-चल-परिद्यादि-निराल्ज्व-समयास्थानां पञ्चानां पद्मानां ये एकाङ्गि-

१ "र्चक्रम थन्ने य॰ पुरातनं गायाहयम्" इति विदेशपत्रुणीं ॥ २ स पन्या अप्युपत्रारात् सङ्क° हां ॰ ॥ ३ ध्या उपलक्षणन्त्रात् सन्ति शे ॰ ॥

कादयः प्रतिपक्षास्तेषु गमनं कर्तव्यम् । अत्र पञ्चभिः पदैद्वीत्रिंशद् भङ्गाः—एकाङ्गिकः स्थिरोऽपरिशाटी सालम्बो निर्भय इत्यादि । एषु प्रथमो भङ्गः शुद्धः शेषा अशुद्धाः, तेष्वपि बहुगुणतरेषु गमनं यतना च कर्तव्या । सण्डेवका अपि सङ्गमभेद एव, अत आह—तज्जा-तकाः 'इतरे वा' अतज्जातकाः सण्डेवका भवेयुः । तत्रैव जातास्तज्जाताः शिलादयः, अन्यतः स्थानादानीय स्थापिता अतज्जाताः इहारूकादयः । तेष्वपि चर्ला-ऽचला-ऽऽकान्ता-ऽना-४ कान्तादयो मेदाः कर्तव्याः ॥ ५६४२ ॥ उक्तः सङ्गमः । अथ खलमाह---

नदिकोप्पर वरणेण व. थलमुदयं णोथलं त तं चउहा। उवलजल वालुगजलं, सुद्धमही पंकसदर्ग च ॥ ५६४३ ॥

नद्या आकुण्टितकूर्पराकारं वलनं नदीकूर्परमुच्यते । जलोपरि कपाटानि मुत्तवा पालिवन्धः क्रियते स वरण उच्यते । एताभ्यां यदुदकं परिहृत्य गम्यते तत् खैरुं द्रष्टव्यम् । अथ नोखरुं 10 तत् चतुर्विधम्—'उपरुजरुम्' अधः पाषाणा उपरि जरुं १ 'वां क्षुकाजरुम्' अधो वालुका उपरि पानीयं २ 'शुद्धोदकं' अधः शुद्धा मही उपरि जलं ३ 'पङ्कोदकं' अधः कर्दम उपरि जलम् ४ ॥ ५६४३ ॥ पद्मोदकस्य चामूनि विधानानि-

> लत्तगपहे य ख़ेलए, तहऽद्धजंघाऍ जाणुउवरिं च। लेवे य लेवउवरिं, अकंतादी उ संजोगा ॥ ५६४४ ॥

25

यावन्मात्रमरुक्तकेन पादो रज्यते तावन्मात्रो यत्र पथि कर्दमः स रुक्तकपथः । खुँरुक-मात्र:-पादघुण्टकप्रमाणः । अर्द्धजङ्घामात्रः-जङ्घार्द्धं यावद् भवति । 'जानूपरि' जानुमात्रं यावद् भवति । 'लेपः' नाभिप्रमाणः । तत ऊर्द्धं सर्वोऽपि लेपोपरि । एते सर्वेऽपि कर्दम-प्रकाराः । चतुर्विघे नोस्थले कर्दमे चाक्रान्ता-ऽनाक्रान्त-सभय-निर्भयादयः संयोगा यथासम्भवं वक्तव्याः । अमुना दोषेण युक्तः पन्थाः परिहर्तव्यः ॥ ५६४४ ॥ 20

जो वि य होतऽकंतो, हरियादि-तसेहिँ चेव परिहीणो। तेण वि तु न गंतव्वं, जत्थ अवाया इमे होंति ॥ ५६४५ ॥

योऽपि च पन्थाः 'आकान्तः' दरमलितो हरितादिभिस्रसैध्य परिहीणो भवति तेनापि न गन्तव्यम् । यत्र अमी अपाया भवन्ति ॥ ५६४५ ॥

गिरिनदि पुण्णा वाला-ऽहि-कंटगा द्रपारमावता।

चिक्खल्ल कल्लुगाणि य, गारा सेवाल उवला य ॥ ५६४६ ॥

यत्र पथि गिरिनदी 'पूर्णा' तीववेगा वहति, मकरादयो व्याला अहयो वा यत्र जलमध्ये भवन्ति, कण्टका वा पूरेणानीताः, दूरपारम् आवर्तवहुरुं वा जलं भवेत्, चिक्खल्लो वा नदीपु ताहशो यत्र पादो निमज्जित, 'कल्लुकाः' गाथायां नपुंसकत्वं प्राकृतत्वात् पापाणेषु द्वीन्द्रय-जातिविशेषा भवन्ति ते पादौ छेद्यन्ति, 'गाराः' पाषाणशृक्षिकाः, 'सेवालः' प्रसिद्धः, so

१ "धरु णाम परिरएणं गम्मइ, जहा कोप्परादीणं । णोयलं पाणियं, त चडिवह" इति विदोपचूर्णां ॥ २ खलुप मो॰ रे॰ । खुलुप भा॰ । एवममेऽपि सर्वत्र ॥ ३ खलुक॰ मो॰ रे॰ । खुलुक॰ भा॰ । एवममेऽपि सर्वत्र ॥ ४ तानेवाह इसवतरणं कां॰ ॥

'डपहाः' छिन्नपापाणाः । ऐभिरपायेर्वितिन पूर्व स्वलेन गन्तव्यम् , तद्भावे सङ्ग्रमेण, तर्-भावे नोस्वलेनापि ॥ ५६४६ ॥ तत्र चतुर्विचे नोस्वले पूर्वमसुना गन्तव्यम्—

उवलजलेण तु पुन्यं, अकंत-निरचएण गंतन्यं । तस्मङम्ति अणकंते, णिरचएणं तु गंतन्यं ॥ ५६४७ ॥

छ उपराजले कर्त्रमो न भवति, स्थिरसंहननं च तद् भवति, खतः पूर्वं तेन 'खाकान्त-निरत्ययेन' क्षुण्ण-निष्प्रत्यपायेन गन्तव्यम् । तस्यागावे खनाकान्त-निरत्ययेनापि गन्तव्यम् ॥ ५६४७ ॥

एमेव सेसएस वि, सिगतजलाई।हिं होंति संजोगा। पंफ महुसित्थ लत्तग, खुलऽद्वजंघा य जंघा य॥ ५६४८॥

उपलाद् वालुका अल्पसंहनना, तत उपलजलामाये वालुकाजलेन गन्तन्यम् । वालुकायाः 10 शुद्धपृथिवी सर्वतरसहनना, ततो वालुकाजलानन्तरं शुद्धोदकेन गम्यते । तेप्यपि सिकता-जलादिषु शेपपदेषु 'एवमेव' प्राग्वद् आकान्ता-ऽनाकान्तादयः संयोगा भवन्ति । पङ्कजलं बहु-प्रत्यपायम्, अतः सर्वपामुपलजलादीनामभावे तेन गम्यते । स च यः 'मशुसिक्थाकृतिः' कमनल्योरेव केवलं लगति यो वा अलक्तकमात्रलेन पूर्व गम्यते, पश्चात् खुलकमात्रण, पश्चादर्द-जङ्घामात्रण, ततो जङ्घामात्रण जानुप्रमाणेनेत्यर्थः ॥ ५६४८ ॥

15 यस्तु जानुप्रमाणादुपरि पङ्कानुन न गन्तस्यम्, यत धाह--

अह्रोरुतिमत्तातो, जो खल उत्रिरं तु ऋदमो होति । फंटादिजहो वि य सो, अस्थाहनलं व सावायं ॥ ५६४९ ॥

'अर्द्धोरुकमात्राद्' जानुप्रमाणादुपरि यः कर्दमो भवति म कण्टकाद्यप्यवर्जिनोऽप्यम्ताव-जलमिव गन्तुमञक्यत्वात् सापायो मन्तन्त्रयः ॥ ५६४९ ॥

20 एप निधिः सर्वोऽपि सिचत्तपृथिन्यामुक्तः । अथाचित्तपृथिन्यां तमेनाह्—

जत्थ अचित्ता पुरवी, तहियं आउ-तरुजीवसंजीगा । जोणिपरित्त-थिरेहि य, अक्षंत-णिरचएहिं च ॥ ५६५० ॥

यत्र पृथिनी अनित्ता तत्राप्कायनीयानां तरुनीयानां च संयोगाः कर्तव्याः । तथ्या—
पृथिनी सर्वत्राप्यिनित किमप्कायेन गच्छतु ! किं वा वनस्पतिना ! उच्यते—अप्काये नियमादृ
25 वनस्पतिरित तसात् तेन मा गात् , वनस्पतिना गच्छतु , तत्रापि परीत्तयोनिकन खिरसहननेन आकान्तेन निरत्ययेन च—निष्प्रत्यपायेन । अत्र पोड्य भद्गाः, तथ्या—प्रत्येकयोनिकः स्थिर आकान्ते निःमत्यपायः, एप प्रथमो भद्गः, सपत्यपायेन द्वितीयः, अनाकान्तेऽप्येवमेव द्वै। विकल्पो, एवं स्थिरे चत्वारो विकल्पाः उच्याः, अस्थिरेऽप्येवं चत्वारः, एते प्रत्येक्योनिकाणी महा उच्याः, अनन्तयोनिकेऽप्येवमेवाष्टी उप्यन्ते, एवं सर्वसद्यया वनस्पतिकाये अपरीत्तादिभिः पदेः पोड्य भद्गा भवन्ति ॥ ५६५० ॥ अथाष्कायस्य त्रसानां च संयोगानाह—

एमेव य संजोगा, उदगस्स चडिवहेहिँ तु तसेहिं। अकंत-थिरसरीरे-णिरचएहिं तु गंतव्वं ॥ ५६५१ ॥

१ पर्तर° मा•॥ २ गन्तव्यम्, तेप्त्र° मा•॥

चतुर्विधास्त्रसाः—द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाश्चेति । एतेश्चतुर्विधेरपि त्रसे-राक्तान्तादिभिः पदैरेवमेव उदकेन सह संयोगाः कार्याः, तद्यथा—आकान्ताः स्थिरा निःप्रत्य-पायाः १ आकान्ताः स्थिराः सप्रत्यपायाः २ एवं त्रिभिः पदैरष्टो भक्ता भवन्ति, एते च द्वीन्द्रियादिषु चतुर्विपि प्रत्येकमष्टावष्टौ रुभ्यन्ते, जाता भक्तकानां द्वात्रिंशत् । अथ सान्तर-निरन्तरिकरुपविवक्षा कियते ततश्चतुःषष्टिः संयोगा उत्तिष्ठन्ते । अत्र चाकान्त-स्थिरशरीर-६ निरत्ययैः सान्तरेस्वसैर्गन्तव्यं नाष्कायेन ॥ ५६५१॥

तेऊ-वाडविहूणा, एवं सेंसा वि सन्वसंजीगा। उदगस्स ड कायन्वा, जेणऽहिगारी इहं उदए ॥ ५६५२॥

'तेजो-वायुकाययोर्गमनं न सम्भवति' इति कृत्वा तेजो-वायुविहीना एवं शेपा अपि संयोगाः सर्वेऽपि कर्तव्याः । तत्राप्कायस्य वनस्पतिना त्रसैध्य सह भक्तका उक्ताः, अथ वनस्पति-त्रसानां 10 द्विकसंयोगेन भक्का उच्यन्ते—कि वनस्पतौ गम्यताम् १ उत त्रसेषु १ उच्यते—त्रसेषु सान्त-रेषु गन्तव्यम्, न पुनर्वनस्पतौ, तत्र हि नियमेन त्रसा भवेयुः । आह च निश्चीथचूर्णिकृत्—

पुत्रं तसेसु थिराइसु गंतत्रं, जतो वणे वि नियमा तसा अत्थि ।

पृथिव्यप्काय-वनस्पतित्रयसम्भवे कतमेन गम्यताम् १ उच्यते — पूर्वं पृथिवीकायेन, ततो वनस्पतिना, ततोऽप्कायेनापि । पृथिव्युदक-वनस्पति-त्रसलक्षणचतुष्कसंयोगसम्भवे कतमेन १६ गन्तव्यम् १ उच्यते — पूर्वमचित्तपृथिव्यां प्रविरलत्रसेषु, ततः सचित्तपृथिव्याम्, ततो वनस्पिता, ततोऽप्कायेनापि गम्यम् । एवमिह बहुभङ्गवित्तरे वीजमात्रमिदमुक्तम् । इह च उदकपदममुख्यता ये भङ्गाः प्राप्यन्ते ते कर्तव्याः, येनेह सूत्रे उदकस्याधिकारः। शेपास्तु विनेय-व्युत्पादनार्थमभिहिताः॥ ५६५२॥ "अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा" इत्यादि सूत्रं व्याख्याति —

एरवइ जत्थ चिक्वय, तारिसए न उवहम्मती खेत्तं। पिंडिसिद्धं उत्तरणं, पुण्णासित खेत्तऽणुण्णायं॥ ५६५३॥

या ऐरावती नदी कुणालाजनपदे योजनाई विस्तीर्णा जहाई मानसुदर्फ वहति तस्याः केचित् प्रदेशाः शुष्का न तत्रोदकमिता, तासुत्तीर्य यदि भिक्षाचर्या गम्यते तदा ऋतुवद्धे त्रय छदकसङ्घद्धाः, ते च गता-ऽऽगतेन पड् भवन्तिः, वर्षास्र सप्त दकसङ्घ्यः, ते च गता-ऽऽगतेन चतुर्दश भवन्ति । एवमीहशे सङ्घट्टप्रमाणे क्षेत्रं नोपहन्यते, इत एकेनाप्यधिके सङ्घटे १६ उपहन्यते । अन्यन्नापि यन्नाधिकतराः सङ्घ्यासत्रोत्तरणं प्रतिषिद्धम् । पूर्णे मासकल्पे वर्षावासे वा यचनुत्तीर्णानामपरं मासकलप्रायोग्यं क्षेत्रमित्तं ततो नोत्तरणीयम् । अथानुत्तीर्णानामन्यत् क्षेत्रं नास्ति ततोऽसित क्षेत्रे उत्तरणमनुज्ञातम् ॥ ५६५३ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

सत्त उ वासासु भवे, दगघट्टा तिनि होंति उड्बद्धे !

जह कारणम्मि पुण्णे, अंतो तह कारणम्मि असिवादी ।

उबहिस्म गहण छिपण, णाबीयम नं पि जनणाए ॥ ५६५५ ॥

यथा कारणे पृणे मासकले वर्षावास वाऽपरक्षेत्रामाव दृष्टमुत्तरणे तथा मासलान्तरप्यिन वादिमिः कारणेरुपयेवी यहणार्थे छपस्यानयनार्थं वा दृत्तरणीयम् । कारणे यत्र नावाऽप्युदकं तीयते तत्रापि यतनया सन्तरणीयम् ॥ ५६५५ ॥ तत्र चायं विविः—

नाव थल लेवहेडा, लेबो वा उवरि एव लेवम्स । दोण्णी दिवडुमेकं, अहं णावाऍ परिहानी ॥ ५६५६ ॥

श्रत पृत्तीहि-पश्राहिपदानां यथामहोत्रन योजना—नावुत्तरणस्त्रानाद् यदि है योजने वर्क स्राहेन गम्यते तेन गन्तत्र्यं न च नागराहत्र्या, "लेविह्रहु" ति लेपन्यायम्त्राद् दक्त सङ्घहेन यदि साईयोजनपिरयेण गम्यते नतस्त्रत्र गम्यतां न च नावपिषरोहेन्, एवं योजनपर्याद्वारण लेपन १० गच्छन् मा च नावपिषरहत्, अद्योजनपर्यवद्वारण लेपोपरिणा गच्छेत् न च नावपिषरोहित्; एवं नावुत्तरणस्त्रानात् स्रच्यदिषु योजनद्वयादिकं परिहीयते । एवमेव लेपोपरिस्त्रानात् साईयोजनपरिहारण स्राहेन गम्यतां न च लेपोपरिस्त्रानात् साईयोजनपरिहारण स्राहेन गम्यतां न च लेपोपरिणा । लेपोनरणस्त्रानादेकयोजनपर्यवद्वारण स्राहेन, अद्योजनपरिहारण वा सद्वहेन गम्त्रच्यं न लेपेन । सद्वहोत्तरणस्त्रानादर्द्वयोजनपर्यवद्वारण स्राहेन गम्यतां न च सङ्घ-१० हेन । एनेपां परिहारपरिमाणानाममावं नावा लेपोपरिणा लेपेन मह्वहेन वा गम्यते न कश्चि-होपः ॥ ५६५६ ॥ अत्र "नाव यद्य" ति पदं व्याच्छे—

दो जोयणाहँ गंतुं, जहियं गम्मति थलेण तेण वए । मा य दुरुंदे नावं, नत्थाताया वह दुत्ता ॥ ५६५७ ॥

द्व योजने गला यत्र साँछन गम्यते तेन पथा बजेंद्र मा च नावमागेहन् । यनस्तत्र वह-१० बोडपायाः पूर्वमेदोक्ताः । कारणे तु तत्रापि गम्यने ॥ ५६५७ ॥

तत्र महोह गुच्छतां तावद् यतनामाह--

थलमंक्रमण नयणा, पर्लायणा पुच्छिकण उत्तरणं । परिपुच्छिकण रामणं, जनि पंथो तेण जनणाए ॥ ५६५८ ॥

स्रञ्याष्ट्रमणे यत्रना कार्या, एकं पारं लंठ एकं च पारं स्रवे क्रुयीदित्यर्थः । प्रक्रोकता 25 नाम—छोकसुत्तरनं प्रक्रोकयित, यन्मिन् पार्थे जङ्घाईमात्रसुदकं तत्र गच्छति । अधोत्तरतो न पर्यति ततः प्रातिपियकसन्यं वा प्रच्छति, नतो यत्र नीचत्रसुदकं तत्रोत्तरणं विचेयन् । "परिपुच्छिकण" इत्यादि, यदि तस्रोदकस्य परिहारण पन्या विद्यते नदा तं परित्यत्य यत्तनया तेन गन्तव्यन् ॥ ५६५८ ॥ अथ म्यक्ययेऽमी दोषा मनेयुः—

समुदाणं पंथो वा, वसही वा थलपंथण वति नित्य । सावन-तेणमयं वा, मंबहेणं तनो गच्छे ॥ ५६५९ ॥

'समुदानं' मिक्षा दर्ज नान्ति, सक्यथ एव वा नान्ति, वस्तिवा सक्यय यदि न समन्ति, श्वापदमयं न्तेनमयं वा दत्र विद्यंत दनः सक्ययं मुक्तवा सङ्क्ष्टेन प्रथमने। गच्छेन्, तदमावे रूपेन ॥ ५६५६ ॥ तत्रयं यतना—

30

## णिभये गारत्थीणं, तु मग्गतो चोलपद्दमुस्सारे। सभए अत्थरघे वा, उत्तिण्णेसुं घणं पट्टं ॥ ५६६० ॥

यदि स साधुर्गृहिसार्थसहायस्तत उदकसमीपं गत्वोद्धिकायं मुखबिक्षकयाऽधःकायं रजोहर-णेन प्रमाज्योंपफरणमेकतः कृत्वा यदि निर्भयं-चौरभयं नास्ति ततो गृहस्थानां 'मार्गतः' सर्व-पश्चाद्दकमवतरति । यथा यथा चोण्डमुण्डतरं जलमवगाहते तथा तथोपर्युपरि चोलपट्टकमु- ठ त्सारयेद येन न तीम्यते । अथ तत्र सभयम् अस्ताघं वा जलं ततो यदा कियन्तोऽपि गृहस्था अमतोऽवतीर्णास्तदा मध्ये साधुनाऽवतरणीयम् चोलपट्टकं च 'घनं' दृढं वधीयात् ॥ ५६६० ॥ एतेन विधिनोत्तीर्णस्य यदि चोलपष्टकोऽन्यद्वा किश्चिदुपकरणजातं तीमितं तदाऽयं विधिः—

दगतीरे ता चिट्ठे, णिप्पगलो जाव चोलपट्टो तु ।

सभए पर्लंबमाणं, गच्छति काएण अफ़ुसंतो ॥ ५६६१ ॥

'दकतीरे' स्निग्धपृथिव्यामप्कायरक्षणार्थं तावत् तिष्ठेत् यावत् चोलपृहकोऽन्यद्वोपकरणं निष्प-गरुं भवति । अथ तत्र तिष्ठतः सभयं ततः प्रगलन्तमेव तं चोलपट्टकं कायेनास्पृशन् वाहायां े प्ररुग्वमानं नयन् गच्छति ॥ ५६६१ ॥ यत्र सार्थविरहित एकाकी समुत्तरति तत्रायं विधिः–

असइ गिहि णालियाए, आणक्खेडं पुणी वि पडियरणं। एगाभीगं च करे, उवकरणं लेव उवरिं वा ॥ ५६६२ ॥

गृहिणामभावे सर्वोपकरणमवतरणतीरे मुक्तवा नालिकां-आत्मप्रमाणात् चतुरङ्गलातिरिक्तां यप्टिं गृहीत्वा तया "आणक्खेडं" अस्ताघतामनुमीय परतीरात् पुनरिष जले प्रतिचरणं करोति, प्रत्यागच्छतीत्यर्थः; आगत्य च तदुपकरणमेकामोगं करोति, एकत्र नियन्नयतीत्यर्थः; तत-स्तदु गृहीत्वा तेन परीक्षितजलपथेनोत्तरति । एष लेपे लेपोपरै। वा विधिरुक्तः ॥ ५६६२ ॥

अथ नावं यैः कारणैरारोहेत् तानि दर्शयति---

विइयपय तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व आगाढे। कज्ज्वहि मगर छुन्भण, नावोदग तं पि जतणाए ॥ ५६६३ ॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते— खल-सङ्घद्यादेपयेषु शरीरोपधिस्तेनाः सिंहादयो वा धापदा भनेयुः, भैक्षं वा न रुभ्यते, आगाढं वा कारणम्—अहिदप्ट-निष-निस्चिकादिकं भवेत् तत्र त्वरितमी-षधान्यानेतन्यानि, कुलादिकार्यं वा अक्षेपेण करणीयमुपस्थितम्, उपधेरुत्पादनार्थं वा गन्तन्यम्, 25 लेपे लेपोपरी वा मकरभयं ततो नावमारोहेत्। तत्र च प्रथममेवोपकरणमेकाभोगं कुर्यात्। कुतः ! इत्याह—"कुञ्भण" ति कदाचित् प्रत्यनीकेन उदके प्रक्षिप्येत, तत एकामोगकृतेषु भाजनेषु विरुद्धस्तरतीति । "नावोदग तं पि जयणाए" ति यदि वरुभियोगेन नावदकस्यो-त्सेचापनं कार्यते तदा तदपि यतनया कर्तव्यम् ॥ ५६६३ ॥

कथं पुनरेकाभोगमुपकरणं करोति ? इत्याह—

पुरतो दुरुहणमेगतों, पिहलेहा पुन्व पच्छ समगं वा। सीसे मन्गतों मज्झे, वितियं उवकरण जयणाए ॥ ५६६४ ॥ गृहिणां पुरत उपकरणं न प्रत्युपेक्षते, न वा एकाभोगं करोति । "दुरुहण" वि नावमारी- हुकामेन एकान्तमपक्रम्योपकरणं प्रख्येक्षणीयम् । "पिडिलेह" चि ततोऽघःकायं रजोहरणेन लपिरकायं मुखानन्तकेन प्रमुख्य भाजनान्येकत्र बधाति, तेपामुपिरणहुपि मुनियद्वितं करोति । "पुत्र पच्छ समगं व" चि कि गृहिभ्यः पृवेमारोहन्यम् । उत पश्चात् ! उताहो समकम् ! अत्रोत्तर् — यदि मुद्रका नाविकादयो यदि च स्थिरा नानं होलायते ततः पृवेमारोहन्यम् । अश्व प्रान्ताः ततः पृवे नारुखते, मा 'अमक्रलम्' इति कृत्वा प्रदेषं गमन, तेषां प्रान्तानां मात्रं ज्ञात्वा समकं पश्चाह्य आरोहणीयम् । "सीसे" चि नावः शिरसि न स्थातः प्रम् देवतास्तानं तदिति कृत्वा; मार्गतोऽपि न स्थातः यम् , निर्यामकन्तत्र तिष्ठतीति कृत्वा; मध्येऽपि यत्र कृषकस्थानं तत्र न स्थातन्यम् , तद् मुक्त्वा यद् अपरं मध्ये स्थानं तत्र सेथम् । अथ मध्ये नाम्नि स्थानं ततः शिरसि पृष्टतो वा यत्र ते स्थापयन्ति तत्र निरावाघे स्थीयते । साकारं मक्तं प्रात्वाप्त्याप्त्राय नमस्कारपरिन्छिति । उत्तरत्रि न पृवेमुचरित न वा पश्चात् किन्तु मध्ये उत्तर्गि । सारोपिधिश्च पृवेमेवालपताणारिकः कियते , यद् अन्तमान्तं चीवरं तत् प्रावणोति । यदि च तरपण्यं नाविको मार्गयति तदा धर्मकथाऽनुशिष्टिश्च कियते । अथ न मुञ्चति तनो हितीयपदे यद् अन्तमान्तमुपकरणं तद् यतनया दातन्यम् । अथ तद् नेच्छति निरुणिह्न वा ततोऽनुक्रम्या यदि अन्यो दद्वाति तदा न वारणीयः ॥ ५६६४ ॥

॥ महानदीपकृतं समासम् ॥

उपाश्रय प्रकृत स्

सुत्रम्--

16

20

25

से तणेसु वा तणपुंजेसु वा पलालेसु वा पलाल-पुंजेसु वा अप्पंडेसु अप्पाणेसु अप्पवीएसु अप्पह-रिएसु अपुस्तेसु अप्पुर्तिग-पणग-द्रगमिट्टय-मक्कड-गसंताणएसु अहेसवणमायाए नो कप्पइ निगं-थाण वा निगांथीण वा तहप्पगारे उवस्तए हेमंत-गिम्हासु वस्थए ३४॥ से तणेसु वा जाव संताणएसु उप्पिसवणमायाए कप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा तहप्पगारे उव-स्तए हेमंत-गिम्हासु वस्थए ३५॥ से तणेसु वा जाव संताणएसु अहेरयणीसुक्रम-उदेसु नो कप्पइ निगांथाण वा निगांथीण वा तह-प्पगारे उवस्सए वासावासं वस्थए ३६॥

К

से तणेसु वा जाव संताणएसु उप्पिरयणीमुक्कम-उडेसु कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ३७॥

अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह---

अद्धाणातो निलयं, उविंति तहियं तु दो इमे सुत्ता । तत्थ वि उडुम्मि पढमं, उडुम्मि दृइजाणा जेणं ॥ ५६६५ ॥

पूर्वसूत्रे 'अध्वा' जलपथलक्षणः प्रकृतस्ततं उत्तीर्णोः 'निलयम्' उपाश्रयमुपागच्छन्ति । तद्विषये च ऋतुबद्ध-वर्षावासयोः प्रत्येकिमिमे द्वे सूत्रे आरम्येते । तत्रापि प्रथमं सूत्रद्वयमृतु-बद्धविषयं द्वितीयं वर्षावासविषयम् । कुतः श इत्याह—ऋतुबद्धे येन कारणेन ''दूइज्जणा'' विहारो भवति न वर्षावासे, पूर्वसूत्रे च विहारोऽधिकृतः, अतः सम्बन्धानुलोम्येन पूर्वमृतुबद्ध-10 सूत्रद्वयं ततो वर्षावाससूत्रद्वयमिति ॥ ५६६५ ॥

अहवा अद्धाणविही, बुत्तो वसहीविहिं इमं भणई। सा वी पुन्वं बुत्ता, इह उ पमाणं दुविह काले॥ ५६६६॥

अथवाऽध्विन विधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, इमं तु प्रस्तुतसूत्रे वसतिविधि भणति । साऽपि च वसतिः 'पूर्वं' प्रथमोद्देशकादिष्वनेकशः प्रोक्ता, इह तु 'द्विविधेऽपि' ऋतुबद्ध-वर्षावासलक्षणे 15 काले तस्याः प्रमाणमुच्यते ॥ ५६६६ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा पलालेषु वा पलाल-पुञ्जेषु वा अल्पाण्डेषु अल्पपाणेषु अल्पवीजेषु अल्पहरितेषु अल्पावश्यायेषु अल्पोत्तिज्ञ-पनक-दकमृत्तिका-मर्कटसन्तानकेषु । इह अण्डकानि पिपीलिकादीनाम्, प्राणाः—द्वीन्द्रियादयः, वीजम्—अनङ्क्षरितम्, तदेवाङ्कुरितोद्भिन्नं हरितम्, अवश्यायः—स्नेहः, उत्तिङ्गः—कीटिकानगरम्, 20 पनकः—पञ्चवर्णः साङ्कुरोऽनङ्कुरो वाऽनन्तवनस्पतिविशेषः, दकमृत्तिका—सचितो मिश्रो वा कर्दमः, मर्कटकः—कोलिकत्तस्य सन्तानकं—जालकम् । अल्पशव्दश्चेह सर्वत्राभाववचनः, ततोऽण्डरितेषु प्राणरिहतेषु इत्यादि मन्तव्यम्। ''अहेसवणमायाए'' ति 'अधःश्रवणमात्रया' श्रवणयोरधस्ताद् यत्र छादनतृणादीनि भवन्ति तथाप्रकारे उपाश्रये नो कल्पते निर्धन्थानां वा निर्धन्थीनां वा हेमन्त-प्रीप्मेषु वस्तुम्, अष्टावृतुवद्भमासानित्यर्थः॥

एवं प्रतिपेधसूत्रमभिधाय प्रपञ्चितज्ञ्विनेयानुपहार्थं विधिसूत्रमाह—

अथ तृणेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु उपरिश्रवणमात्रया युक्तेषु तथाविवोपाश्रये कल्पते हेमन्त-श्रीष्मेषु वस्तुम् ॥ एवमृतुवद्धसूत्रद्वयं व्याख्यातम् । अथ वर्षावाससूत्रद्वयं व्याख्यायते—

अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु "अवेरयणीमुक्तमउडेसु" ति अञ्ज-लिमुकुलितं बाहुद्वयमुच्छितं मुकुट उच्यते स च हस्तद्वयममाणः । यदाह वृहद्भाष्यकृत्—30

मजडो पुण दो रयणी, पमाणतो होइ ह मुणेयन्त्रो । रितम्यां-हस्ताभ्यां मुक्ताभ्यां-उच्छ्ताभ्यां यो निर्मितो मुकुटः स रितमुक्तमुकुटः । एता-प् १८९

वसमाणमधस्तादुपरि च यत्रान्तरारुं न प्राप्यते तेप्वघोरितसुक्तसुकुटेषु तृणादिषु न कल्पते वर्षावासे वस्तम् ॥

अथ तृणेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु उपरिरितमुक्तमुकुटेषु यथोक्तपमाणेषु मुकुटोपरि-वर्तिषु संस्तारके निविष्टस्य साघोरर्धतृतीयहस्ताचपान्तराल्युक्तेप्वित्यर्थः । ईदृश्यां वसतो कल्पते वर्षावासे वस्तुमिति सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ माप्यकारः प्रथमसूत्रं विवरीषुराह—

> तणगहणाऽऽरण्णतणा, सामगमादी उ सृह्या सन्वे । सालीमाति पलाला, पुंजा पुण मंडवेसु कता ॥ ५६६७ ॥

तृणग्रहणाद् आरण्यकानि स्यामाकादीनि सर्वाण्यपि तृणानि स्चितानि । पटालग्रहणेन शाल्यादीनि पटालानि गृहीतानि । पुद्धाः पुनस्तृणानां पटालानां वा उपरिमण्डपेषु कृता 10 भवन्ति । येषु हि देशेषु सल्पानि तृणानि तेषु पुद्धत्वपत्या तानि मण्डपेषु सङ्गृह्यन्ते, अधन्ता-- द्भूमो स्यापितानि मा विनश्येषुरिति कृत्वा ॥ ५६६७ ॥

> पुंजा उ जिंह देसे, अप्पप्पाणा य होंति एमादी । अप्प तिग पंच सत्त य, एतेण ण वचती सुत्तं ॥ ५६६८ ॥

एवं यत्र देशे मण्डपेषु पुद्धाः कृता मवन्ति तत्र विवक्षितायां वसती ते पुद्धा अल्पपाणा 15 अल्पवीला एवमादिविशेषणयुक्ता भवेयुः, अत्र कस्याप्येवं वुद्धिः स्यात्—अल्पाः पाणास्त्रयः पञ्च सप्त वा मन्तव्याः, अत आह—न 'एतेन' परोक्तेनाभिप्रायेण सूत्रं व्रजति, कि तर्हि ? अल्प-शब्दोऽत्रामाववाचको दृष्टव्यः, प्राणाद्यसेतुषु न सन्तीति भावः ॥ ५६६८॥ अत्र परः प्राह—

> वत्तन्त्रा उ अपाणा, त्रंघणुलोमेणिमं क्रयं सुत्तं । पाणादिमादिएसुं, ठंते सङ्घाणपच्छित्तं ॥ ५६६९ ॥

20 यदि अभावार्थोऽल्पशन्द्रखत एवं स्त्रालापका वक्तन्याः—''अपाणेमु अवीएमु अहरिएमु'' इत्यादि । गुरुराह—वन्धानुलोम्येनेत्यं स्त्रं कृतम् ''अप्पपाणेमु'' इत्यादि, एवंविधो हि पाठः मुललितः मुखेनैवोचरितुं शक्यते । यदि पुनर्हो त्रयः पञ्च वा द्वीन्द्रियादयः पाणिन आदिशन्दादण्डादीनि वा यत्र भवन्ति तत्र तिष्ठन्ति ततस्तेषां विराधनायां स्वस्थानप्रायश्चित्तं द्रष्टन्यम् ॥ ५६६९ ॥ कथं पुनरल्पशन्दोऽभावे वर्तते ? तत आह—

> थोविम्म अभाविम्म च, विणिओगो होति अप्पसद्स्स । थोवे ड अप्पमाणो, अप्पासी अप्पनिदो च ॥ ५६७० ॥ निस्सत्तस्म ड लोए, अभिहाणं होइ अप्पमत्तो त्ति । लोउत्तरे विसेसो, अप्पाहारो तुअिङ्जा ॥ ५६७१ ॥

स्तोकेऽमावे च अरुपश्रव्यस्य 'विनियोगः' व्यापारो भवति । तत्र स्तोकार्थवाचको यथा— 30 अरुपमानो अरुपाशी अरुपनिद्रोऽयम् ॥ ५६७० ॥ अमाववाचको यथा—

्यः किछ निःसत्त्वः पुरुपत्तस्य लोकेऽल्पसत्त्वोऽयमित्यमित्रानं भवति । लोकोचरेऽप्ययं विशेषः समस्ति, यथा—अल्पाहारो भवेद् अल्पं च त्वग्वतंयेत्। अभावेऽपि दृश्यते, यथा—"सप्पायंके" नीरोग इत्यर्थः ॥ ५६७१ ॥ अथ वीजादियुक्तेषु तिष्ठतां प्रायश्चित्तमाह—

25

<sup>1</sup>विय-मिट्टयासु लहुगा, हरिए लहुगा व होंति गुरुगा वा । पाणुत्तिंग-दएसुं, लहुगा पणए गुरू चउरो ॥ ५६७२ ॥

बीज-मृत्तिकायुक्तेषु र्वृणादिषु तिष्ठतां चतुर्रुषुकाः । हरितेषु प्रत्येकेषु चतुर्रुषु, अनन्तेषु चतुर्गुरु । प्राणेषु—द्वीन्द्रियादिषु उत्तिङ्गोदकयोश्चतुर्रुषु । पनके चतुर्गुरवः ॥ ५६७२ ॥

उँक्तः स्त्रार्थः । अथ निर्युक्तिविस्तरः—

सवणपमाणा वसही, अधिठंते चउलहुं च आणादी। मिच्छत्त अवाउड पडिलेह वाय साणे य वाले य ॥ ५६७३॥

श्रवणप्रमाणा वसतिः कर्णयोरघस्तात् तृणादियुक्ता या भवति तस्यामधःश्रवणमात्रायां तिष्ठतश्चतुर्रुषु, आज्ञादयश्च दोपा मिथ्यात्वं च भवति । कथम् ? इति चेद् इत्याह—येपां साधूनां सागारिकमपावृतं वैक्रियं वा तान् प्रविश्वतो दृष्ट्वा लोको वृ्यात्—अहो ! ह्वीप्रच्छाद- 10 नमपि तीर्थकरेण नानुज्ञातम्, लज्जामयश्च पुरुष-स्त्रियोरलङ्कारः, तद् नृनमसर्वज्ञ एवासोः; एवं मिथ्यात्वगमनं भवेत् । "पाडिलेह" ति उपर्यपत्युपेक्षिते शीर्पमास्किटति, तत्र प्राणविराधना-निष्पत्रम् ; अवनतानां च प्रविश्वतां निर्गच्छतां च कटी पृष्ठं वा वातेन गृद्धते । अवनतस्य च प्रविश्वतः सागारिकं लम्बमानं पृष्ठतः श्वानो मार्जारो वा त्रोटयेत् । "वाले य" ति उपरि शीर्षे आस्किटिते सर्पो वृश्चिको वा दशेत् । यत एते दोपा अतोऽधःश्रवणमात्रायां वसतो न 15 स्थातच्यम् । द्वितीयपदे तिष्ठेयुरिष ॥ ५६७३ ॥

सवणपमाणा वसही, खेत्ते ठायंतें वाहि वोसग्गो । पाणादिमादिएसुं, वित्थिण्णाऽऽगाढ जतणाए ॥ ५६७४ ॥

परेपु क्षेत्रेप्त्रशिवादीनि मवेयुः ततः क्षेत्राभावेऽधःश्रवणमात्रायामप्यल्पप्राणादियुक्तायां तिष्ठतामियं यतना—वसतेविहरावदयकं कुर्वन्ति । अन्योऽपि यः 'स्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः स 20 बहिः क्रियते । द्वितीयपदे सप्राणेषु आदिशब्दाद् वीजादिण्त्रपि वसतो विद्यमानेषु तिष्ठेयुः तत्र यतनया विद्यीर्णाया तिष्ठन्ति । सा येष्ववकाशेषु संसक्ता तान् क्षारेण रुक्षयन्ति, कुटमु-खेन वा हरितादिकं स्थगयन्ति, दकमृत्तिका-वीजादीन्येकान्ते वृषभाः स्थापयन्ति । एवमागाढे कारणे स्थितानां यतना विज्ञेया ॥ ५६७४ ॥

वेउन्य-ड्याउडाणं, युत्ता जयणा णिसिज कप्पो वा । उत्रञ्जोग णितऽइंते, हु छिंदणा णामणा वा वि ॥ ५६७५ ॥

ये विकुर्विता-ऽपावृतसागारिकास्तेषां प्रथमोद्देशकोक्ता यतनाऽवधारणीया । प्रविशन्तो निर्ग-च्छन्तश्च पृष्ठतो निषद्यां करुपं वा कुर्विन्तिं । श्वानादीनामुपयोगं ददाना नित्यं निर्गच्छन्ति प्रवि-शन्ति च । यान्युपरि तृणान्यवरुम्बन्ते तेषां प्रमार्थ्य च्छेटनं नामनं वा कुर्विन्ति ॥ ५६७५॥ व्याख्यातं ऋतुबद्धसूत्रद्वयम् । अथ वर्षावाससूत्रद्वयं विवृणोति—

अंजलिमडलिकयाओ, दोण्णि वि वाहा समृसिया मउडो । हेट्टा उवरिं च भवे, मुकं तु तओ पमाणाओ ॥ ५६७६ ॥

१ अवान्तरे ब्रन्थाव्रम्—५००० ग०॥ २ हणेषु गं० विना॥ ३ उक्ती भाष्यकृता स्त्रा॰ का॰ ॥ ४ °न्ति येन गृहस्थाः सागारिकं न पदयेषुरिति । ध्वाना॰ गं०॥

अञ्जित्मकुळीकृती द्वाविष वाह् समुच्छिती मुकुट उच्यते । मुक्तमुकुटं पुनः 'ततः प्रमा-णात्' तावत्प्रमाणमङ्गीकृत्य संग्वारकनिविष्टस्याय उपिर च यत्रान्तगळं प्राप्यते द्देहस्यामुपिर-रिविमुक्तमुकुटायां वसती वर्षाकाळे स्थातन्त्रम् ॥ ५६७६ ॥ कृतः ? इति चेद् उच्यते— हत्यो छंबद्द इत्यं, भूमीओ सप्पों इत्यमुद्देनि ।

मप्पस्स य इत्थस्स य, जह इत्थो अंतरा होह ॥ ५६७७ ॥

फलकाटो संस्तारके सुप्तस्य 'हम्तः' हम्तमेकं अघो लम्बते, सृमिनश्च संपाँ हम्त्रमुचिष्ठति, ततः सर्पस्य च हम्तस्य च यथा हम्तो अन्तरा मवति तथा कर्तव्यम् ॥ ५६७७ ॥ तथा—

माला लंबति इत्थं, मप्यो संथारए निविद्वस्स ।

सप्पस्त य सीसस्स य, जह हत्यो अंतरा होह ।। ५६७८ ॥ अंस्तारके निविष्टस्य माठात् सर्पे हस्तं छम्बते, ततः मर्पस्य च श्रीर्पस्य च यथा हस्तो

अन्तरा भवति तथा विधेयम्, ईरक्यमाण उपाश्रयो महीतन्त्र्य इत्यर्थः ॥ ५६७८ ॥

काउस्सग्गं तु ठिए, मालो जह हवह दोसु रयणीसु । कप्यह वासावासो, ह्य तणपुंजसु सब्वेसु ॥ ५६७९ ॥

कायोत्सर्गे स्थितस्य मालो यदि द्वयो रक्योरुपरि भवति तटा करूपते तस्यां वसनौ वर्षावासः 15कर्तुम् । ''द्वय'' एवं सर्वेप्वपि तृणपुद्धेषु विधिद्धेष्टव्यः ॥ ५६७९ ॥

उपि तु मुक्कमउडे, अहि ठंते चउलहुं च आणाई। मिच्छत्ते वालाई, बीयं आगाद संविग्गो ॥ ५६८०॥

थत उपरिमुक्तमुकुटे प्रतिश्रये स्थानन्यम् । अयाघोमुक्तमुकुटे तिष्ठति तनश्चतुर्छेषु आज्ञादयो मिथ्यात्वं व्याखादयश्च दोपाः पृत्रेस्त्रोक्ता भवन्ति । द्वितीयपदमप्यागांद कारणे 20 तथेव मन्तन्यम् । तत्र च तिष्ठन् संविद्य एव भवति ॥ ५६८० ॥ अत्रयं यतना—

दीहाइमाईस उ विषवंयं, क्रव्वंति उछोय कडं च पाति ।

कप्पाठसईए ख़लु सेसगाणं, मृतुं जहण्णेण गुरुस्स कुजा ॥ ५६८१ ॥ दीर्घवातीयादिषुँ वसतो विद्यमानेषु तेषां विद्यया वन्षं कुर्वन्ति । विद्याया अमावे उपिर-ष्टादुक्षोचं कुर्वन्ति । उल्लोचामावे कॅटम् । कटामावे "पोचिं" ति चिलिमिलिका सर्वसाघृना-25 सुपरि कुर्वन्ति । अथ नावन्तः करपा न विद्यन्ते ततः रोपाणां सुक्तवा ज्यन्येन गुरोरुपरिष्टा-दुल्लोचं कुर्यात् ॥ ५६८१ ॥

॥ उपाश्रयविधिपकृनं समाप्तम् ॥ ॥ इति कल्पटीकायां चतुर्थोहेशकः समाप्तः ॥ श्रीचृणिकारवदनाब्ववोगरन्दनिष्यन्दपारणकपीवरपेश्वस्त्रीः । उद्देशके मम मीतिश्रमरी तुरीये, टीकामिषेण मुखरत्विमदं वितेने ॥

१ सप्रे ऊर्ड्डामयन् हस्तमेकमुत्ति व् कं ।। २ ° सु अधोमुक्तमुकुटायां वसती सं ।। १ 'कटं' वंशादिमयमुपरिष्टाद् ददति । कटा रां ।। ४ मतिमे घुपी तुरीये भा ।।



#### ॥ श्रीमहिजयानन्दसूरिवरेभ्यो नमः॥

# पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्युपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितस्। तपाश्रीक्षेमकीर्त्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम्।

# पञ्चम उद्देशकः।

⇒ब्रह्मापाय प्रकृत म्⇔

5

10

ľ

व्याख्यातश्रवुर्थोद्देगकः। सम्प्रति पञ्चम आरम्यते। तस्य चेदमादिस्त्रचतुष्टयम्—
देवे य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निग्गंथं पिडगाहिज्ञा,
तं च निग्गंथे साइजेज्ञा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं पिरहारद्वाणं अणुग्घाइयं १॥
देवी य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निग्गंथं पिडगाहिज्ञा,
तं च निग्गंथे साइजेज्ञा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं पिरहारद्वाणं अणुग्घाइयं २॥
देवी य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निग्गंथिं पिडगाहेज्ञा,
तं च निग्गंथी साइजेज्ञा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवज्जइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ३॥
देवे य पुरिसरूवं विउवित्ता निग्गंथिं पिडगाहिज्ञा,
तं च निग्गंथी साइजिज्ञा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवज्जइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ४॥
अवज्जइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ४॥

अथास्य सूत्रचतुष्ट्यस्य कः सम्बन्धः ? इत्याह---

पाएण होंति विजणा, गुन्झगसंसेविया य तणपुंजा। होज मिह संपयोगो, तेसु य अह पंचमे जोगो॥ ५६८२॥

10

15

प्रायेण तृणपुद्धाः 'विजनाः' जनसम्पातरहिताः गुह्यकेश्च—च्यन्तरेः सेविताः—अविष्ठिता भवन्ति, ततस्तेषु तिष्ठतां तेः सह मिथः सम्प्रयोगोऽपि मवेत्, अत इदं सृत्रमारम्यते । 'अथ' एप पञ्चमोद्देशके आद्यस्त्रचतुष्टयस्य सम्बन्यः ॥ ५६८२ ॥'

> अवि य तिरिओनसग्गा, तत्थुदिया आयनेयणिजा य । इमिगा उ होंति दिन्ना, ते पडिलोमा इमे इयरे ॥ ५६८३ ॥

'अपि च' इति सम्बन्यस्य प्रकारान्तराम्युचये । 'तत्र' इति अनन्तरस्त्रे 'तिर्यगुपसर्गाः' व्यालदिकृताः 'आत्मसनेदनीयाश्च' वातेन कटीग्रहणाद्यः 'टिदताः' मणिनाः, एतेषु प्रस्तु- तस्त्रेषु दिव्या टपसर्गा उच्यन्ते । उपसर्गाश्च द्विया—'प्रतिलोगाः' प्रतिकृत्यः 'इतरे च' अनुकृत्यः । तत्र प्रतिकृत्यः पूर्वसृत्रोक्ताः, इहानुकृत्य मण्यन्ते ॥ ५६८३ ॥

अहवा आयावाओ, चउन्यचरिमम्मि पवयणे चेव । इमओ वंभावाओ, तस्म उ भंगम्मि कि सेसं ॥ ५६८४ ॥

अथवा चतुर्थोद्देशकचरमस्त्रेते आत्मापायः प्रवचनापायश्चोक्तः, अयं पुनः प्रस्तुतस्त्रेषु त्रझ-त्रतापाय उच्यते । तस्य हि भक्ते किं नाम शेषमममस् ? अतस्त्रङक्तो मा मृदिति प्रकृतस्त्रा-रम्मः ॥ ५६८४ ॥ अथवा चतुर्थेन प्रकारेण सम्बन्धः, तमेवाह—

> सरिसाहिकारियं वा, इमं चउत्यस्स पढमसुत्तेणं । अन्नहिगारिम्म वि पत्थुतिम अन्नं पि इच्छंति ॥ ५६८५ ॥

अथवा इदं सुत्रं चतुर्थोद्देशकस्य 'प्रथमस्त्रेण' ''तः अणुग्वाइया पण्णता'' इत्यादिरूपेण संमं सद्दशाविकारिकम्, तत्राप्यनुद्धातिकाविकार उक्त इहापि स एवामिवीयत इति मावः । आह—चतुर्थप्रथमस्त्रानन्तरमपराणि म्यांसि स्त्राणि गतानि तेषु चापरापरेऽविकारास्ततः 20 कथमयं सम्बन्धो घटते ? इत्याह—अन्यसिन्नविकारे प्रस्तुतेऽपि अन्यमिकारिमिच्छन्ति स्रयः ॥ ५६८५ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः—

जह जाइरुत्रघातुं, खणमाणों लिमिज उत्तमं वयरं। तं गिण्हह न य दोसं, वयंति तहियं हमं पेवं॥ ५६८६॥

यथा जातरूपं—मुवर्णं तस्य धातुं खनमानो यदि उत्तमं वज्ञं रुमेत ततन्त्रं गृहाति न 25च तस्य वज्ञं गृहतः कमपि दोपं वदन्ति । एवम् 'इदमपि' मस्तुतमपराविकारे मस्तुतेऽपरावि-कारम्रहणं न विरुध्यते ॥ ५६८६॥

१ द्वितीयप्रकारेण सम्यन्यमाह इलक्तरणं छां ।। २ °ताः, इसे तु एनेषु पुनः प्रस्तु छां ।। ३ °स्त्रे प्रोक्ताः, इह पुनरतु गं ।। ४ वर्तीयेनापि प्रकारेण सम्यन्धः समस्तानि (?) दर्शयति इलक्तरणं छा ॥ ५ स्त्रे नीचतरायां वसतो अवनतानां प्रविशत आत्मा छां ॥ ६ °पु चतुषु प्र छां ॥ ७ °स्त्रचतुष्ट्यार छां ॥ ८ समम् 'इदं' स्त्रचतुष्ट्यं सहशाधिकारिकं मन्तव्यम्, तता कं ।। ९ °ह्याति, इदं काका व्याख्येयम्, तता कं न यहाति ? अपि तु यहात्येव, न च तस्य छां ॥

अत्र परः प्राह--ननु चानेन सुवर्ण-वज्रदृष्टान्तेनेदमापन्नम्-अधस्तनसूत्रेभ्यैः पञ्चमस्या-दिसूत्रं प्रधानतरम् । सूरिराह—नैवम् , प्राधान्यस्योभयोरप्यापेक्षिकतया तुल्यत्वात् । तथाहि—

कणएण विणा वहरं, न भौयए नेव संगहमुवेइ।

न य तेण विणा कणगं, तेण र अन्नोन्न पाहनं ॥ ५६८७ ॥

कनकेन विना वज्रं 'न भाति' न शोभते न च 'सङ्गहं' सम्बन्धमुपैति, आश्रयामावात्; 5 न च 'तेन' वज्रेण विना कनकं शोभते, तेन कारणेन 'र' इति निपातः पादपूरणे उभयोर-प्यन्योन्यं प्राधान्यम् । एवमधस्तनसूत्राणां कनकतुल्यानां पञ्चमोद्देशकादिसूत्रैस्य च वज्रतुल्यस्य पापप्रतिषेधकत्वात् तुल्यमेव प्राधान्यम् ॥ ५६८७ ॥

अनेन सम्बन्धचतुष्टयेनापतितस्यास्यं व्याख्या—देवश्च स्त्रीरूपं विकुर्व्य निर्मन्थं प्रतिगृही-यात्, तच निर्भन्थो मैथुनप्रतिसेवनपाप्तो यदि 'खादयेद्' अनुमोदयेत् तत आपचते 10 चात्रमीसिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवं द्वितीयसूत्रं देवी स्नीरूपं विकुर्व्य निर्श्रन्थं प्रतिगृह्णीयादित्याद्यपि मन्तन्यम् ॥ तृतीयसूत्रम्—देवी पुरुषस्य रूपं विकुर्व्य निर्मन्थीं प्रतिगृह्वीयात्, तच निर्मन्थी स्वादयेद्, मैथुनप्रतिसेवनप्राप्ता आपचते चातुर्मासकमनुद्धातिकं स्थानम् ॥

एवं देवः पुरुषरूपं विकुर्व्य निर्मन्थीं प्रतिगृह्णीयादित्याद्यपि चतुर्थसूत्रं वक्तव्यम् । एप 15 स्त्रचतुष्टयार्थः ॥ अथाद्यस्त्रद्वयं तावद् विवरीपुराह---

देवे य इत्थिरूवं, काउं गिण्हे तहेव देवी य। दोस वि य परिणयाणं, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ ५६८८ ॥

देवो देवी वा स्त्रीरूपं कृत्वा निर्श्रन्थं गृह्णीयात् । ततः किम्? इत्याह-- 'द्वयोरिप' देव-देवीसियोः प्रतिसेवने परिणतानां चत्वारो मासा गुरुकाः प्रायध्यितं भवेत् ॥ ५६८८ ॥ २० अथैतयोः सूत्रयोर्विषयसम्भवमाह-

> गच्छगय निग्गए वा, होज तगं तत्थ निग्गमो दुविहो । उवएस अणुवएसे, सन्छंदेणं इमं तत्थ ॥ ५६८९ ॥

गच्छगतस्य गच्छनिर्गतस्य वा 'तद्' अनन्तरोक्तं वृत्तान्तजातं भवेत्। तत्र गच्छाद् निर्गमो द्विविधः—उपदेशेन अनुपदेशेन च । अनुपदेशः सच्छन्द इति चैकोऽर्थः। तत्र सच्छन्देन १० इदं गच्छादु निर्गमनमभिषीयते ॥ ५६८९ ॥

सुत्तं अत्थो य वहू, गहियाई नवरि मे झरेयन्वं । गच्छिम्म य वाघायं, नाऊण इमेहिं ठाणेहिं ॥ ५६९० ॥

१ °भ्यः सुवर्णकल्पेभ्यः पञ्चमस्यादिस्त्रचतुष्टयं वज्जकल्पं प्रधा° वा ।। २ भाइती ण इय संग° तामा॰ ॥ ३ °त्रचतुष्टयस्य च गं॰ ॥ ४ 'स्य स्त्रचतुष्टयस्य व्याख्या—देवः चशब्दो वाक्योपन्यासे स्त्रीरूपं ग॰ ॥ ५ °म् । इह निर्न्नशीस्त्रहये यत् परिहारस्थानः मिति पद्मजुद्धातिकविशेषणतया नोक्तं तद् निर्न्नशीनां परिहारतपो न भवति विन्तु शुद्धतप पवेति शापनार्थम्। एप का॰॥

कश्चिद् गृहीतस्त्रार्थश्चिन्तयति—स्त्रमर्थश्च मया 'वह्' प्रम्तो गृहीतो, नवरिमदानी मया पृवेगृहीतं ''झरेयव्वं'' ति 'मार्तव्यं' परिजितं कर्तव्यम् , गच्छे च सारणस्यामीिमः 'स्वानः' कारणव्यीघातं ज्ञात्वा निर्गमने मितं करोति॥ ५६९०॥ कानि पुनम्तानि स्थानानि ? इत्याह—

र्घम्मकह महिद्वीए, आवास निसीहिया च आलोए।

पडिपुच्छ वादि पांहुण, महाण गिलाण दुलमिक्खं ॥ ५६९१ ॥

स धर्मकथालिवसस्पन्नस्ततो भ्यान् जनः श्रोतुमागच्छतीति धर्मकथया व्यावातः । 
'महर्द्धिकः' राजादिर्धर्मश्रवणाय समायाति तस्य विशेषतः कथनीयम्, तदावर्जने भ्यसामावर्जनात्। नथा महति गच्छे वहवो निर्गच्छन्त आवश्यिक्षं कुर्वन्ति प्रविश्वन्तो नेपेथिक्षं कुर्वन्ति
ते सम्यग् निरीक्षणीयाः। चश्च्द्राद् असङ्गढ्यवणमनादे। वा मृयसां वेछा लगेत्। "आलोए''

10 ति मिक्षामिदित्वा समागतानामन्यसाधृनामालोचयतां यदि परावर्त्यते तत आलोचनाव्यावातः।
तथा गच्छे वसतो वहवः प्रतिष्ट्च्छानिमत्तमागच्छन्ति तेषां प्रस्युत्तरदाने व्यावातः। तं च
वहुश्चतं तत्र स्थितं श्चुत्वा वादिनः समागच्छन्ति तत्रस्वेऽपि निश्चहीतव्याः, अन्यथा प्रवचनोपघातः। तथा "महाणि" ति 'महाजने' महति गणे वहवः प्रावृण्काः समागच्छन्ति तेषां
विश्रामणया पर्युपासनया च व्याघातः। तथा वहवो महति गणे व्यावातः। समागच्छन्ति तेषां
विश्रामणया पर्युपासनया च व्याघातः। तथा वहवो महति गणे व्यावातो गच्छे मवतीति
सङ्गह्याधासमासार्थः॥ ५६९१॥ साम्यतं विद्यत्यर्थमिथित्युर्थमिकथाद्वारं सुगममित्यनादत्य
महर्द्धिकद्वारं व्याख्याति—तत्र यो राजा राजामात्योऽपरो वा महर्द्धिको धर्मश्रवणायागच्छति
तस्यावस्यं विशेषण च धर्मः कथनीयः। परः प्राह—कि कारणं महर्द्धिकस्य विशेषतो धर्मकथा कियते । ननु भगवद्विरित्यमुक्तम्—"नहा पुत्रस्स कत्यई तहा तुच्छस्स कत्यई"

20(आचा० श्च० १ अ० २ २० ६) अत्रोच्यते—

कामं जहेव कत्थित, पुत्रे तह चेव कत्थई तुच्छे। वाउलणाय न गिण्हर्, तम्मि य रुद्दे वह दोसा॥ ५६९२॥

'कामम्' अनुमतिमदं येथव 'पूर्णस्य' महिंद्रिकस्य धर्मः कृष्यते तथेव 'तुच्छस्य' अल्पिंद्रिक्स्य धर्मः कृष्यते तथेव 'तुच्छस्य' अल्पिंद्रिक् कस्यापि कृष्यते, परं स महिंद्रिको व्याक्तुल्नातो यथातथा धर्म कृष्यमानं सम्यग् 'न गृहाति' 25न प्रतिपद्यते रोपं च गच्छिति, 'तिसंख्य' राजेश्वर-तल्बरादिके रुष्टे 'वहवः' निर्विपयाज्ञापना-द्यो दोपाः, अतोऽवस्यं विशेषण वा तस्य धर्मः कथनीयः; एवं सृत्रार्थस्मरणव्याधातः । अथवा गुरवो महिंद्रकाय धर्म कथयन्ति तदानीमपि तूर्णीकैमवितव्यम्, मा मृत् कोलाहल्यतस्य सम्याधमीपतिपितिपिति कृत्वा ॥ ५६९२ ॥

आविदयकी-नेपेधिकीपदे चराट्यस्चितं चार्थं व्याचिष्टे---

30 आवासिगा-ऽऽसज्ज-दुपेहियादी, विसीयते चेव सवीरिओ वि । विओसणे वा वि असंखडाणं, आलोयणं वा वि चिरेण देती ॥ ५६९३ ॥ आवश्यकीकरणे उपलक्षणत्वाद् नेषेथिकीकरणे आसज्जकरणे दुःप्रत्युपेक्षित-दुःप्रमार्जनादि-करणे च 'सवीर्योऽपि' समर्थोऽपि यः प्रमादबहुलतया विषीदति स सम्यग् निरीक्ष्य शिक्ष- णीयः। असर्बुडानि च साधूनामुत्पचरन् तेषां व्युपशमने भूयसी वेला लगति । प्रतिक्रमणे वा ममूतसाधुसमूहः क्रमेणालोचयन् चिरेणालोचनां ददाति ॥ ५६९३ ॥

मेरं ठवंति थेरा, सीदंते आवि साहति पवत्ती । थिरकरण सङ्ग्रहेर्ड, तवोकिलंते य पुच्छंति ॥ ५६९४ ॥

'स्वविराः' आचार्या यावद् 'मर्यादां' सामाचारी स्थापयन्ति तावत् चिरीभवति । यो वा व कोऽपि सामाचार्या सीदति तस्य प्रवृत्तिर्यावद् आचार्याणां निवेचते तावत् साध्यायपरिमन्थः। अभिनवश्राद्धस्य वा स्थिरीकरणार्थं धर्मः कथनीयः। ये च तपस्तिनो विक्रप्टतपसा क्लान्तास्ते 'सुस्ततपः समिति भवताम् ?' इति भूयोभूयः प्रष्टव्याः ॥ ५६९४ ॥

> आवासिगा निसीहिगमकरेंतें असारणे तमावज्जे। परलोइगं च न कयं, सहायगत्तं उनेहाए ॥ ५६९५ ॥

10

अत्रावश्यिकी-नैषेधिक्यादिसामाचारीमकुर्वतामाचार्यः सारणां न करोति ततो यत् तद-करणे प्रायश्चित्तं तद् उपेक्षमाण आचार्य आपद्यते । उपेक्षायां च पारलैकिकं सहायत्वं तेषा-माचार्येण कृतं न भवति । तदकरणाच नासौ तत्त्वतस्तेषां गुरुः । तथा चोक्तम्-

अशासितारं च गुरुं, मन्दसेहं च वान्धवम्। अदातारं च भर्तारं, जनस्थाने निवेशयेत्॥

॥ ५६९५ ॥ 15

"आलोए" ति पदं न्यास्याति-

'सम्मोहो मा दोण्ह वि, वियडिजंतिम तेण न पहंति। पिंडपुच्छे पिलमंथो, असंखडं नेव वच्छछं ॥ ५६९६ ॥

ये भिक्षाचर्या गतास्ते आगत्य यावद् आलोचयन्ति तावत् पूर्वागतानां परिवर्तनन्याघातः। अथालोचयतामपि परिवर्तयन्ति तत आचार्या आलोच्यमानं नावधारयन्ति । आलोचकोऽपि 20 सम्यग् हस्तं मात्रकं व्यापारं वा तेन व्याक्षेपेण न सारति । एवं 'द्वयेपामि सम्मोहो मा भूत्' इति कृत्वा 'विकट्यमाने' आलोच्यमाने यत्र पठन्ति एप व्याघातः। "पडिपुच्छ" ति द्वारं व्याख्यायते—तस्यान्तिके ये सूत्रार्थमतिष्टच्छा कुर्वते तेषां प्रत्युत्तरं ददतः खाध्यायपरिमन्यः। अथ प्रत्युत्तरं न ददाति ततस्ते रूप्येयुः—'स्तव्यस्त्यम्, कस्तवान्तिके प्रश्नयिप्यति ?' इत्यादि च जरुपन्ति; ततोऽसङ्घडं भवति । न च प्रतिवचनमप्रयच्छता साधर्मिकवात्सस्यं कृतं भवति 25 ॥ ५६९६ ॥ अथ वादि-प्राघुणक-महाजन-ग्लान-दुर्लभमेक्षद्वाराणि व्याचष्टे---

> चितेइ वादसत्थे, वादि पिडयरित देति पिडवायं। महइ गणे पाहुणगा, वीसामण पञ्जवासणया ॥ ५६९७ ॥ आलोयणा सुणिजति, जाव य दिज्ञह गिलाण-त्रालाणं । हिंडंति चिरं अने, पांओगुभयस्स वा अहा ॥ ५६९८ ॥ 30 पाउग्गोसह-उच्चत्तणादि अतरंति जं च वेजस्म । किमहिजाउ खंलुभिक्खे, केसवितो भिक्ख-हिंडीहिं ॥ ५६९९ ॥

१ खुलिभे<sup>2</sup> भा• ताभा•॥

वादिनमागच्छन्तं श्रुत्वा वादशास्त्राणि चिन्तयित । तं च वादिनं यावत् प्रतिचरित प्रति-वादं च यावत् तस्य प्रयच्छिति तावद् व्याघातः । तथा महित गणे प्राष्ट्रणका स्नागच्छेयुः तेषां विश्रामणा पर्युपासना च कर्तव्या ॥ ५६९७ ॥

थाछोचना च यावत् तेषां श्रृयते, यावच ग्डान-घाडानां दीयते, तथा प्राष्टुणकादीनां 5 प्रायोग्यस्य उभयस्य–भक्तस्य पानकस्य चार्थाय चिरमेके पर्यटन्ति, 'थन्ये च' निवृत्ता थिप तानागच्छतो यावत् प्रतीक्षन्ते ॥ ५६९८ ॥

'अतरतः' ग्लानस्य प्रायोग्यापघादिकं यावद् आनयन्ति, उद्वर्तनादिकं वा तस्य कुर्वन्ति, वैद्यस्य वा 'यद्' मज्जनादिकं परिकर्म कुर्वन्ति तावद् व्याघातः । खंछुश्रेत्रे वा खरुपया मिक्षया वाद्यया च हिण्ट्या चिरं क्षेत्रितः सन् किमचीताम् १ न किम्निदित्यर्थः ॥ ५६९९ ॥

ते गंतुमणा चाहिं , आपुच्छंती तर्हि तु आयरियं ।

मणिया मणंति मंते !, ण ताव पज्जचगा तृत्रमे ।। ५७०० ।।

एतैः कारणैः 'तत्र' गच्छे व्याघातं मत्ता 'ते' गृहीतस्त्रार्थाः साधवो वहिगैन्तुमनस आचार्यमाप्टच्छन्ति । तत आचार्येण वारिता दिन्य-मानुष्य-तरश्चोपसगसहने त्रिहारे च न तावद् अद्यापि यृयं पर्याप्ताः । एवं भणितास्ते भणन्ति—भदन्त ! युष्मचरणप्रसादेनेद्दशा 15 भविष्यामः ॥ ५७०० ॥

> उपणो उत्रसग्गे, दिन्दे माणुस्सए तिरिक्खे य । हंदि ! असारं नाउं, माणुस्सं जीवलोगं च ॥ ५७०१ ॥

दिन्य-मानुष्य-तैरखान् उपसर्गान् उत्पन्नान् सम्यगिषसिह्प्याम इत्युपस्कारः । कृतः ? इत्याह—'हन्दि' इति हेतूपदर्शने, वयं मानुष्यं जीवलोकं चासारमेव जानीमम्त्रतम्बद् ज्ञाला 20 कथमुपसर्गान् न सिह्प्यामः ? ॥ ५७०१ ॥

ते निग्गया गुरुकुला, अर्च गामं कमेण संपत्ता । काऊण विद्दिसणं, इत्थीरुवेणुवस्सग्गो ॥ ५७०२ ॥

एवसुक्तवा 'ते' साधवः खच्छन्देन गुरुकुछाद् निर्गताः ऋमेणान्यं आमं सम्प्राप्ताः, तत्र चैक्त्सां देवकुलिकायां स्थिताः । तेषां मध्ये यो मुख्यः स प्रतिश्रयपाछः स्थितः, शेषा मिश्रार्थे 25 प्रविष्टाः । ततः क्याचिद् देवतया 'विटर्शनं' विशेषेण दर्शनीयं रूपं कृत्वा स्नीरूपंणोपसर्गः कृतः ॥ ५७०२ ॥ इदमेव सुन्यक्तमाह—

> पंता न णं छलिखा, नाणादिगुणा व होंतु सि गच्छे । न नियत्तिहितऽछलिया, महेयर मोग नीमंसा ॥ ५७०३ ॥

सम्यग्दृष्टिरेका देवता चिन्तयित—एते तावद् अनुपदेशेन प्रस्थिताः अतो माऽमृन् प्रान्ता 30 देवता छरुयेद्, ज्ञानादयो वा गुणाः "सिं" अमीषां गच्छे वसतां भवन्तु इति इत्वा केना-प्रुपसर्गेणाच्छिलेताः सन्तो न निवर्तिप्यन्ते इतिबुद्धा महिका समागच्छति । इतरा तु प्रान्ता मोगार्थिनी 'त्रिमर्शं वा' परीक्षां कर्तुकामा छरुयेत् ॥ ५७०३ ॥

१ खुङक्षे° मा॰ ॥

20

कथं पुनः स्त्रीरूपेणोपसर्गयेत् ? इत्याह---

भिक्ख गय सत्थ चेडी, गुज्झिक्लिण अम्ह साविया कहणं। विहवारूवविउच्वण, किइकम्माऽऽलोयणा इणमो॥ ५७०४॥

सा देवता मिक्षां गतेषु साधुषुं सार्थ विकुर्व्य तां देवकुलिकां परिक्षिप्यावासिता। ततश्चेटि-कारूपं विकुर्व्य प्रतिश्रयमागत्य साधुं विन्दित्वा भणति—'गोज्झिक्लणी' खामिनी मदीया ह श्राविका, सा न जानाति अत्र साधून् स्थितान्, ततोऽहं खामिन्याः कथयामि येन सा युष्मान् विन्दितुमायाति । ततः सा निर्गत्य विधवारूपं विकुर्व्य चेटिकाचक्रवालपरिवृता प्रतिश्रयमागत्य 'कृतिकर्म' वन्दनं कृत्वा पर्युपास्ते । ततः साधुना भणिता—कुतः श्राविका समायाता ? । ततः सा इमामालोचनां ददाति ॥ ५७०४ ॥

> पाडलिपुत्ते जम्मं, साएतगसेद्विपुत्तभज्जतं । पइमरण चेइवंदणछोम्मेण गुरू विसज्जणया ॥ ५७०५ ॥ पन्वजाऍ असत्ता, उज्जेणि मोगकंखिया जामि । तत्थ किर वहू साधू, अवि होज परीसहजिय तथा ॥ ५७०६ ॥

पौटलिपुत्रे नगरे मम जन्म समजिन, साकेतवास्तव्यस्य श्रेष्ठिपुत्रस्य च भार्यात्वम्, पितमरणे च सङ्घाते चैत्यवन्दनच्छद्मना 'गुरुभ्यः' श्रिशुरादिभ्य आत्मनो विसर्जनं कृत्वा सम्प्रित 15 प्रव्रज्यायामशक्ता सती उज्जयिन्यां भोगानां काङ्क्षिका गच्छामि । 'तत्र' उज्जयिन्यां किल इति श्रूयते—वहवः साधवः परीषहपराजिताः सन्ति, 'थ' इति निपातः पादपूरणे, अमुनाऽभिपायेण निर्गताऽहम्, साम्प्रतं तु युष्मासु हप्टेषु मदीयं मनो नाम्रतो गन्तुं ददाति ॥ ५७०५ ॥ ५७०६ ॥ ततः—

दूरे मन्झ परिजणो, जोन्नणकंडं चऽतिन्छए एवं । पेन्छह विभवं में इमं, न दाणि रूवं सलाहामि ॥ ५७०७ ॥ पिडरूववयत्थाया, किणा वि मन्झं मणिन्छियाँ तुन्मे । भ्रंजामु तात्र भोए, दीहो कालो तव-गुणाणं ॥ ५७०८ ॥

दूरे तावद् मदीयः परिजनः, 'यौवनकाण्डं च' तारुण्यावसर आवयोरेवमितकामद् वर्तते, पश्यत मदीयम् 'एनम्' एतावलिरिस्पन्दरूपं विभवम्, रूपं पुनरात्मीयं नेदानीमहं श्लाघे 25 प्रत्यक्षोपरुभ्यमानत्वान्न तद् वर्णियतुमुचितिमत्यर्थः, यूयं च मम प्रतिरूपवयसायाः केनापि कारणेनात्यन्तं मनस ईिम्सितास्ततो भुझीविह तावद् भोगान्, तपो-गुणानां तु पालने दीर्वः पश्चादिष कालो वर्तते ॥ ५७०७ ॥ ५७०८ ॥

भणिओ आलिद्धो या, जंघा संफासणाय ऊरुयं । अवयासिओ विसन्नो, छद्दो पुण निप्पकंषो उ ॥ ५७०९ ॥ ३० एवं तया भेणितमात्रे एव प्रथमः 'विषण्णः' परामग्रः, प्रतिसेविद्धं परिणत इत्यर्थः ।

१ 'षु प्रभूतं यलीवदीदिसार्घे का॰ ॥ २ श्रण्यन्तु पूज्याः ! मदीयं मृत्तान्तम्—पाट° कां॰ ॥ ३ 'या उन्मे ताभा॰ ॥ ४ 'भणितमात्र एव' निमन्त्रितमात्र एव प्रथ' कां॰ ॥

द्वितीयो भणितोऽपि यदा नेच्छिति तदा सुकुमारहस्तैराश्चिष्टस्तर्तो विपण्णः । तृतीय व्यश्चिष्टो-ऽप्यनिच्छन् जङ्घाभ्यां संस्पृष्टो विपण्णः । एवं चर्तुर्थ ऊरुम्यां संस्पृष्टो विपण्णः । पञ्चमः 'अवतासितः' वलामोटिकया व्यालिङ्गितो विपण्णः । पष्टः पुनः सर्वपकारैः क्षोभ्यमानोऽपि निप्पकम्पः ॥ ५७०९ ॥ अथ एपु प्रायश्चित्तमाह—

पढमस्त होइ मूलं, वितिए छेओ य छग्गुरूगमेव। छछहुगा चउगुरुगा, पंचमए छट्ट मुद्धो र ॥ ५७१०॥

अत्र प्रथमस्य भूरुप्, द्वितीयस्य च्छेदः, तृतीयस्य पहुरु, चतुर्थस्य पह्रुषु, पद्ममस्य चतुर्गुरु, अत्र च सूत्रनिमातः । पष्टस्तु शुद्धः ॥ ५७१० ॥

सन्वेहिं पगारेहि, छंदणमाईहिं छहुओ सुद्रो ।

तस्स वि न होइ गमणं, असमत्तमुए अदिने य ॥ ५७११ ॥

सर्वेरिप प्रकारैः छन्द्रनीदिमिर्निप्पकम्पत्वात् पष्टो यद्यपि शुद्धस्त्रथापि तस्याप्यसमाप्तश्चतस्य गुरुमिः 'अद्ते' अननुज्ञाते गणाद् निर्गमनं 'न भवति' न करूपते ॥ ५७११ ॥

यैः प्रथमादिभिः पञ्चमान्तेनीधिसोढं ते भद्रिकया देवतया मणिताः—अहो ! भवद्भिः प्रतिज्ञा निर्वाहिता, गर्नित्वा निर्गतानां दृष्टा भवदीयाऽवस्था ?, मयैतद् युप्माकमनुद्यासनाय कृतम् विक्रिया प्रान्ता देवता छलयिष्यति' इति कृत्वा, ततो नाद्यापि किमपि विनष्टम् , गंच्छत म्योऽपि गंच्छम् । एवसुक्तवा सा प्रतिगतेति ॥

एए अण्णे य नहू, दोसा अविदिण्णनिग्गमे भणिया। मुचह गणममुयंतो, तेहि रुभते गुणा चेमे ॥ ५७१२ ॥

एते अन्ये च वहवो दोषाः अवितीर्णस्य—अननुज्ञातस्य गणाद् निर्गमे मणिताः । यस्तु 20 गणं न सुच्चति से तेदोपेर्सच्यते, गुणांश्चाम्न् रुमते ॥ ५७१२ ॥

भाणस्स होइ भागी, थिरयरओं दंसणे चरिचे य । धन्नां गुरुंक्कंलवासं, आवकहाए न ग्रंचंति ॥ ५७१३ ॥

'ज्ञानस्य' अपूर्वेश्चतस्य आमार्गा भवति, दर्शने च सम्मत्यादिशास्त्रांवगाहुँनादिना चरणे च सारणादिना स्थिरतरो भवति, अत एव 'धन्याः' धर्मधनं रुव्धारः शिप्या गुरुक्करवासं 25 'यावत्कर्थया' यावज्ञीवं न मुझन्ति ॥ ५७१३ ॥ किझ—

भीतावासी रई घम्मे, अणाययणवज्जणा । निग्गही य कसायाणं, एयं धीराण सासणं ॥ ५७१४ ॥

गच्छे 'मीतावासो भवति' आचार्यादिमयमीतेः सदैवाऽऽसितव्यम् , न किमप्यकृत्यं प्रति-सेवितुं रुम्यत इति भावः । 'धर्मे च' वैयावृत्य-लाध्यायादिरूपे रतिर्भवति, 'अनायतनस्य च' 30 स्त्रीसंसर्गप्रमृतिकस्य वर्जनं भवति, कपायाणां चोदीर्णानां आचार्यादीनामनुशिष्ट्या 'निप्रहः'

१ 'ना-निमंत्रणा तदादिमिः, यादिशब्दाद् आस्त्रपणादिमिर्निष्प्र का०॥ २ स गणम-सुञ्चन् नैद्पिर्मुच्यते, गुणांश्च 'इमान्' वक्ष्यमाणलक्षणान् लमते॥ ५७१२॥ तानेवाह— नाण का•॥ ३ व्हन-प्रवन्तनप्रभावनाद्दीनादिना चर कां०॥

· ¢n

विध्यापनं भवति । 'घीराणां' तीर्थकृतामेतदेव 'शासतम्' आज्ञी, यंथा-गुरुकुरुवासो न मोक्तव्यः ॥ ५७१४ ॥ अपि च---

> जइमं साहुसंसरिंग, न विमोक्खिस मोक्खिस । उँजतो व तवे निचं, न होहिसि न होहिसि ॥ ५७१५॥

यदि एनां साधुसंसर्गि 'न विमोक्ष्यसि' न परित्यक्ष्यसि ततः 'मोक्ष्यसि' मुक्तो भविष्यसि । 5 यदि च 'तर्पास' अनशनादौ सुखलम्पटतया नोद्यतौ भविष्यसि ततोऽन्यावाधसुखी न भविष्यसि ॥ ५७१५॥

> सच्छंदवत्तिया जेहिं, सग्गुणेहिं जहा जहा । अप्पणी ते परेसिं च, निचं सुविहिया हिया ॥ ५७१६ ॥

यैः साधुभिः खच्छन्दवर्तिता 'जढा' परित्यक्ता । कथम्भूता ? सद्भिः-शोभनैर्ज्ञानादिमिर्गुणैः 10 'जढां' रहिता, आत्मनः 'परेपां च' पण्णां जीवनिकायानां नित्यं ते सुविहिता हिता इति प्रकटार्थम् ॥ ५७१६ ॥

जेसि चाऽयं गण वासी, सजणाणुमओ मओ। दुहाऽवाऽऽराहियं तेहिं, निन्त्रिकप्पसुहं सुहं ॥ ५७१७ ॥

'येपां च' साधूनाम् 'अयम्' इत्यात्मनाऽनुभूयमानो गणे वासः 'मतः' अभिरुचितः । 15 कथम्मूतः ? सज्जनाः-तीर्थकरादयस्तेपामनुमतः सज्जनानुमतः । 'तैः' साधुभिः 'निर्विकल्प-सुसं' निरुपमसी ख्यं 'सुखम्' इति सुखेनेव द्विघाऽप्याराधितम् , तद्यथा--- श्रमणसुखं निर्वाण-सुखं च । अत्र श्रमणसुखं निरुपममित्थं मन्तव्यम्---

नैवास्ति राजराजस्य तत् छुलं नैव देवराजस्य ।

यत् सुखिमहैव साधोर्लोकन्यापाररहितस्य ॥ (प्रर्शम० आ० १२८)

चै निर्वाणस्रखं त निरुपमं प्रतीतमेवेति № II ५०१७ II

नवधम्मस्स हि पाएण, धम्मे न रमती मती। वहए सो वि संजुत्तो, गोरिवाविधुरं धुरं ॥ ५७१८ ॥

नैवंघर्मणों हि प्रायेण 'धर्में' श्रुत-चारित्ररूपे न रमते मतिः, परं गच्छे वसतानस्यापि धर्मे रतिभैवति । तथा चाह- 'सोऽपि' नवधर्मा साधुभिः संयुक्तः सयमधुरामविधुरां वहँति । 25 गौरिव द्वितीयेन गवा संयुक्तः 'अविधुरां' अविषमां 'धुरं' शकटमारं वहति, एकस्तु वोढुं न र्शकोति ॥ ५७१८ ॥

एगागिस्स हि चित्ताई, विचित्ताई खणे खणे।

१ गुरुकुल्याससीय गुणकद्म्यकं दर्शयति इलवतरण वा०॥ २ जद्द उज्जतो तये हे०॥ ३ प्राप्तदन्तर्गतः पाठ को० एव वर्तते ॥ ४ न्वधर्मणः अभिनवप्रवित्तस्यं साधोः 'हि।' स्फुटं प्रायेण को ॥ ५ °हति । क इव ? 'गारिव' वृपभ इव, यथाऽसी विती' या ॥ ६ शक्तोति, एवं साधुरिष एकाकी न संयमधुराधारेयतामनुभवितुमर्हतीति॥५७१८॥ पतदपि कतः ? इत्याह—पगागिस्स कां ।।

उप्पर्जति वियंते य, वसेवं सखणे वणे ॥ ५७१९ ॥

एकािकनो हि 'चिचािन' मनांसि 'विचित्राणि' ग्रुमा-ऽग्रुमाध्यवसायपरिणतानि क्षणे क्ष्रे टल्पद्यन्ते व्ययन्ते च, यत एवमतः 'सब्जने' सुसाबुजनसमृहरूपे चने वसेदिति । एने गुणा गच्छे वसतासुक्ताः ॥ ५७१९ ॥

एवं गच्छिनिर्गतस्य प्रस्तुतस्त्रसम्मव दक्तः । सम्प्रति गच्छान्तर्गतस्य तमाह—

अहवा अणिगायस्सा, मिक्ख वियारं च वसहि गामे य ।

नहिं ठाणे साइजति, चरगुरु नितियम्मि एरिसगा ॥ ५७२० ॥

'अथवा' इति न केवर्छ गच्छाद् निर्गतस्य प्रायिश्च किन्तु गच्छाद्रनिर्गतस्यापि मिझाचर्या विचारम्भि वा गतस्य वसतो वा तिष्ठतो प्रामविह्वा यत्र स्थाने देवः स्नीरूपेण निर्धन्यं गृहाति 10तत्र यद्यसौ स्नाद्रयति तदा तस्यापि चतुर्गुरु । एतावता प्रथमस्त्रं च्याक्यातस् । द्वितीयस्त्रेऽपि यत्र देवी स्नीरूपं विक्वन्यं निर्धन्यं गृहीयादित्युक्तं तत्राऽपीद्दश्च एव गमः ॥ ५७२० ॥ स्थ निर्धन्योस्त्रद्वयं व्याक्याति—

एसेन गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायच्नो । नन्दं पुण णाणचं, पुट्नं इत्थी ततो पुरिसो ॥ ५७२१ ॥

ए एव गमो निर्शन्यानामिषि ज्ञातन्यः । नवरमत्र नानात्वम्—पृर्वं 'देवी य पुरिसरूतं विटिविचा निर्गायि पिटिगाहेक्ना'' इति खीस्त्रम्, ततः 'देवे य पुरिसरूतं'' इत्यादिकं दितीयं पुरुषस्त्रम् । अनयोरिष सम्मनो वर्षेक्यादिमिन्यीवातेर्गणाद् निर्गमने त्रेषेव मन्तन्यो यावत् ता अप्यार्थिका देवक्किकायां स्थिताः ॥ ५७२१ ॥ ततः—

विगुरुन्त्रिकण रुत्रं, आगमणं दंत्ररेण मेंहयाए ।

20 जिण-अझ-साहुमत्ती, अजपरिच्छा वि य तहेव ॥ ५७२२ ॥

सम्यन्दृष्टिदेवतायाः पुरुषक्षं विकृत्यं व्यागमनम् । ततो महता व्याहम्बरेण देवकृष्ठिकायाः पार्थं सार्थमावास्य नायया श्राद्धवेषं विवाय वन्द्रनकं विस्तरेण कृत्वा मणति—युष्मानिः काचित् पुराणिका संयती वा विषयपराज्ञिता दृष्टा । युष्माकं वा यद्यर्थस्ततो मोगान् सुर्झी-महि, सुञ्जानाश्च जिन्वत्यानामार्थिकाणां साधृनां च मिक्कं करिष्यामस्ततो निस्तरिष्यामः ।

25 एवमार्योपरीख़ाऽपि तथेव मन्तच्या यथा निर्धन्यानाञ्चला ॥ ५७२२ ॥

अय किमर्थ निर्धन्येषु प्रथमं देवसूत्रं निर्धन्यीषु च प्रथमं देवीसूत्रस् ? इत्याह— वीसत्यया सरिसए, सारुष्यं तेण होइ पदमं तु । पुरिस्रुचरिओ घम्मो, निग्गंथो तेण पदमं तु ॥ ५७२३ ॥

'सहरो' खपझनानी 'विश्वलना' विश्वासी मवति तेन प्रयमसुमयोरिष पझयोः सारूप्य-80सूत्रममिहितम् । 'पुरुषोत्तरो धर्मः' इति कृत्वा च प्रथमं निर्धन्यानां स्वहृदयसुक्तम् , तनो

१°कः। अथ ग्च्छा° इं॰ ॥ २°मपि स्त्रह्ये हातच्यो भवति। नवरं पुनरत्र ना° इं॰ ॥ ३ सम्बन्धो धमें वं॰ ॥ ४ महप्प तामा॰ ॥ ५°का । श्वीमतानां च तासां प्रायक्षित्रमपि तथेव दृष्ट्यम् ॥ ५७२२ ॥ इं॰ ॥

निर्प्रन्यीनाम् ॥ ५७२३ ॥ एतेषु विशेषतो विराधनामाह-

खित्ताइ मारणं वा, धम्माओ भंसणं करे पंता । भदाए पडिवंघो, पडिगमणादी व निंतीए ॥ ५७२४ ॥

या प्रान्तदेवता सा तं साधुं प्रतिसेवनापरिणतं क्षिप्तचित्तादिकं कुर्यात्, मारणं धर्माद् अंशनं वा कुर्वीत । या भद्रा तस्यामसौ प्रतिवन्धं कुर्यात्, निर्गच्छन्त्यां वा तस्यां प्रतिगमनादीनि स विद्यीत ॥ ५७२४ ॥ अत्रेदं द्वितीयपदम्—

वितियं अच्छित्तिकरो, वहुवक्खेवे गणम्मि पुच्छित्ता । सुत्त-ऽत्थझरणहेतुं, गीतेहिं समं स निग्गच्छे ॥ ५७२५ ॥

योऽन्यवच्छित्तिकरो भविष्यति स सूत्रार्थौ गृहीत्वा बहुन्याक्षेपे 'गणे' गच्छे गुरूनापृच्छ्य तेषामुपदेशेन गीतार्थैः साधुभिः समं सूत्रा-ऽर्थस्मरणहेतोर्गणाद् निर्गच्छेत् । एतद् द्वितीयपद-10 मत्र मन्तन्यम् ॥ ५७२५ ॥

॥ ब्रह्मापायप्रकृतं समाप्तम् ॥

अधिकरण प्रकृत मृ

सूत्रम्---

भिक्खू य अहिगरणं कहु तं अहिगरणं अविओस-वित्ता इच्छिजा अन्नं गणं उवसंपिजताणं विहरित्तए, कप्पइ तस्स पंचराइंदियं छेयं कहु, परिनिव्वविय परिनिव्वविय दोचं पि तमेव गणं पिडनिजाएअव्वे सिया, जहा वा तस्स गणस्स पित्तयं सिया ५॥

अस्य सम्बन्धमाह-

20

15

एगागी मी गच्छसु, चोइअंते असंखर्ड होजा। ऊणाहिगमारुवणे, अहिगरणं कुज संबंधो॥ ५७२६॥

एकाकी मा गच्छ इत्येवं नोचमानो यदा न मितपद्यते तदाऽसङ्घाढं भवेत् । अधवा स निर्भन्थो भूयो गच्छं प्रविशन् ऊनायामधिकायां वाऽऽरोपणायां दीयमानायामधिकरणं कुर्यात् । एप सम्बन्धः ॥ ५७२६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—भिक्षुः चशव्दाद् आचार्य उपाध्यायो वाऽधिकरणं कृत्वा तद-धिकरणमन्यवशमय्य इच्छेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम्, ततः कल्पते 'तस्य' अन्यगण-सङ्गान्तस्य पद्मरात्रिन्दिवं छेदं कर्तुम्, ततः 'परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्य' कोमल्यचःसिललसेकेन

१ मा पुच्छसु तामा॰ ॥ २ °स्य स्वगणसत्केष्वेवापरेषु स्पर्धकेषु प्रविष्टम्य पञ्च वां ॥

15

20

25

30

कपायाग्निसन्तर्धं सबैतः श्रीनछीक्टल हितीयमी वारं तमेव गर्णं सः 'त्रतिनियीनच्यः' नैतच्यः स्यात् । यथा वा नस्य गणन्य प्रीतिकं स्थान् तथा कर्ज्यम् । एष मृत्रार्थः ॥

खय माप्यविनारः—

सचित्तऽचित्त भीमे, बजोगत परिहारिए य देसकहा । सम्ममणाउँ हुने, अधिकरण तनो समुप्पन्न ॥ ५७२७ ॥ आमञ्चमदंमाणे, गिण्हेंने तमेव मन्गमाणे वा । सचित्त्वरमीसे, वितहापिडवित्तितो कछहो ॥ ५७२८ ॥ विद्यामेलण सुत्ते, दंसीमामा पत्रंचणे चेव । अण्णारेम य वत्त्वें, हीणाहिय अक्तवरे चेव ॥ ५७२९ ॥

10 परिहारियमठिविते, ठिविते अणहाह णिव्विमंते वा । इच्छितकुरे व पविमति, चोदिनऽणाउट्टण कछहो ॥ ५७३० ॥ देसकहापरिकहणे, एक एक व देसरागम्मि । मा कर दंसकहं वा, को मि तुमं मम नि अधिकरणे ॥ ५७३१ ॥

अह-निरिय-उद्गुकरणे, वंत्रण णिव्यचणा य णिक्खितणं । उत्तरम-खण्ण उद्दं, उदण्ण भवे अहेकरणं ॥ ५७३२ ॥ जो जस्स उ उत्तरमती, विज्यवणं तस्म तेण कायव्वं ।

। जस्त ७ ७२६मणा, १२७०२ण चस्त तुण कायथ्य । (अन्यायम्—५००० । सर्वेयन्यायम्—३८८२्५)

जो उ उनेहं इ.जा, आनजति मासियं लहुमं ॥ ५७३३ ॥ लहुओ उ उनेहाए, गुनुषो सो चेन उनहसंतस्य । उत्तयमाणे लहुमा, महायमने सरिमदोसो ॥ ५७३४ ॥

एसो वि तात्र दमयतु, हमित व तम्मोमताह ओहसणा । उत्तरदाणं मा आसगिहि अह होह उत्तरणा ॥ ५७३५ ॥ वायाए हम्येहि व, पाएहि व दंत-छउडमादीहिं ।

जो ज्ञणित महायत्तं, समाणदोमं त्रगं वेति ॥ ५७३६ ॥ परपत्तिया ण किरिया, मोनु परहं च जयसु आयह ।

अवि य उनेहा द्युचा, गुणो वि दोमायने एनं ॥ ५७३७ ॥ जित परा पिंडसेविजा, पावियं पिंडमेवणं । मन्य मोणं करेनस्स, के अंद्र परिहायदे ॥ ५७३८ ॥

णागा ! जलवासीया !, सुणेइ तस-यावरा ! । सरहा जत्य मंडति, अमात्रो परियत्तई ॥ ५७३९ ॥

वणसंड सरे जल-यल-खहचर बीसमण देवता कहणे। वारेह सरहवेक्सण, बाहण गयणाय मृर्णता॥ ५७५०॥ तारो मेदो अयसो, हाणा दंमण-चरिच-नाणाणं।

साहुपदोसो संसारवहुणो साहिकरणस्स ॥ ५७४१ ॥ -अतिभणित अभणिते वा, तावी भेदी य जीव चर्णे वा। रूवसरिसं ण सीलं, जिम्हं व मणे अयसों एवं ॥ ५७४२ ॥ अकुट तालिए वा, पक्लापिक्स कलहिम गणभेदो । एगतर स्यएहिं ब, सयादीसिट्ठें गहणादी ॥ ५७४३ ॥ 5 वत्तकलहो उ ण पढति, अवच्छलते य दंसणे हाणी। जह कोहादिविवड़ी, तह हाणी होइ चरणे वि ॥ ५७४४ ॥ आगाढे अहिगरणे, उवसम अवकहुणा य गुरुवयणं। उवसमह कुणह झायं, छड्डणया सागपत्तेहिं।। ५७४५ ॥ जं अजियं समीख्छएहिं तव-नियम-वंभमइएहिं। 10 तं दाइँ पच्छ नाहिसि, छड्डेंतो सागपचेहिं ॥ ५७४६ ॥ जं अजियं चरित्तं, देखणाए वि पुन्वकोडीए। तं पि कसाइयमेत्तो, णासेइ णरी मुहुत्तेणं ॥ ५७४७ ॥ आयरिओं एग न भणे, अह एग णिवारें मासियं लहुगं। राग-होसविमुको, सीतघरसमो उ आयरिओ ॥ ५७४८ ॥ 15 वारेति एस एतं, ममं न वारेति पनखराएणं। बाहिरभावं गाढतरगं च मं पेक्खसी एकं ॥ ५७४९ ॥

एताः सर्वा अपि गाथा यथा प्रथमोद्देशके (गाथाः २६९३-९७, २६८२, २६९८-९९, २७०४-५, २७०१-२, २७०६-११, २७१३-१७) व्याख्यातास्तथेव द्रष्टव्याः॥ ५७२७-५७४९॥

एवमधिकरणं कृत्वा यः प्रज्ञापितोऽपि नोपशाम्यति स क्षे करोति ? इत्याह—

खर-फरुस-निहुराई, अध सी भणिउं अभाणियन्ताई। निग्मबण कल्लसहियए, सगणे अहा परगणे वा ॥ ५७५० ॥

अथासौ सर-परुप-निष्ठुराणि अभणितन्यानि वचनानि भणित्वा कल्लपितहृदयः स्वगच्छाद् निर्गमनं करोति ततो निर्गतस्य तस्य स्वगणे परगणे च प्रत्येकमष्टो स्पर्द्धकानि वस्यमाणानि 25 भवन्ति ॥ ५७५० ॥ स्वर-परुप-निष्ठुरपदानि न्यास्याति—

> उचं सरोस भणियं, हिंसग-मम्मनयणं खरं तं तू। अकोस णिरुवचारिं, तमसन्मं णिहुरं होती ॥ ५७५१ ॥

'उन्नं' महता खरेण सरोपं यद् भणितं हिंसकं मर्भघष्टनवचनं वा तत् तु खरं मन्तन्यम् । जकारादिकं यद् आक्रोञ्चवचनं यच 'निरुपचारि' विनयोपचाररहिनं तत् परुपम् । यद् 30 'असम्यं' समावा अयोग्यं 'क्रोलिकस्त्वम्' इत्यादिकं वचनं तद् निष्ठुरं मण्यते ॥ ५०५१ ॥

ईहशानि भणित्वा गच्छाद् निर्गतत्याचार्यः प्रायश्चित्तविभागं दर्शयतुकाग स्दगाह—

१ <sup>°</sup>दाके अधिकरकसूत्रे स्थारकाताकाश्चेत्रात्रापि द्व<sup>2</sup> नां । ॥ य॰ १९१

अहुऽहु अहंमासा, मासा होतऽहु अहुसु पर्यारी । वासासु असंचरण, ण चेव ह्यरे वि पेसंति ॥ ५७५२ ॥

स्वगणे यान्याचार्यसत्कानि व्यष्टो स्पर्धकानि तेषु पक्षे पक्षे व्यप्तपरस्मिन् स्पर्कके संचरती
Sप्टावर्द्धमासा मवन्ति, परगणसत्केष्यप्यप्रमु स्पर्ककेषु पक्षे पक्षे संचरतोऽप्टावर्द्धमासाः, एवमु
क्षमयेऽपि मीलिता व्यष्टो मांसा मवन्ति । व्यप्तमु च ऋतुवाद्धमासेषु साघृनां 'प्रचारः' विद्यारो

भवतीति कृत्वा व्यप्तमहणं कृतम् । वर्षापु चतुरो मासान् तस्याधिकरणकारिणः साधोः संचरणं

नास्ति, वर्षोकाल इति कृत्वा । 'इतरेऽपि' येषां स्पर्कके सङ्गान्तस्तेऽपि तं प्रज्ञाप्य वर्षावास

इति कृत्वा यतो गणादागतस्त्रत्र न प्रेषयन्ति । तत्र यानि स्वगणेऽष्टो स्पर्ककानि तेषु सङ्गा
नतस्य तः साध्याय-मिक्षा-मोजन-प्रतिक्रमणवेलामु प्रत्येकं सारणा कर्तव्या—व्यार्थ । उपग्रमं

10 कुरु । यदि एवं न सारयन्ति तत्रो मासगुरुकम् ॥ ५०५२ ॥

तस्य पुनरनुपशाम्यत इदं शायश्चित्तम्—

सग्णिम् पंचराइंदियाइॅ-दुस परगणे मणुण्णेस् । अण्णेसु होइ पणरस, वीसा तु गयस्स ओसण्णे ॥ ५७५३ ॥

सगणस्पर्द्धकेषु सङ्गान्तस्यानुपर्याग्यतो दिवसे दिवसे पद्मरात्रिन्दिवच्छेदः । परगणे 'मनो-15 ज़ेषु' साम्मोगिकेषु सङ्गान्तस्य दशरात्रिन्दिवः, अन्यसाम्मोगिकेषु पद्मदशरात्रिन्दिवः । अवसन्नेषु गतस्य विंगतिरात्रिन्दिवच्छेदः ॥ ५७५३ ॥

्र एवं अभिक्षोरुक्तम् । खयोपाध्याया-ऽऽचार्ययोरुच्यते---

- एमेव य होह गणी, दसदिवसादी उ मिण्णमासंतो । - -पण्णरसादी तु गुरू, चतुमु वि ठाणेमु मासंतो ॥ ५७५८ ॥

20 एवमेव 'गणिनः' उपांध्यायस्यापि अधिकरणं कृत्या परगणं सङ्गान्तस्य मन्तव्यम् । नवरम्— दशरात्रिन्दियमादो कृत्वा मित्रमासान्तस्यस्य 'च्छेदः । एवमेव 'गुरोरपि' आचार्यस्य 'चतुर्पु' स्वगण-परगणसाम्मोगिका-ऽन्यसाम्भोगिका-ऽत्रसन्नेषु पञ्चदश्चरात्रिन्दिवादिको मासिकान्तश्छेदः ॥ ५७५१ ॥ एतत् पुरुपाणां स्वगणादिस्थानविभागेन प्रायिश्वचसक्तम् । अयेतेप्वेव स्थानेषु - पुरुपविभागेन प्रायिश्वचमाह—

> सगणिम पंचराइंदियाँई मिक्खुस्स तिहवसं छेदो । दस होति अहोरत्ता, गणि आयरिए य पण्णरस ॥ ५७५५ ॥

स्वगणे सङ्कान्तस्य भिक्षोस्तद्दिवसादारम्य दिनं दिने पञ्चरात्रिन्दिवच्छेदः । 'गणिनः' उपा-

१ च्छेदः । तद्यथा—स(स)गणस्पर्धके सङ्कान्तस्योपाध्यायस्य द्रारात्रिन्दियः, साम्भोन् निकेषु अङ्कान्तस्य पञ्च[द्रारात्रिन्दियः, अन्यसाम्मोगिकेषु सङ्कान्तस्य विशति]। रात्रिन्दियः, अवसन्तेषु सङ्कान्तस्य मिन्नमासिकच्छेदः । एत्रमेय 'गुरोरिष' आचार्यस्य 'चतुर्षु' स्नगणस्पर्धक-[परगणसाम्मोगिका-ऽन्य]साम्भोगिका-ऽचसन्नळस्रणेषु स्थानेषु पञ्चद्रारात्रिन्दियादिको मासान्तश्लेदोऽचगन्तव्यः ॥ ५७५४ ॥ एतत् हां ॥ , , , ;

25

ध्यायस्य देशरात्रिन्दिवः । आचार्यस्य पश्चदगरात्रिन्दिवः ॥ ५७५५ ॥ अण्णगणे भिक्खुस्सा, दसेव राइंदिया भवे छेदो । पण्णरस अहोरता, गणि आयरिए भवे वीसा ॥ ५७५६ ॥

अन्यगणे साम्भोगिकेषु सङ्गान्तस्य भिक्षोर्दशरात्रिन्दिवच्छेदः, उपाध्यायस्य पञ्चदशरात्रि-न्दिवः, आचार्यस्य विंशतिरात्रिन्दिवः । एवमन्यसाम्भोगिकेषु अवसन्नेषु च प्रागुक्तानुसारेण 5 नेयम् ॥ ५७५६ ॥ अथेवं प्रतिदिनं छिचमाने पर्याये पश्चेण कियन्तो मासा अमीपां छिचन्ते १ इति जिज्ञासायां छेदसङ्करनामाह-

> अहाइजा मासा, पक्खे अहहिँ मासा हवंति वीसं तू। पंच उ मासा पक्खे, अहि चत्ता उ भिक्खुस्स ॥ ५७५७ ॥

सगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोः प्रतिदिनं पञ्चकच्छेदेन च्छिद्यमानस्य पर्यायस्य पश्चेण अर्द्वतृतीया १० मासाश्छियन्ते । तथाहि--पक्षे पञ्चदग दिनानि भवन्ति, तैः पञ्च गुण्यन्ते जाताः पञ्चसप्ततिः, तस्या मासानयनाय त्रिशता भागे हतेऽईतृतीयमासा रूभ्यनते । खगणे चाष्टी स्पर्दकानि, तेषु पक्षे पक्षे सम्बरतः पञ्चकच्छेदेन विंशतिर्मासारिछचन्ते । तथाहि —पञ्चदशाप्टभिर्गुणिता जातं विंशं शतम्, तदि पश्चिभिर्गुणितं जातानि पद् शतानि, तेषां त्रिंशता भागे हते विंशतिर्मासा रुभ्यन्ते । एवमुत्तरत्रापि गुणकार-भागाहारपयोगेण स्ववुद्धा उपगुज्य मासा आनेतन्याः । 15 परगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोर्दशकेन च्छेदेन च्छिद्यमानस्य पर्यायस्य पक्षेण पञ्च मासाहिछद्यन्ते. दशकेनैव च्छेदेनाष्टभिः पक्षेश्चत्वारिंशद् मासाश्छिचन्ते ॥ ५७५७ ॥

एवं भिक्षोरुक्तम् । उपाध्यायस्य पुनरिदम्-

पंच उ मासा पक्खे, अहहिँ मासा हवंति चत्ता उ । अद्भड़ मास पक्खे, अहिं सिंह भवे गणिणो ॥ ५७५८ ॥

डपाध्यायस्यापि स्वगणे दशकेन च्छेदेन पक्षेण पञ्च मासाः, अष्टभिः पक्षेश्चत्वारिंशद् मासा-**इिछचन्ते । तस्यैव परगणे पञ्चदशकेन च्छेदेनाद्धीप्टममासाः पक्षेण च्छिचन्ते । परगण प्रवाप्टिमः** पक्षैः पष्टिर्मासा गणिनिङ्ख्यन्ते ॥ ५७५८ ॥

> अद्भुष्ट मास पक्ले, अट्टहिं मासा हवंति सिंह तु । दस मासा पनखेणं, अहहऽसीती उ आयरिए ॥ ५७५९ ॥

भाचार्यस्य स्वगणे सङ्गान्तस्य पञ्चदशकेन च्छेदेन च्छिद्यमाने पर्याये पक्षेणार्द्वाष्ट्रमामाः, अप्टिमः पक्षैः पिष्टिमीसािश्डवन्ते । तस्यैव पर्गणे सङ्घान्तस्य विदोन च्छेदेन पक्षेण दश्च गासाः, अप्टिभः पक्षेरशीतिर्मासाश्चियन्ते ॥ ५७५९ ॥

१ दश बहोरात्राणि भवन्ति । किमुक्तं भवति ?—दशरात्रिन्दिवप्रमाणो दिने दिने भवति च्छेदः । एवमाचार्यस्य दिने दिने एड्यं कां ॥ २ स्य "पम्ते" चि निमक्ति व्यत्ययात् पर्नेण गां ॥ ३ म्ते । तथाऽप्रभिः पर्नेविदातिमासा भवन्ति, छेदनीया इत्यर्थाद् गम्यते । इयमत्र भावना—स्वगणेऽप्रो गां ॥ ४ म्ते, भावना प्रागुक्तनीत्या कर्त्तव्या॥ ५७५७ का॰॥

एवं खगणे परगणे च साम्मोगिकेषु सङ्गान्तस्य च्छेद्सञ्चरनाऽभिहिता । अन्यसाम्मोगिकेषु अवसत्तेषु च सङ्गान्तस्य मिझोरुपाध्यायस्याचार्यस्य चानयेच दिञा छेदसक्करना कर्तत्र्या—

एसा विही उ निगाएँ, सगणे चत्तारि मास उक्तेसा। चत्तारि परगणम्मि, तेण पर मृख निच्छमणं ॥ ५७६० ॥

एप विविर्गच्छाद् निर्गतस्योक्तः । अत्र च स्तर्गणेऽएसु स्पर्क्षकेषु पत्रं पत्रे सम्बरतश्रस्तारी मासा उत्कर्षतो मदन्ति, पर्गणेऽप्येवं चत्वारो मासाः, अवमकेष्विप चत्वारो मासाः । ततः परं यदि उपग्रान्तस्ततो मृत्यम् । अथ नोपग्रान्तस्तदा निष्काग्रनं कर्तव्यन्, छिन्नमपहरणीय- मित्यर्थः ॥ ५७६० ॥

चोएइ राग-दोसे, समण परगणे इमं तु नाणत्तं । पंतायण निच्छमणं, पर-ज्ञुलयर घाडिए ण गया ॥ ५७६१ ॥

10 पंतात्रण निच्छुमणं, पर-ज्ञुलवर घाडिए ण गया ॥ ५७६१ ॥ शिप्यः प्रेरयति—राग-द्वेषिणो यृयम्, यत् साणे ग्तोकं छेन्द्रमायश्चित्तं दत्त परमणे तु प्रमृत्तम्, एवं हि साणे भवतां रागः परगणे द्वेषः । गुरुराह—इदं छेन्नानात्वं क्विन्तो वयं

न राग-हेषिणः । तथा चात्र दृष्टान्तः—

एगस्त गिहिणों चडरो मजाओ । तातो य तेण सरिसे खनराहे पंताविचा 'मम गिहा-15 थो नीह' चि निच्छूदा । तत्येगा किन्द्र परवरिम गया । विद्या कुछवरं । तर्द्या 'मजुणो एगसरीरो वयंमो' चि तस्त घरं गया । चटत्यी निच्छुमंती वारसाहाए छगा हम्ममाणी वि न गच्छह, मणई य—कतो वचामि ! नित्य मे खन्नो गहितस्थो, जह वि मारेसि तहावि तुमं चेव गई सरणं ति तत्थेव ठिया ॥

इदमेवाह—''पंतावण'' इत्यादि । फेनापि गृहिणा चतम्रणां भार्याणां 'प्रान्तापनं' कुट्टनं 20 कृत्वा गृहाद् निष्काशनं कृतम् । नत्रैका परगृहं द्वितीया कुरुगृहं नृतीया 'घादिकः' मित्रं तहृहं गता, चतुर्थी त न कापि गता ॥

तयो तुर्हेण चटार्या घरसामिणी कया । तह्याए घाडियघरं नंतीण सो चेव अणुवित्तो, विगतरोसेण खरंटिता आणिता य । विद्याए कुरुवरं नंतीए पिटिगह्वछं गिह्यं, गाहतरं रुट्टेण अनेहिं भणिए विगतरोसेण खरंटिता दंडिया य । पटमा 'दूरे नष्ट ित ताए किंचि 25 पथोयणं' महंतेण वा पिरुत्तदंडेण दंडिरं आणिज्ञह् । एवं परहाणीया ओसण्णा, कुरुवर-टाणीया अन्नसंमोह्या, घाडियसमा संमोह्या, अनिग्गमे सवरसमो सगच्छो । नाव दूरतरं ताव महंततरो दंहो भवद् ॥ ॥ ५७६१ ॥ श्रीय गच्छादिनर्गतस्य विविमाह—

गच्छा अणिगगयस्या, अणुत्रसमंतस्सिमो विही होह् । सन्हाय भिक्स भत्तद्र वासए चरुर एकेके ॥ ५७६२ ॥

30. गच्छादनिर्गतस्यानुपञ्चाग्यतोऽयं विविभेवति —सूर्योदयकाले यः साध्यायः क्रियते तदः वसरे प्रथममधी नोधते, द्विनीयं भिक्षावतरणवेछायाम्, तृनीयं मक्तार्थनाकाले, चतुर्थं प्रादो-

१ °कः। गात्रायाँ स्रीलिङ्गनिर्देशः प्राह्ततन्यात् । यत्र च र्छा । २ °साहोपलगगा दे॰॥ ३ एवं गच्छान्निर्गतस्य पिविरकः। यथ गच्छा १ हा ॥

निकाक्यकवेलायाम् । एवं चतुरो वारानेकैकसिन् दिने नोचते ॥ ५७६२ ॥ तचाधिकरणं प्रभाते प्रतिकान्तानां खाध्यायेऽप्रस्थापिते एवमादौ कारणे उत्पचेत—— द्रप्यक्रिकेटियमादिसः, चोढिएं सम्मं त अप्रदिवज्ञते ।

दुप्पडिलेहियमादिसु, चोदिएं सम्मं तु अपडिवजंते । न नि पहनेति उवसम, कालों ण सुद्धो जियं वा सिं ॥ ५७६३ ॥

दुंधान्युपेक्षितं कुर्वन् आदिशब्दाद् अप्रत्युपेक्षमाणोऽसामाचार्या वा प्रत्युपेक्षमाणो नोदितः । सम्बन् यदि न मितप्रयते ततोऽधिकरणं मवेत् । उत्पन्ने चाविकरणे यदि साध्यायेऽप्रसापिते सम्बन्धेपिसान्तस्ततो कृष्टम् । अत्र नोपशान्तस्ततो यः प्रसापनार्थमुपतिष्ठते स वारणीयः, वत्र —तिष्ठतु तावद् वावत् सर्वेऽपि मिलिताः । तत आगतेषु सर्वेषु स्रयो मुवते —आर्थ ! उपशाम्य, इमे साधवः स्वाध्यायं न प्रसापयन्ति । स वष्टोत्तरं प्रयच्छति — अवश्यं कालो न शुद्धः परिजितं वा एषां साधूनां सूत्रश्चतं ततो न प्रसापयन्ति । एवं भणतो मासगुरु । साधवश्च 10 सर्वेऽपि प्रसापयन्ति साध्यायं च कुर्वन्ति ॥ ५७६३॥

काले पतिकान्ते भिक्षावेलायां जातायामिदमाचार्या भणन्ति—

णोतरणें अभत्तही, ण व वेला अशंजणे ण जिण्णं सिं। ण पडिकमंति उवसम, णिरतीयारा ण पचाह ॥ ५७६४ ॥

आर्थ! साधवस्त्वदीयेनानुपश्चमनेन भिक्षां नावतस्ति । स प्राह—नूनमभक्तार्थिनो न वा 15 भिक्षावेला । एवमुक्ते सर्वेऽप्यवतर्ग्ति । तस्यानुपशान्तस्य द्वितीयं मासगुरु । भिक्षानिवृत्तेषु साधुषु गुरवो भणन्ति—आर्थ! साधवो न मुझते । स प्राह—नूनं साधूनां न जीर्णम् । एव-मुक्ते सर्वेऽपि समुद्दिशन्ति । तस्य पुनस्तृतीयं मासगुरु । भूयोऽपि प्रतिक्रमणवेलायां भणन्ति—आर्थ! साधवो न प्रतिक्रामन्ति, उपशमं कुरु । स वष्टोत्तरं प्रत्याह—'नुः' इति वितर्के, सम्मावयाम्यहम्—निरतीचाराः श्रमणास्तेन न प्रतिक्रामन्ति । एवमुक्ते सर्वेऽपि प्रतिक्रामन्ति । १०६ । । ५०६ । ।

अमिम वि कालमिंम, पढंत हिंडंत मंडली वासे।

तित्रि व दोत्रि व मासा, होंति पिंडकंतें गुरुगा उ ॥ ५७६५ ॥

अथान्यसिन् कालेऽधिकरणमुत्पन्तम् । कदा ? इत्याह—'पठतां' हीना-ऽधिकादिपठने निम्नां हिण्डमानानां मण्डल्यां वा समुद्दिशतामावश्यके वो । तत्र यदि द्वितीयवेलायामिकर- 25 णमुत्मकं तदा चतुर्थवेलायामनुपशान्तस्य त्रयो गुरुमासाः, तृतीयवेलायामुत्पन्नेऽनुपशान्तस्य द्वेर गुरुमासो, एवं विभाषा कर्तव्या । अथ 'प्रतिक्रान्ते' प्रतिक्रमणे कृतेऽपि नोपशान्त- सत्मत्रमुक्तः ॥ ५७६५ ॥

रवं दिवसे दिवसे, चाउकालं तु सारणा तस्स । जति वारें ण सारेती, गुरुगों गुरुगो तती वारे ॥ ५७६६ ॥ प्वमनुष्यान्तस्य दिवसे देवसे 'चतुष्कालं' साध्यायप्रसापनादिसमयरूपं तस्य सारणा

१ प्राभातिकप्रतिक्रमजानन्तरं प्रतिलेखनाकाले दुष्पन्यु वां ॥ २ वा तदा त्रयो या ही या मासा भवन्ति, गुरुमासा इत्यर्थः। तत्र यदि वां ॥

कर्तव्या । 'यति' यावतो वारान् आचार्यो न सारयति 'तिति' तावतो वारान् नासगुरुकाणि सवन्ति ॥ ५७६६ ॥

> एवं तु अगीतत्थे, गीतत्थे सारिए गुरू सुद्धो । जित तं गुरू ण सारे, आवची होह दोण्टं पि ॥ ५७६७ ॥

एवं दिने दिने सारणाविविरगीजार्थस कर्तव्यः । यस्तु गीवार्थः स यद्येकं दिनं साव्याय-मिक्षा-मक्तार्थना-ऽऽवश्यक्रस्त्रपेषु चतुषु सानिषु सारितः वदा परतन्त्रनसारयन्त्रपि गुरुः गुद्धः । यदि पुनः 'तन्' अगीजार्थं गीवार्थं वा गुरुनं सारयति ततः 'द्वयोरपि' आचार्यसानुपद्यान्यत्रस्त्र प्रायिक्षक्तसापितः । अन्ये हुवते—अगीजार्थसानुपद्यान्यतोऽपि नास्ति प्रायिक्षकन्, यस्तु गुरुरगीवार्थं न नोदयति तस प्रायिक्षकन् ॥ ५७६७ ॥

गच्छो य दोन्नि मासे, पक्खे पक्खे इमं परिहवेति । भचहुण सन्झायं, वंदण लावं ततों परेणं ॥ ५७६८ ॥

एवमनुपञ्चान्यन्तं तं गच्छो हो मान्नो सारयित, इदं पुनः पञ्जे पञ्जे परिद्यायित । तद्यया— अनुपञ्चान्तस्य पञ्जे गते गच्छत्वेन सार्ह्धं भक्तार्थनं न ऋरोति, न गृहाति द्या न वा किमिप तस्य ददातीत्यर्थः । द्वितीये पञ्जे गते खाच्यायं तेन सनं न ऋरोति । वृतीये पञ्जे गते वर्न्द्रनं न 15 ऋरोति न वा प्रतीच्छति । चतुर्थोऽपि पञ्जो यदा गत्नो नवित ततः परमालपमि तेन सार्द्धं वर्षयन्ति ॥ ५७६८ ॥

आयरिय चडरों मासे, संग्रंज़ित चडरों देह सन्झायं। वंदण लावं चडरों, तेण परं मृल निच्लुहणा ॥ ५७६९ ॥

आचार्यः पुनश्चतुरो नासान् सर्वेरिन प्रकारितेन समं सम्मुद्धे ततः परं चतुरो नासान् 20 मक्तार्यनं वर्वयति साध्यायं तु ददाति । तदश्चतुरो मासान् साध्यायं परिहृत्य वन्द्रना-ऽऽलापो ददाति । ततः परं वर्षं पूर्णे सांवरसरिके मित्रकान्ते रुपळान्तस्य न्त्रम्, अनुप्रशान्तस्य तु गणाद् निप्काशनं कर्तव्यम् ॥ ५७६९ ॥

एवं वारस मासे, दोमु तवो सेसए भवे छेदो । परिहायमाण तद्दिवस तवो मृछं पडिकंते ॥ ५७७० ॥

25 एवं द्वादशमास्मानष्णनुपञ्चान्यतः 'द्वायाः' खादिममासयोयीवद् गच्छेन विसर्जितः तावत् तपः प्रायश्चित्तमेन, 'दोरेष्ठ' दशस मानेष्ठ पत्रतात्रिन्दिक्च्छेदः व्यवत् सांवस्मिरिकं पत्रे प्राप्तं मवित । पर्श्वपणारात्रो प्रतिक्रान्तानामिकराते दस्तते एप विधित्तः । ''परिह्ययमान ताहि-वस'' ति पर्श्वपणागरणकदिनादेकैकदिवसेन परिद्यमानेन ताब्द् नेयं यावत् 'तिह्वसं' पर्शुर-णादिवस एवाविकरणस्रतं तत्र च तपो मुद्धं वा मवित् न च्छेदः । ''पदिखंते' ति स्रम् ३० प्रतिक्रमणं कुत्रेतस्रस्तं ततः मांवस्मिरिके न्योन्सर्गं कृते मृद्धनेव केवरुं मवित ॥ ५७७०॥

१ 'न् गुरको गुरको मास्रो मवति ॥ ५७६६ छा । २ 'न्द्रनं तस्य न प्रयच्छति न वा प्रती छा ॥ ३ 'डाति । "नेप परं" ति विमक्तिव्यत्ययात् ततः छं । ॥ ४ इदरन्तरम् प्रस्थाप्रम्—५५०० छं ।॥

एतदेव सुव्यक्तमाह—

एवं एकेकदिणे, हवेत्त ठवणादिणे वि एमेव। चेइयवंदण सारे, तम्मि वि काले तिमासगुरू॥ ५७७१॥

भौद्रपदशुद्धपश्चम्यां अनुदित आदित्ये यद्यधिकरणमुत्पद्यते ततः पर्शुपणायामप्यनुपशान्ते संवत्सरो भवति, पर्ष्यामुत्पन्नें एकदिवसीनः संवत्सरः, सप्तम्यां दिवसद्वयोनः, एवमेकैकं दिनं ह हापियत्वा तावद् नेयं यावत् स्थापनादिनं-पर्शुपणादिवसः । तत्र चानुदिते रवो कलहे उत्पन्ने एवमेव नोदना कर्तव्या-प्रथमं खाध्यायप्रस्थापनं कर्तुकामैः सारणीयः, ततश्चेत्यवन्दनार्थ गन्तुकामाः सारयेयुः, तत्राप्यनुपशान्ते प्रतिक्रमणवेलायां सारयन्ति । एवं तसित्रिप पर्युपणा-कारुदिवसे त्रिषु साध्यायप्रस्थापनादिषु स्थानेषु नोदितस्यानुपशान्तस्य त्रीणि मासगुरुकाणि भवन्ति ॥ ५७७१ ॥

पडिकंते पुण मूलं, पडिकमंते व होज अधिकरणं।

संवच्छरमुस्सग्गे, कयम्मि मूलं न सेसाई ॥ ५७७२ ॥ पर्युपणादिने सर्वेपामधिकरणानां व्यवच्छित्तिः कर्तव्येति कृत्वा 'प्रतिकान्ते' समाप्ते आवश्यके यदि नोपशान्तस्ततो मूलम्। ''पडिक्समंते व'' चि अथ प्रतिक्रमणे पारच्ये यावत् सांवत्सरिको महाकायोत्सर्गस्तावर्दे अधिकरणे कृते मूलमेव केवलम्, न रोपाणि प्रायश्चित्तानि ॥ ५७७२ ॥ 15

संबच्छरं च रुद्धं, आयरिओ रक्लए पयत्तेण।

जति णाम उवसमेञ्जा, पन्वयरातीसरिसरीसी ॥ ५७७३ ॥

एवमाचार्यस्तं रुष्टं सवत्सरं प्रयत्नेन रक्षति । किमर्थम् ? इत्याह—'यदि नाम' कथिंदु-पशाम्येत । अथ संवत्सरेणापि नोपशाम्यति ततः पर्वतराजीसदृशरोपः स गन्तव्यः ॥५७७३॥

तस्य च वर्षादृर्द्धं को विधिः ! इत्याह—

20

अणो दो आयरिया, एकेकं वरिसमेत्तमेअस्स । तेण परं गिहि एसो, वितियपदं रायपन्त्रहए ॥ ५७७४ ॥

तं वर्षादूर्द्धं मूलाचार्यसमीपाद् निर्गतमन्यो द्वावाचार्यो क्रमेणकैकं वर्षमेतेनैव विधिना प्रयतेन संरक्षतः, तन्मध्याद् येनोपशमितत्तस्येवासौ शिष्यः। 'ततः परं' वर्षत्रयादृर्ज्यमेप गृही कियते, सहुस्तदीयं लिक्समपहरतीत्यर्थः । द्वितीयपदे राजप्रविज्ञतत्य लिक्षं प्रस्तारदोपभयात्र द्वियते । 25 एवं भिक्षोरुक्तम् ॥ ५७७४ ॥

> एमेव गणा-ऽऽयरिए, गच्छिम्म तवी उ तिन्नि पक्साई ! दो पक्ला आयरिए, पुच्छा य कुमारदिइंतो ॥ ५७७५ ॥

एनभेव गणिन आचार्थस्य च मन्तन्यम् । नवरम्—उपाध्यायस्यानुपद्माम्यतो गच्छे वसत-सीन् पक्षान् तप. प्रायश्चित्तम् , परतङ्केटः; आचार्यस्यानुपशाम्यतो हो। पक्षी तप., परतद्केटः । so

१ पेदंयुगीनचतुर्धादिनभाविपर्युपणापर्वापेद्सया पारणकदिने भाद्रपद् शं ॥ २ द् भाषान्तरेऽधिकरणं भवेत्' उत्पचन तनो यदि तत्क्षणादेव नोपञान्तस्तदा सांवन्सरिक कायोत्सर्गे छते मूल शि ॥ ३ जिपुत्रप्रव भा ॥

शिप्यः पृच्छति—िक् सदृशापराघे विषमं प्रायिश्वतं प्रयच्छश्र सग-द्वेषिणो सूयम् १ । स्राचार्यः प्राह—कुमार्दृष्टान्तोऽत्र मवति, स चोत्तरत्रामिधास्यते ॥ ५०७५ ॥

ये ते उपाध्यायस्य त्रयः पक्षास्ते दिवसीकृताः पश्चचत्वारिग्रह्वसा भवन्ति, ततः—

पण्याल दिणा गणिणो, चउहा काठण साहिएकारा ! मचहण सन्झाए, बंदण लावे य हावेति ॥ ५७०६ ॥

गणिनः सम्यन्धिनः पञ्चनतारियद् दिनसाधनुष्ठी कियन्ते, चतुर्गाचे च साधिकाः-सपादा एकाद्य दिनसा भवन्ति । तत्र गच्छ उपाध्यायेन सममेकाद्य दिनानि भक्तार्थनं करोति, एवं साध्याय-वन्दना-ऽऽछापानपि प्रत्येक्रमेकाद्य दिनानि यथाक्रमं करोति, प्रतस्त परिहाप-यति । पञ्चनतारिद्यदिवसानन्तरं चोपाव्यायस्य दशकन्छेदः । आन्तार्थम्यथेकोपाच्यायमपि

10चतुर्भिश्चतुर्भिर्मासैर्भक्तार्थनादीनि परिहापयन् संवत्सरं सारयति ॥ ५७७६ ॥ आचार्यस्य हो पक्षे दिवसीकृती त्रियद् दिवसा सवन्ति, नतः—

तीस दिये आवरिए, अदह दिये य हात्रणा वत्य । गञ्छेष चटपदेहि तु, णिन्ह्रहे रुग्मती छेदो ॥ ५७.५० ॥

त्रिंशहित्रमाश्चनुर्भागेन विमक्ता खर्हायमा दिवसा मवन्ति । तत्र गच्छ खाचार्यण सहा-15 ह्यीप्रमानि दिनानि सक्तार्थनं करोति, एवं साध्याय-वन्दना-ऽऽलापानिप यद्यात्रममर्द्धायमे-दिवसेः प्रत्येकं हापयति । ततः परं मच्छेन चतुर्भिरिष-मक्तार्थनादिमिः पदैर्निष्काशित खाचार्यः पद्मदशके-च्छेदे रुमति ॥ ५७७७ ॥ ततः—

> संकंतो अण्णगणं, समगेण य बलितो चतुपदेहि । आयरियो ग्रुण नर्वारं, चंदण-रावेहि णं सारे ॥ ५५७८ ॥

20 स्वर्गणेन मक्तार्थनादिमिश्चतुर्मिः पदैर्यदा वर्जितस्तरा खन्यगणं सङ्कान्तः । स पुनर्त्यगण-स्याचार्यः 'नवरं' केवरं वन्द्रना-ऽङ्गणाभ्यां द्वास्त्रां पदास्त्रां सम्सुजानः सारयति यावद् वर्षम् ॥ ५७७८ ॥

> मन्द्रायमार्ट्यार्ह, दिणे दिणे सारणा परगणे वि । नवरं प्रण णाणचं, तत्रो गुरुस्सेनरं छेदो ॥ ५७७९ ॥

्र परगणेऽपि सङ्कान्त्रस्याचार्यस्य स्वाध्यायादिभिः परैदिने दिने सारणा कियते । नवरं परगणे सङ्कान्तस्यदं 'नानास्तं' त्रिरोपः—अन्यगणसस्कस्य गुरोरसारयतन्तपः प्रायक्षितम्, 'इतरस्य पुनः' अधिकरणक्ष्ररिष्य श्राचार्यस्यानुषद्याग्यत्रश्चेदः ॥ ५७७९ ॥

थत्र परः माह—रागद्वेषिणो यृयम् , आचार्यं शीत्रं छेदं प्राप्तयथ्व, इपाध्यायं बहुत्तरेण कालेन, मिश्चं त्ततोऽपि निरत्तरेण, एवं हि मिश्न्पाध्याययोर्भवतां रागः आचार्यं द्वेषः । अत्र ३० स्टिः प्रापृद्धिं क्रुमार्द्ध्यान्तमाह—

सरिसावराधें दंहो, जुवरण्णो मोगहरण-वंघादी । मन्द्रिम वंध-वहादी, अवचि कन्नादि खिसा वा ॥ ५७८० ॥ एगम्स रत्नो तित्रि पुचा—जेहो मन्द्रिमो कणिहो व । तेहि य तिहि वि समन्द्रियं—

पितरं मारिचा रज्जं तिहा विभजामो । तं च रत्ना नायं । तत्थ जेट्टो 'जुवराया तुमं पमाण-मुओ कीस एवं करेसि ?' चि तस्स भोगहरण-वंघण-ताडणादिया सबे दंडप्पगारा कया। मजिझमो 'एय प्पहाणो' ति काउं तस्स भोगहरणं न कयं वंध-वह-खिंसाईया कया। कणी-यसो 'एएहिं वियारिज' ति काउं तस्स कण्णविवोटदंडो खिंसादंडो य कओ न भोगहरणाईओ॥

अक्षरगमनिका-सहरोऽप्यपराधे युवराजस्य भोगहरण वन्धनादिको महानू दण्डः कृतः, 5 मध्यमस्य बन्ध-वधादिको न भोगहरणम्, अव्यक्तः-कनिष्ठस्तस्य कर्णामोटिकादिकः खिंसा च कृता । अयमर्थोपनयः—यथा लोके तथा लोकोत्तरेऽप्युत्कृष्ट-मध्यम-जघन्येषु पुरुपवस्तुष बृहत्तमो लघुर्लघुतस्थ यथाक्रमं दण्डः क्रियते ॥ ५७८० ॥

प्रमाणभूते च पुरुषेऽिकयास वर्तमाने एते दोषाः—

अप्पचय वीसस्थत्तणं च लोगगरहा दुरहिगम्मो । आणाए य परिभवी, णेव भयं तो तिहा दंडो ॥ ५७८१ ॥

 - लोकैः सकपायमाचार्य दृष्ट्वा बृ्यात्— > एत एवाचार्या भणन्ति—अकपायं चारित्रं भवति, खयं पुनरित्थं रूप्यन्ति । एवं सर्वेपूपदेशेप्वपत्ययो भवति । शेपसाधूनामपि कपायकरणे विश्वस्तता भवति । लोको वा गर्ही कुर्यात् — प्रधान एवामीपां कलहं करोतीति । रोपणश्च गुरुः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च दुर्धिगमो भवति । रोपणस्य चाज्ञां शिष्याः परिभवन्ति, न 15 च भयं तेषां भवति । अतो वस्तुविशेषकारणात् त्रिधा दण्डः कृतः ॥ ५७८१ ॥

गच्छिम्म उ पट्टविए, जिम्म पर्दे स निग्गती तती वितियं। भिक्खु-गणा-ऽऽयरियाणं, मूलं अणवह पारंची ॥ ५७८२ ॥

गच्छे यसिन् पदे प्रसापिते निर्गतस्ततो हितीयं पदं परगणे सङ्गान्तः प्राप्तोति । तद्यथा-तपिस प्रसापिते यदि निर्गतस्तत्वद्धेदं प्रामोति, छेदे प्रसापिते निर्गतस्तनो मूलम् । एवं 20 भिक्षोरुक्तम् । गणावच्छेदिकस्यानवस्थाप्ये आचार्यस्य पाराश्चिके पर्यवस्यति । अथवा येन भक्तार्थनादिना पदेन गच्छाद् निर्गतस्ततो द्वितीयपदमन्यगणे गतस्य पारम्यते । यथा---गच्छाद् भक्तार्थनपदेन निर्गतस्ततोऽन्यं गणं गतस्य स गणस्तेन समं न सुक्षे साध्यायं पुनः करोति, एवं साध्यायपदेन निर्गतस्य वन्दनकं करोति, वन्दनगदेन निर्गतस्यालापं करोति, आरापपदेन निर्गतस्य परगच्छश्चतुर्भिरिष पदेः परिहारं करोति । "भिक्सु-गणा-SSयरियाणं" 25 इत्यादिना तु त्रयाणामपि अन्त्यपायश्चित्तानि गृहीतानि ॥ ५०८२ ॥ द्वितीयपदमाह—

कारणें अणले दिक्खा, समत्तें अणुमहि तेण कलहो वा। कारणें सद्दें ठिताणं, कलहो अण्णोण्ण तेणं वा ॥ ५७८२ ॥

कारणे 'अनलस्य' अयोग्यस्य दीक्षा दत्ता । समाप्ते च तिलान् कारणे तम्यानुशिष्टिः कियते । तथाऽप्यनिर्गष्छता तेन समं कलहोऽपि कर्तव्यः । फारणे वा गब्दमतिवद्वायां वसनी मिता-३० स्ततोऽन्योन्यं 'तेन वा' मैधुनशब्दकारिणा समं कलहः क्रियते येन शब्दो न शृयेव ॥५७८३॥

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम् ॥

६ -व १- एतथिस्नतगंत पाट. को एव वर्गतं ॥

ñ

10

15 ^

## ्सं स्तृत निर्विचिकितस प्रकृत स्

सूत्रम्---

भिवस् य उग्गयवित्तीए अणस्थिमयसंकष्पे संथ-डिए निवितिगिंछे असणं वा ४ पडिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा जाणिजा—अणुग्गए सूरिए अत्थिमए वा, से जं च मुहे जं च पाणिंसि जं च पडिग्गहए तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ, तं अप्पणा भुंजमाणे अण्णेसिं वा दल्लमाणे राईभोयणपिडसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दाणं अणुग्वाइयं १–६॥ भिवस्तू य उग्गयवित्तीए अणस्थिमयसंकप्पे संथिडिए वितिगिंछासमावन्ने असणं वा ४ पिडग्गाहिता आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दलमाणे राई-भोयणपिडसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परि-हारद्वाणं अणुग्वाइयं २–७॥

भिक्तृ य उग्गयित्तीए अणस्थिमियसंकष्पे अस्थि-डिए निव्वितिर्गिच्छे असणं वा ४ पडिगाहित्ता आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दल्लमाणे राईभोयण-पडिसेवणप्पत्ते आवज्ञइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणग्याडयं ३—८॥

20 अणुग्घाइयं ३–८॥

भिवस्तू य उग्गयिन तीए अणत्थिमयसंकप्पे असंथ-डिए वितिगिंच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिगाहित्ता आहारमाहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दल्रमाणे राई-

<sup>,</sup> १ संघिष्ठिए, तास्॰ भा॰ कां॰ मो॰ छे॰ ॥ २ संघिष्टिए तास्॰ भा॰ कां॰ ॥ ३ मिक्ख् य उग्गय॰ नवरम्—असंथिष्ठिए निव्चितिर्गि॰ ३-८ ॥ मिक्ख् य उग्गय॰ नवरम्—असं-थिष्टए वितिर्गिष्टासमाय॰ ४-९-॥ चतुर्थस्त्रमिदम् । अस्य सूत्रचतु॰ मो॰ छे॰ डे॰ ॥ ४ संघिष्टिए भा॰ कां॰ ॥

# भोयणपिहसेवणप्पत्ते आवज्जङ् चाउम्मासियं परि-हारट्टाणं अणुग्घाइयं ४–९॥

अस सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह—

अंण्णगणं वर्चतो, परिणिन्यवितो व तं गणं एंतो । विह संथरेतरे वा, गेण्हे सामाऍ जोगोऽयं ॥ ५७८४ ॥

अधिकरणं कृत्वाऽनुपञान्तोऽन्यगणं वजन् परिनिर्वापितो वा भूयस्तमेव गणं आगच्छन् 'विहे' अध्विन संस्तरणे इतरिसान् वा—असंस्तरणे 'श्यामायां' रजन्यामाहारं गृहीयात् । एप 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५७८४ ॥

अनेनायातस्यास्य व्यास्या—'भिक्षः' पूर्ववर्णितः, चशव्दाद् आचार्य उपाध्यायश्च परिगृद्यते, उद्गते आदित्ये वृत्तिः—जीवनोपायो यस्य स उद्गतवृत्तिकःः पाठान्तरं वा—''उग्गय-10
मुजीए'' जि, मूर्तिः—शरीरम्, उद्गते रवो प्रतिश्रयावप्रहाद् वृद्धः प्रचारवती मूर्तिरस्य हर्ति
उद्गतमूर्तिकः, मध्यपदलोपी समासः । अनस्तमिते सूर्ये सद्धरुपः—भोजनाभिलापो यस्य सोऽनस्तमितसङ्करुपः । संस्तृतो नाम—समर्थस्तिद्द्वसं पर्याप्तमोजी वा । ''निवितिगिंछे'' जि
विचिकित्सा—चिचिविभुतिः सन्देह इत्येकोऽर्थः, सा निर्गता यसात् स निर्विचिकित्सः,
उदितोऽनस्तमितो वा रिविरित्येवं निश्चयवानित्यर्थः । एवंविधिविशेषणयुक्तोऽर्थनं वा पानं वा 15
स्वादिमं वा स्वादिमं वा प्रतिगृद्ध आहारम् 'आहरन्' मुझानोऽध पश्चादेवं जानीयात्—
अनुद्गतः सूर्योऽस्तिमतो वाः एवं विज्ञाय ''से'' तस्य यच मुखे प्रक्षिप्तं यच पाणावुत्पादितं
यच प्रतिग्रहे स्थितं तद् 'विविद्धन् वा' परिष्ठापयन् 'विशोधयन् वा' निरवयवं कुर्वन् 'नो'
नेव भगवतामाज्ञामतिकामिते । 'तद्' अशनादिकं आत्मना मुझानोऽन्येपां वा ददानो रित्रभोजनप्रतिसेवनप्राप्त आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवमपरमपि स्त्रत्रयं मन्तव्यम् । नवरं द्वितीयस्त्रे—संस्तृतो विचिकित्सासमापन्नध यो

व्याख्या बां ।। ३ °दानं वा ४ प्रति ° दे ।।।

१ "अण्णाणं वृष्ति।" इस्तित् ५७८४ गायान आरम्य "एवं वितिगिंडो वी॰" इति ५८१५ गाया॰ पर्यन्ता गाया चूणीं विदेषचूणीं चापि फ्रमनेदेन व्याएगता विलोक्यन्ते । तथाहि तद्गतः फ्रमः— अण्णाणं॰ ५७८४ त्रगयिती। ५७८८ स्यिहिओ। ५८०७ निस्तिमणुः ५८०८ एमेव य द्वितः फ्रमः— अण्णाणं॰ ५७८४ त्रगयिती। ५८९१ सव्यस्म छ्रुणः ५८९३ णातिक्षमती। ५८१४ संयउनसंयदे॰ ५७८५ स्रे अणुग्गयः ५७८९ अणुदितमणः ५७९० अणुदितमणः ५७९१ तद्याए दोः ५७९२ त्रगाः नमणः ५७९३ तत्वियलताए ५७९४ अत्यंगयः ५७९५ ततिया गवे॰ ५७९६ अग्रतंगयः ५७९७ मण्णाणः ५७९६ प्रताए विति ५७९९ प्रचा छ स्त्रसः ५८०० अणुदितमणः ५७८६ व्ययंगयः ५७९७ मण्णाणः ५७९८ प्रवाए विति ५७९९ प्रचा छ स्त्रसः ५८०० अणुदितमणः ५७८६ व्ययंगयः ५७९७ मण्णाणः ५७९८ प्रवाए विति ५७९९ प्रचा छ स्त्रसः ५८०० अणुदितमणः ५८०६ व्ययंगयः ५८०१ एमेव गणाः ५८०४ पंत्रण तिमागः ५८०५ एमेवडिंगयः ५८०६ एर वितिगिर्धः वी॰ ५८९५ ॥ २ व्या आद्यस्यस्य संस्वर्थः ॥ ५७८४ ॥ अनेन सम्यन्धेनायातस्यास्य स्वाचनुष्टयस्य

भुद्धे । विचिकित्सासमापन्नो नाम-'किमुदितोऽनुदितो वा रविः ?' अथवा---'अखिमतोऽनलः मितो वा ?' इति सन्देहदोलायमानमानसः । एवं मुझानस्यान्येपां वा ददानस्य चतुर्ग्रहकम् ॥

ामता वा !' इति सन्दह्दालायमानमानसः । एव मुझानस्थान्यपा वा ददानस्य वाग्रुएरुन्य ॥

तृतीयसूत्रे—"अंसंथाडिए" ति 'असंस्तृतः' अध्वप्रतिपन्नः क्षपको ग्लानो वा मण्यते,

सः 'निर्विचिकित्सः' 'नियमादनुद्गतोऽस्तमितो वा रिवः' इत्येवं निःसन्देहं जानानो यदि मुङ्के

कतदापि चतुर्गुरुकम् । होपं प्रथमसन्त्रवत् ॥

चतुर्थसूत्रे—असंस्तृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो भुद्गे स आपचते चातुर्गासिकं परिहार-स्थानमनुद्धातिकम् । एम सूत्रचतुप्रयार्थः ॥ अथ निर्धक्तिविस्तरः—

ैसंथडमसंथडे पा, निन्नितिगिच्छे तहेव वितिगिच्छे। काले दन्ने भावे. पच्छित्ते मग्गणा होइ॥ ५७८५॥

10 मथमं सूत्रं संस्तृते निर्विचिकित्से, द्वितीयं संस्तृते विचिकित्सासमापन्ने, तृतीयमसंस्तृते निर्विचिकित्से, चतुर्थमसंस्तृते विचिकित्सासमापन्ने मन्तव्यम् । तत्र मथमसूत्रे तावत् त्रिधा मायिधैत्तमार्गणा भवति—कालतो द्रव्यतो भावतिश्च ॥ ५७८५ ॥ तत्र कालतस्तावदाह—

अणुग्नय मणसंकर्पे, गवेसणे गहण शुंजणे गुरुगा।

अह संकियम्मि भ्रंजति, दोहि वि लहु उग्गते सुद्धो ॥ ५७८६ ॥

15 अनुद्रतः—नाद्याप्युद्रतो रिवरित्येवं निःशिक्षतेन मनःसङ्कल्पेन यो भक्त-पानस्य गवेपणं इ. महणं भोजनं च करोति तस्य चतुर्गुरवः 'द्राभ्यामिप' तपः-कालाभ्यां गुरुकाः । अथ शॅक्षितेन मनःसङ्कल्पेन भुक्के ततस्त एव चतुर्गुरुका द्राभ्यामिप लघवः । उद्गतः सूर्य इति निःसन्दिग्धे मनःसङ्कल्पे भुक्कानः शुद्धः ॥ ५७८६ ॥

अत्र्थंगयसंकप्पे, गरेसणे गहेंगे श्रुंजणे गुरुगा।

थह संकियिम भ्रंजह, दोहि वि लहुऽणत्थिमिए सुद्धो ॥ ५७८७ ॥
'अस्तक्षतो रिवः' इत्येवंविधेन सङ्कल्पेन गवेषणे भ्रहणे भोजने च चतुर्गुरुकाः तपसा कालेन च गुरवः । अथ 'अस्तक्षतोऽनस्तक्षतो वा' इति शक्किते मुक्के तत्रश्चतुर्गुरुकाः 'द्वाभ्या-मिप' तपः-कालभ्यां लघवः । यः पुनरनस्तमितो रिवरित्येवं निःसन्दिग्येन चेतसा मुक्के स शुद्धः ॥ ५७८७ ॥ अथ ''उग्गयिवत्ती'' इत्यादिपद्व्याल्यानमाह—

> उग्गयवित्ती मुत्ती, मणसंकप्पे य होंति आएसा । एमेव अणत्यमिए, घाए पुण संखडी पुरतो ॥ ५७८८ ॥

उद्गते रवी वृत्तिः—वर्तनं यस्य स उद्गतवृत्तिः । पाठान्तरेण 'उद्गतमूर्तिः' इति वा, उद्गते सूर्ये मूर्तिः—शरीरं वृत्तिनिमित्तं विहः सप्रचारं यस्य स उद्गतमूर्तिः । ० मैनःसङ्करेपे चामी आदेशा भवन्ति— अनुदितमप्यादित्यं यो ⊳ मनःसङ्करोन उदितं मन्यते स भुझानोऽपि न

१ ''असंखिडए" भा॰ का॰ ॥ २ संघडमसंघडे भा॰ ॥ ३ °श्चित्ते मार्गणा भवति, तद्यथा—काले द्रव्ये भावे च, कालतो द्रव्यतो भावतश्चेत्यर्थः ॥ ५७८५ कां॰ ॥ ४ 'शङ्किते' 'किमुद्रतोऽनुद्रतो वा रिवः ?' इति शङ्कासमापन्ने मनःसङ्गरूपे भु° कां॰ ॥ ५ ⁴ ▷ एत-बिह्यान्तर्गतः पाठः भा॰ कां॰ एव वर्तते ॥

25

30

दोषभाग् भवति, यः पुनरुदितेंऽपि रवो 'नांद्याप्युदितः' इति चेतांत मन्यमानो सुद्धे स सदोषः । एवमेवानस्तमितेऽपि मन्तव्यम् । किसुक्तं भवति !—अस्तमितेऽपि रवो 'नाद्याप्य-स्तक्रतः' इतिबुद्धा सुङ्जानोऽपि न प्रायश्चित्ती, अनस्तमितेऽपि च 'अस्तद्धतः' इत्यभिपायेण सुङ्जानः सदोषः । अथवा—''मणसंकप्पे अ होति आदेस'' ति अनुदितमनःसद्धत्पा-ऽस्त-मितमनःसद्भत्योः कतरो गुरुतरो रुपुतरो वेति चिन्तायां द्वावादेणो भवतः, तो चोत्तरत्राभि-ए ध्यास्येते (गा० ५८०१)। अनुदितेऽस्तमिते वा कथं ग्रहणं सम्भवति ! इत्याह—''धाते पुण संखडी पुरतो'' ति प्रातं सुभिक्षमिति चैकोऽर्थः, तत्र सङ्घडी सम्भवति । सा च द्विधा—पुरःसद्घडी पश्चात्सङ्गडी च । तत्र पूर्वाहे या कियते सा पुरःसद्घडी, अपराहे त्व कियमाणा पश्चात्सद्घडी । इह पुनरनुदिते रवो पुरःसङ्खडी, पुनःशव्यमहणाद् अस्तमिते पश्चात्सङ्घडीते ॥ ५०८८ ॥

स्ररे अणुग्गतम्मि, अणुदित उदिओ व होति संकप्पो । एवं अत्यमियम्मि वि, एगतरे होति निस्तंको ॥ ५७८९ ॥

सूर्येऽनुद्गतेऽनुदितसङ्करण उदितसङ्करणे वा भवेत्, उपलक्षणं चेतत्, उदितेऽण्यनुदित उदित इति वा सङ्करणे भवेत्। एवमेवाऽस्तमितेऽपि 'एकतरः' धनस्तमितोऽस्तमितो वा निःशङ्को मनःसङ्करणे भवति, उपलक्षणत्वाद् धनस्तमितेऽप्यस्तमितसङ्करणेऽनस्तमितसङ्करणे वा भवेत्। इहानुदितोदितविषयाऽनस्तमिता-ऽस्तमितविषया च प्रत्येकं पोडशमङ्की भवति । 15 सद्या— धनुदितमनःसङ्करणे धनुदितगवेपी धनुदितग्राही धनुदितगोजी, एवं चनुर्भिः पदैः समितिपक्षेर्भङ्गरचनालक्षणेन पोडश मङ्का रचितन्याः। रचितेषु च भङ्गेषु यत्र द्वयोर्भध्यपदयोः परस्परं विरोधो दृश्यते मध्यपदेषु वा द्वयोरेकसिन् वा उदितो दृशो अन्त्यपदेषु पुनरनुदितस्ते भङ्का विरुध्यमानत्वेन वर्जनीयाः दोपा प्राष्टाः। तथा अनस्तमितसङ्कर्पोऽनस्तमितगवेपी अन-स्तमितग्राही धनस्तमितभोजी, एवमपि पोढश भङ्काः कर्तव्याः। अत्रापि यत्र मध्यमपदेषु १० परस्परं विरोधो दृश्यते यत्र वा मध्यमपदेषु द्वयोरेकसिन् वा अग्रतितो दृष्टोऽन्त्यपदे चान-स्तमितस्ते भङ्का अघरमानकत्वेन वर्जनीयाः दोपा प्राष्टाः॥ ५७८९॥ धनुदितोदिता-ऽस्तमिन्ता-इनस्तमितेषु चनुर्विप स्थानेषु यावन्तो भङ्का घरमानकास्तर्वर्शनार्थमार्द्र-

अणुद्यिमणसंकप्पे, गहण गवेसी य शंजणे चेव । उग्गयऽणत्थमिए या, अत्थंपत्ते वि चत्तारि ॥ ५७९० ॥

अनुदितमनःसङ्कर्षे गवेपण-प्रहण-भोजनाख्येखिभिः पदैर्येऽष्टो महाखेषु 'नत्वारः' प्रथम-द्वितीय-चतुर्था-ऽष्टमभङ्गा घटन्ते, शोपाश्चत्वारोऽघटमानकाः । उद्गतमनःसङ्कर्षेऽप्येत एव चत्वारो घटन्ते न शोपाः । अनुख्तितसङ्कर्षे अस्तंपाससङ्करेऽपि चेत एव चत्वारो प्राद्धाः, शोपास्तु तृतीय-पद्मम-पष्ट-सप्तमा असम्मवित्वाव् वर्जनीयाः ॥ ५७९० ॥

अधैतेपामेव घटमानकमङ्गानां विभागतः प्ररूपणामाह—

अणुदितमणसंकप्पे, गवेस-गह-भोयणमिम पढमलता । गितियाऍ तिसु असुद्धो, उग्गयमोई उ अंतिमश्रो ॥ ५७९१ ॥ अनुदितमनःसऋल्पोऽनुदितगवेपी अनुदितगादी अनुदितमोजी १, एपा प्रथमा लगा, प्रथमो Ħ

भक्त इत्यर्थः । द्वितीयस्यां तु रुतायां साधुस्तिषु पदेपु धिविशुद्धः, तद्यथा—र्धनुदितसङ्कर्पो-ऽनुदितगवेपी धनुदितमाही उद्गतभोनी, इयं हि रुता सद्धरप-ग्वेपण-म्रहणपदेस्त्रिभिरशुद्धा उद्गतभोनित्वरूपेणान्त्यपदेन तु शुद्धा॥ ५७९१॥

> तह्याएँ दो असुद्धा, गहणे भोती य दोणिण उ विसुद्धा । संकप्यम्मि असुद्धा, तिसु सुद्धा अंतिमलया उ ॥ ५७९२ ॥

तृतीयस्यां छतायां 'हे' सङ्करप-गंवेपणपदे अग्रुद्धे ग्रहण-भोजनपदे तु हे विग्रुद्धे । तद्यथा—अनुदितसङ्करपोऽनुदितगंवेपी उदितग्राही उदितभोजी चेति । 'अन्त्यछता नाम' अनुदितसङ्करपस्य चरमा छता चतुर्थात्यथः, सा सङ्करपपदेऽविग्रुद्धा द्वोपेः त्रिमिः पदेः ग्रुद्धा । तथ्या—अनुदितसङ्करप उदितगंवेपी उदितग्राही उदितभोजी ॥ ५७९२ ॥ एवमनुदितमनः10 सङ्करपस्य चतन्नो छता उक्ताः । अथोदितमनःसङ्करपस्य चतन्नो छता आह—

उग्गयमणसंकप्पे, अणुदितं गवेसी य गहण भोगी य । एमेव य वितियलता, सुद्धा आदिम्मि अंते य ॥ ५७९२ ॥ तितियलताऍ गवेसी, होइ असुद्धो उ सेसगा सुद्धा । सन्वविसुद्धा उ भवे, चल्यलितया उदियचित्ते ॥ ५७९४ ॥

15 थादित्य उद्गतोऽनुद्गतो वा भवतु स नियमादुद्गतं मन्यत इत्युद्गतमनःसङ्कल्य उच्यते । तस्य प्रथमलता—उद्गतमनःसङ्कल्पोऽनुदितगवेषी अनुदितग्राही अनुदितमोजी १। एवमेव च द्वितीय- लताऽपि द्रष्टव्या, नवरमादिपदे अन्त्यपदे च सा शुद्धा मध्यमे पद्ध्रयेऽशुद्धा २॥५७९३॥ तृतीयलतायामेकं गवेषणापदमश्रद्धम् 'शेषाणि' सङ्कल्प-प्रहण-मोजनपदानि त्रीण्यपि शुद्धानि ३। चतुर्थी तु लता सर्वेषु पदेषु शुद्धा ४। एताश्चतस्रोऽप्युदितचित्रविषयौ लता मावस्य २० विश्वद्धत्या शुद्धाः प्रतिपत्तन्याः । एवमस्तमिता-ऽनस्तमितसङ्कल्पयोरप्यष्टौ लता भवन्ति ॥ ५०९४॥ तासामेव विमागसुपद्र्शयति—

अत्थंगयसंकप्पे, पढम घरेंतेसि गहण मोगी य । दोसंतेसु असुद्धा, वितिया मन्ह्रे भवे सुद्धा ॥ ५७९५ ॥ तियां गवेसणाए, होति विसुद्धा उ तीसु अविसुद्धा । चैत्तारि वि होति पदा, चउत्थलतियाएँ अत्थमिते ॥ ५७९६ ॥

वत्तार वि हात पदा, चउत्थलतियाए अत्थामते ॥ ५७९६ ॥
इहास्तमितमनस्तमितं चा रिवं यो नियमादस्तमितं मन्यते सोऽस्तक्षतसङ्कल्पः, तस्य प्रथमा
स्ता—अस्तमितसङ्कल्पोऽनस्तमितगवेषी अनस्तमितग्राही अनस्तमितमोनी १; अत एवाह—
प्रथमायां स्तायां ''धरेंतेसि'' चि श्रियमाणे स्यें मक्त-पानस्य एपणं श्रहणं मोननं च 'असक्रतों रिवः' इतिबुद्धा करोति । द्वितीया तु स्ता 'द्वयोः' आधन्तपद्योरशुद्धा 'मध्ये' गत्रेपणाक्रिंशहणपद्योः शुद्धा २ ॥ ५७९५ ॥

१ ° छः, परं यत उद्गतमोगी अन्त्यपद्युक्तस्ततो निर्दोषः । तद्यथा का ।। २ °त पसी य तामा ।। ३ °या उद्गतमनःसद्धरूपगोचरा छता का ।। ४ चत्तारि पय असुद्धा, चल्रथ तामा ।।

20

तृतीया गवेपणायां विशुद्धा 'त्रिपु' शेषेषु सङ्कल्पादिष्वविशुद्धा ३ । चतुर्थलतायां चास्त-मितविषयत्वात् चत्वार्थिष पदान्यविशुद्धानि । 'अस्तमितमनःसङ्कल्पः' इति कृत्वा चतस्रोऽप्येता अविशुद्धाः ४ ॥ ५७९६ ॥ अथ विशुद्धलता आह—

अणत्थंगयसंकप्पे, पढमा एसी य गहण भोगी य । मण एसि गहण सुद्धा, वितिया अंतिम्म अविसुद्धा ॥ ५७९७ ॥ <sup>5</sup> मण एसणाए सुद्धा, तितया गह-भोयंणेसु अविसुद्धा । संकप्पें नवरि सुद्धा, तिसु वि असुद्धा उ अंतिमिया ॥ ५७९८ ॥

अस्तिमतमनस्तिमतं वा सूर्यं यो नियमादनस्तिमतं मन्यते तस्य प्रथमा छता, अनस्तिम-तसङ्गरपोऽनस्तिमतगवेषी अनस्तिमतग्राही अनस्तिमतभोजी । अत एवाह—"पढमा एसी य गहणे भोगी य" ति प्रथमायामनस्तिमतैषी अनस्तिमतग्रहण-भोजी चेति । द्वितीया द्व छता 10 मनःसङ्गरपेपण-म्रहणपदेषु त्रिषु विशुद्धा अन्त्यपदे अविशुद्धा ॥ ५७९७ ॥

. तृतीयलता मनःसङ्कर्पे एपणे च शुद्धा ग्रहणे भोजने चाविशुद्धा । 'अन्त्या नाम' चतुर्थी लता सा नवरं सङ्करपपदे विशुद्धा शेषेषु 'त्रिषु' गवेपण-ग्रहण-भोजनपदेषु अशुद्धा ॥५७९८॥ अत्राष्टासप्यविशुद्धलतासु प्रायिश्वचमाह—

> पढमाए वितियाए, ततिय चउत्थीऍ नवम दसमाए । एकारस वारसीए, लताऍ चउरो अणुग्वाता ॥ ५७९९ ॥

प्रथमायां द्वितीयस्यां वृतीयस्यां चतुर्थ्या नवम्यां दशम्यामेकादश्यां द्वादश्यां चेत्यप्रास्रु रुतासुं भावस्याविशुद्धतया चत्वारोऽनुद्धाता मासाः ॥ ५७९९ ॥

> पंचम छ स्तत्तिमया, अहमिया तेर चोइसिमया य । पत्ररस सोलसा वि य, लतातों एया विसुद्धाओ ॥ ५८०० ॥

पश्चमी पष्टी सप्तमी अष्टमी त्रयोदशी चतुर्दशी पद्मदशी पोडशी चेत्यष्टो छता विशुद्धाः प्रतिपत्तव्याः, सर्वत्रापि भावस्य विशुद्धत्वात् ॥ ५८०० ॥ अत्र शिप्यः प्रच्छति—

दोण्ह वि कतरो गुरुओ, अणुग्गतऽत्थमियभ्रंजमाणाणं। आदेस दोण्णि काउं, अणुग्गए लहु गुरू इयरे॥ ५८०१॥

अनुद्गता-ऽस्तमितभुक्षानयोर्द्वयोर्भध्ये कतरो गुरुतरः—महादोपः !। सूरिराह—आदेशद्वयं 25 फर्तव्यम्। एके आचार्या द्ववते—अनुद्गतभोजिनोऽस्तमितभोजी गुरुतरः। कुतः ! इति चेद् उच्यते—स संक्षिप्टपरिणामः, दिवसतो भुक्तवा मूयो रजन्याः प्रमुख एव भुक्के, तदानीं चाविशुध्यमानः कारुः; अनुदितभोजी पुनः सकरां रजनीमिषसण् क्षान्तो भुक्के, विशुध्यमानध्य तदानीं कारुः, अतोऽसौ रुष्टुतरः। अपरे भणन्ति—अस्तमितभोजिनोऽनुदितभोजी गुरुतरः,

१ 'यणिम व्यवि' तामा ॥ २ 'सु यथाक्रममाद्यासु चतस्पु अनुदितसद्वस्वविपयासु अन्त्यासु चतस्पु अस्तिमतसद्बल्पोचरासु भावस्याविशुद्धतया चत्यारोऽनुद्धाता मासाः प्रायिक्षः भवेयुः ॥ ५७९९ ॥ पंचम भा ॥ ३ 'व्याः, आद्यासु चतस्पु उद्गनसद्वरप-गोचरतया अन्त्यासु पुनरनस्तमितसद्बल्पविषयतया सर्वत्रा' गां ॥

यसादसी सर्वो रात्रिमिषसि स्तोकं कालं न प्रतीक्षते ततः संक्षिप्टपरिणामः; इतरस्तु चिन्त-यति—मृयान् मया कालः सोढव्य खतो मुद्धे, एवमसी छत्तरः । एवमादेशद्वयं इत्वा स्थितपक्ष उच्यते—अनुद्गते सूर्ये प्रतिसमयं विद्युष्यमानः कालो मवतीति इत्वाऽनुदितमोजी लघुतरः, 'इतरः पुनः' अस्तिमतमोजी स तदानीं प्रतिसमयमविद्युष्यमानः कालो मवतीति इत्वा अगुस्तरः ॥ ५८०१ ॥ उक्तं कालनिप्पन्नं प्रायिश्वतम् । अथ द्रव्य-मावनिप्पन्नमिथित्युराह—

गेण्हण गहिए आलोयण, नमोकारे धंनणे य संलेहे ।

सुद्धो विगिचमाणी, अविगिचण सोहि दव्य मावे य ॥ ५८०२ ॥

अनुदितो वाऽस्तिमितो वा रिवरितेषु स्थानेषु ज्ञातो भवेत्—"गेण्हण" चि कृते उपयोगे पदमेदे कृते ज्ञातम्, यथा—नाद्याप्युद्धतोऽस्तिमितो वाः तदा तत एव निवर्तमानः शुद्धः । 10 अथ ग्रह्णां—गवेपणं कुवेता ज्ञातं तदापि निवर्तमानः शुद्धः । अथ ग्रहीते ज्ञातं ततो यद् गृहीतं तत् परिष्ठापयन् शुद्धः । अथालोचयता ज्ञातं तदापि विविश्चन् शुद्धः । अथ मोजुन् कामेन नमस्कारं मणता ज्ञातं ततोऽपि विविश्चन् शुद्धः । सुञ्जानेन ज्ञातं श्रेपं परित्यजन् शुद्धः । अथ सर्वेसिन् सुक्ते संलेखनाकृष्णं कृत्रेता ज्ञातं तथापि विविश्चन् शुद्धः' न प्राय-श्चित्तं । अथ न विविन्ति ततो दृत्यतो भावतश्च 'श्रोधः' प्रायश्चितं मवति ॥ ५८०२ ॥

15 तत्र द्रव्यनिष्पन्नं ताबदाह-

संलेह पण तिभाए, अबहु दोमाए पंच मोत्त मिक्तुस्स । मास चउ छ च लहु-गुरु, अभिक्खगहणे तिद्यु मृलं ॥ ५८०३ ॥

'संलेखः' कवलत्रयप्रमाणः तमवरोपमनुद्रतेऽस्तमिते वा ज्ञातेऽपि सुद्धे मासल्धु । पञ्च कवलाविशिष्यमाणान् सुद्धे मासगुरु । 'तिमागः' दशकवलानान् रोपान् सुद्धे चतुर्ल्धु । 20 'अपार्धः' पञ्चदश कवलानवरोपान् सुञ्जानस्य चतुर्गुरु । ''दोमाग'' ति हो तिमागे विश्वतिः कवलानान् सुञ्जानस्य पह्ल्धु । ''पंच मोचुं'' ति त्रिंशनो मन्यात् पञ्च सुक्ता ये रोपाः पञ्चविंशतिः कवलानान् यदि सुद्धे तदा पहुरु । एवं यथा यथा द्रव्यवृद्धिन्तथा तथा प्रायिश्चित्तपि वर्धते । अमीक्णप्रहणं पुनः पुनरासेवां प्रतीत्य द्वितीयं वारमेवंसुज्ञानस्य मासगुरुकादार्व्यं छेदे तिष्ठति । तृतीयं वारं चतुर्ल्धुकादारस्य मूर्लं यावद् नेतव्यम् । एवं 25 अ त्रिष्ठे वारेषु मूर्लं यावत् प्रायिश्चतं > मिन्नोरुक्तम् ॥ ५८०३ ॥

एमेन गणा-ऽऽयरिए, अणबहुष्यो य होति पारंची । तम्मि वि सो चेन गर्मो, भाने पहिलोम नोच्छामि ॥ ५८०४ ॥

एवमेव गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य च चारणिकागमः स एव कर्तव्यः । नवरम्—
उपाध्यायस्य प्रथमवारं मानगुरुकादारव्यं छेदे, द्वितीयवारं चतुर्छद्वकादारव्यं मृते, तृतीयवारं
३० चतुर्गुरुकादारव्यं अनवस्थाप्ये निष्टति । एवमाचार्यस्थापि प्रथमवारं चतुर्छद्वकादारव्यं मृते,
द्वितीयवारं चतुर्गुरुकादारव्यमनवस्थाप्ये, तृतीयवारं पद्छद्वकादारव्यं पाराख्विके पर्यवस्थति ।
गतं द्रव्यनिष्पत्तम् । अथ भावे प्रतिस्रोमं प्रायिक्षत्तं वक्ष्यामि—पूर्वं द्रव्यवृद्धो प्रायिक्षित्त-

३ ⁴ > एवदन्वर्गत पाठः मा० नास्ति॥

दृद्धिरुक्ता, सम्प्रति यथा यथा द्रव्यपरिहाणिस्तथा तथा परिणामसंक्लेशदृद्धिमङ्गीकृत्य प्रायिध-त्तवृद्धिमभिघास्ये ॥ ५८०४ ॥ तामेवाह-

> <sup>3</sup>पंचूण तिभागडद्धे, तिभाग सेसे य पंच मोत्त संलेहं। तिम वि सो चेव गमो, णायं पुण पंचिह गतेहिं॥ ५८०५॥

'तत्रापि' भावेपायश्चित्ते यो द्रव्यनिष्पन्ने चारणागम उक्तः स एव द्रष्टव्यः । नवरम्— 5 ''पंचूण'' ति पश्चभिः कवलैरूनायां त्रिंशति शेपाः पश्चविंशतिः कवला भवन्ति, ततैः पश्चसु कवलेषु गतेषु यदि ज्ञातम् 'अनुदितोऽस्तमितो वा रविः' एवं ज्ञात्वा शेषान् पञ्चविंशतिकवलान् भुजानस्य मासलघु । ''तिभाग'' ति त्रिंशत् त्रिभागेन हीना विंगतिकवलासान् भुजानस्य मासगुरु । "अद्धि" ति 'अर्द्ध' पञ्चदश कवलास्तान् भुञ्जानस्य चतुर्लेषु । 'त्रिमागः' दग लम्बनास्तान् भुङ्जानस्य चतुर्गुरु । त्रिशतः पञ्च लम्बनान् मुक्तवा शेपाः पञ्चविंशतिरज्ञाते 10 भुक्ताः, ज्ञाते तु पञ्च शेपान् भुज्ञानस्य पड्लघुकाः । संलेखनाशेषं भुज्ञानस्य पद्गुरवः । इह प्रमूत-प्रभूततरकवलेषु अधिका-ऽधिकतरायामपि तृप्तो सञ्जातायां शेपं स्तोकं स्तोकतरमपि ज्ञाते सित भुद्गे तत्र परिणामः संक्षिप्टः संक्षिप्टतर इति कृत्वा वहु-वहुतरं प्रायश्चित्तम् ॥ ५८०५ ॥

एमेवऽभिवखगहणे, भावे ततियम्मि भिवखुणो मूलं। एमेव गणा-ऽऽयरिए, सपया सपदं हसति इकं ॥ ५८०६ ॥

15

एवगेवाभीक्ष्णग्रहणेऽपि भावनिष्पन्न प्रायश्चित्तं भिक्षोर्द्रप्टन्यम् । नवरम्—द्वितीयवारं मास-गुरुकादारव्धं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं चतुर्रुषुकादारव्ध मूलं यावद् नेयम् । एवमेव गणिन आचार्यस्य च द्रष्टव्यम् । नवरम्—खपदात् खपद्रमेकमुभयोरपि इसति । तत्रोपाध्यायस्य प्रथमवारं मासगुरुकादारैंव्य तृतीयवारायामनवस्थाप्ये, आचार्यस्य प्रथमवारं चतुर्रुषु कादारव्यं वृतीयवारायां पाराध्विके तिष्ठति ॥ ५८०६ ॥ इह पूर्वमुद्गतवृत्तिपदगनस्तमितसद्गरूपपदं च 20 व्याख्यातं न शेपाणि संस्तृतादीनि अतस्तानि व्याचधे-

> संयडिओं संयरेंती, संतयभोजी व होइ नायव्यो । पज्जतं अलभंतो, असंथडी छिन्नमत्तो य ॥ ५८०७ ॥

संस्तृतो नाग पर्यासं भक्त-पान लभमानः संस्तर्रति, अथवा यः 'सन्ततभोजी' दिने दिने पर्योप्तमपर्याप्तं वा सुद्धे, स संस्तृतो ज्ञातव्यः । यस्तु पर्याप्तं भक्त-पानं न रुमते चतुर्यादिना 25 छिन्नभक्तो वा सोऽसंस्तृतः ॥ ५८०७ ॥ निर्विचिकित्सपद न्याख्याति-

> निस्संकमणुदितोऽतिच्छितो व सूरो ति गेण्हती जो उ । उदित घरेंते वि हु सो, लग्गति अविसुद्धपरिणामो ॥ ५८०८ ॥

१ पणि ति' ताभा॰ ॥ २ विनिष्यते प्राय° गो॰ ॥ ३ वतः "पंचितिं गणिति" ति विभक्तिव्यत्ययात् पञ्चमु गो॰ ॥ ४ प्रत्यं होदे, हिनीयवारं चनुर्लघुकादारम्धं [मृले, हतीयवारं चनुर्लघुकादारम्धं [मृले, हतीयवारं चनुर्लघुकादारम्धं ] अनवस्थाप्येः आचार्यस्य प्रथमवार चनुर्लघुकादारम्धं मृले, हितीयवारं चनुर्लघुकादारम्धं पागं गो॰ ॥ ५ भोगी य हो' ताभा॰ ॥ ६ पन् निर्वहन् आस्ते, अध्येष्टां ॥

វ

निर्विचिकित्सो नाम निःग्रङ्कमनुदितोऽतिकान्तो वा सुर्य इति मन्यते । एवं यो निःग्रङ्कि-तेन चेतमा गृहाति स यद्यपि चित्रते 'त्रियमाण वा' अनन्तिने रवा गृहाति तथाप्यविश्वद्ध-परिणामतया प्रायक्षिचे न्याति ॥ ५८०८ ॥

> एमेव य उदिउ चि व, घर्ट चि व सोटप्रवर्ग जस्स । स विवल्लए विसुद्धा, विसुद्धपरिणामसंज्ञ्चा ॥ ५८०९ ॥

प्तमेत यस 'सोहं' निःयन्तियं चिने उपगतम्—यहुनादित्य उदिनः 'व्रियतं वा' नावाप्यन्तमेति स यद्यपि 'विषयंये' विषयीसज्ञाने वर्तते तथापि विशुद्धपार्णाम इति इत्वा 'विशुद्धः' न प्रायश्चित्ती ॥ ५८०९ ॥ अथ यहुक्तं मृत्रे—"अह पुग एवं ज्ञाणज्ञा—अणुनाप स्रिए अत्यमिष् व'' ति तत्रोहत्यनन्तमिनं वा गीं चेत्रति इत्वा गृहीतं पश्चान् पुनर्जातं यया— 10 अनुहतोऽस्तमिनो चा; कथं पुनस्तद् ज्ञानम् शह्लाह—

> समि-चिचिणिमादीणं, पत्ता प्रुप्का य णलिणिमादीणं । उदय-ऽन्यमणं रविणो, कहिति विगर्सत-मउलिता ॥ ५८१० ॥

श्रमी-चित्रिणिकादीनां तरुणां पत्राणि निक्तिप्रसृतीनां च प्रुप्पाणि विक्रमित सनि रवस्त्यं कथयन्ति । एतान्येव सुकुल्यन्ति सन्ति रवेरन्तमयनं कथयन्ति ॥ ५८१० ॥

15 कथं पुनगदित्य छदितोङ्जमितो वा न दृदयते ? दृत्याह—

अव्म-हिम-त्राम-महिया-महागिरी-राहु-रेण्न-रयक्रणो । मृहदिसस्य व बुद्धी, चंदं गेहे व नैमिरिए ॥ ५८११ ॥

अभ्रतंत्त्ते गंगने, हिमनिकरे वा पत्ति, वर्षण वा महिक्या वा पतन्या छादिने, महागिरिणा वा अन्तरिने, राहुणा वा अवेग्रहणेनोद्या-अन्यनयोग्रेहीने रेवी, रेणु:—कटक्रगमनायु20 स्त्राता घृष्टिः रवः—श्रीतादिकं ताम्यां वा छत्र उदिनोऽम्नितां वा रिवर्ने ज्ञायने । दिग्न्दां
वा कश्चिद् अपरां दिग्रं पूर्वा मन्यते, स नीचमादित्यं विक्रोक्य 'उद्गनमात्र आदिन्यः' इतिबुद्धा मक्त-पानं गृहीत्वा वसितं प्रविद्या यावद् अन्त्रसावदन्यकारं जातम्, तना जानाति—
अम्तमितं इदं अक्त इति । अथवा गिहे गृहाम्यन्तरं कारणजाने दिवा सुनः, पदांप चन्द्रं उदितं
वित्रद्धो विवरण ज्योत्कां प्रविद्यां दृद्धा चिन्तयति—एप आदिन्यातपः प्रविद्यः; म च नैमिर्को
25 मन्दं मन्दं पय्यित नतो गृहिणा निमिन्नतो अक्तः । एवमादिषिः कारणेग्नुदिनमुदिनं मन्येत
उदितं वाऽनुदितम्, अस्तमितमप्यनन्तिमतं अनस्तमित्रस्यन्तिमत्र ॥ ५८११ ॥ नतः—

सुचं पहुच गहिने, णातुं इह्म उ मो ण नेण्हेंना । जो पुण निण्हित णानुं, नम्मेगहाणमं बहु ॥ ५८१२ ॥

यगुहतोऽनलियो वा इतिबुद्धा एत्रं प्रतीत्य ''उन्नयविनीए अण्यमियनंक्रपे'' इति अभूत्रप्रामाण्येन गृहीतं पश्चाच ज्ञातम् 'अनुहतोऽलिमितो वा निवः' नतो यद् मुन्वं यच पाणी यच प्रतिष्टे तन् सर्वमित खुन्यजेन् । 'इन्रया' यद्यसी पूर्वमेवानुदिनमन्भितं वा अझस्त्र ततो नाप्रदीष्यन् । यः पुनरनुहत्तयम्त्रमितं वा ज्ञात्वा गृहानि गृहीत्वा वा मुद्धेऽन्येषां वा ददानि

६ रबी उदया-उस्तमने न हायेने । तथा रेणुः छ०॥ २ व्ण भुंतर णा तामा०॥

तस्यैकं स्थानकं वर्द्धयेत्, तं प्रतीत्य "तं मुंजमाणे अन्नेसि वा दलमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं'' इत्युत्तरं सूत्रखण्डं वर्धयेदिति भावः ॥ ५८१२ ॥

अथ विवेचन-विशोधनपदे व्याच्छे-

सन्त्रस्स छड्डण विगिचणा उ म्रह-हत्थ-पाद् छृहस्स ।

फुसण धुवणा विसोहण, सिकं व बहुसी व णाणत्तं ॥ ५८१३ ॥ अनुदितमस्तिमतं वा ज्ञात्वा यद् मुखे प्रक्षिप्तं तस्य ज्ञाते सित खेलमङ्के यत् प्रश्लेपणम्, यच हस्ते-पाणो तस्य प्रतिग्रहे, यत् पात्रे-प्रतिग्रहे तस्य स्थण्डिले, एवं सर्वस्यापि यत् परिष्ठापनं सा विवेचना । यत् तु "फुसणं" हस्तेनामर्शनं 'धावनं' कल्पकरणं सा विशोधना । अथवा 'सकृत्' एकशः परिष्ठापन-स्पर्शन-धावनानां करणं विवेचना, एतेपामेव बहुशः करणं विशोधनम् । एतद् विवेचन-विशोधनयोर्नानात्वमुक्तम् ॥ ५८१३ ॥ 10

अथ "नो अइक्रमइ" ति पदं व्याख्याति-

नातिकमती आणं, धम्मं मेरं व रातिभत्तं वा। अत्तहेगागी वा, संय भुंजे सेस देजा वी ॥ ५८१४ ॥

एवं विविश्चन् विशोधयन् वा तीर्थकृतामाज्ञां नातिकामति । अथवा श्रुतधर्म चारित्र-मयीदां रात्रिभक्तवतं वा नातिकामति । ''तं मुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे'' चि पदद्वयं 15 व्याख्यायते—''अत्तहे'' इत्यादि, 'आत्मार्थिकः' आत्मलाभाभग्रही कारणे वा य एकाकी स खयं भुद्गे नान्येषां ददाति । 'शेषः पुनैः' अनात्मलामी अनेकाकी वा स अन्येषामपि दद्यात् खयमपि अञ्जीत ॥ ५८१४ ॥

गतं प्रथमं संस्तृतिनिर्विचिकित्ससूत्रम्। अथ द्वितीयं संस्तृतिचिकित्यस्त्रं न्याख्याति-एवं वितिगिच्छो वी, दोहि लहू णवरि ते तु तव-काले। 20

तस्स पुण हवंति लता, अह असुद्धा ण इतराती ॥ ५८१५ ॥

विचिकित्सते—'कि उदितो रविः ! उत अनुदितः !' इत्यादि संगयं करोतीति विचिकित्सुं:, सोऽप्येवमेव वक्तव्यः । नवरम्—यानि तस्य तपोऽर्हाणि प्रायश्चित्तानि तानि तपसा कालेन च लघुकानि । 'तस्य च' विचिकित्मस्य पुनरशुद्धा एव केवला अष्टो लता भवन्ति न 'इतराः' शुद्धाः, सङ्गल्यस्य शक्कितत्वेन प्रतिपक्षाभावात् ॥ ५८१५ ॥ 25

कथं पुनरसी शद्धा करोति १ इत्याह—

अणुदिय उदिओं किं नु हु, संकप्पो उभयहा अदिहे उ ।

धरति ण व ति व छरो, सो पुण नियमा चउण्हेको ॥ ५८१६ ॥ 'उभयथा' उदयकालेऽन्तमनकाले वा अझ-हिमादिभिः कारणरहष्टे आदित्वे मज्जनो भनिन, किमनुदित उदितो या रिवः ! अलगनकालेऽपि—न्यों प्रियते न या ! इति शक्का भवति । ३० स पुनः सूर्यो नियगादनुदित उदिनोऽम्नमिनोऽनम्नमितो चा! इति चतुर्णो विकल्यानामे-

१ 'नः' आत्म हा ।। १-३ संस्कृत मा ।। ४ 'त्सः, "अय्' (निर्के ५-१-४९) इत्यनेन सच्मत्ययः, मोऽप्ये भा ।। ५ 'नामेर्ककस्मिन् प्रकारे यस्ते न त्रोपेषु। भद्गाः मं ।।

कतरसिन् वर्तते । मङ्गाः पुनर्त्रत्यमुचारणीयाः—रहयं प्रतीत्य विचिक्तितं ननःसङ्करो सित विचिकित्तितगवेषी विचिकित्सितग्राही विचिकित्सितमोजी, एवमष्टे। मङ्गाः; अस्त्रमननिष प्रतीत्येवमेवाष्टे। मङ्गाः । ह्योरप्यष्टमक्त्योः प्रथम-द्वितीय-चतुर्था-ऽष्टमा मङ्गा घटमानकृत्वाद् प्राष्टाः, शेषाश्चत्वारोऽप्राष्टाः ॥ ५८१६ ॥ गतं द्वितीयं संस्तृतविचिकित्सस्त्रम् । अथ इत्तीयमसंस्तृतिनिविचिकित्सस्त्रं व्याचिख्यानुराह—

तव-गेलच-ऽद्धाणे, तिविहो तु अँसंथर्डा विहे तिविहो । तवऽसंथह सीसस्सा, मासादारीवणा इणमो ॥ ५८१७ ॥

अंसंस्तृतो नाम पष्टा-ऽष्टमादिना तपसा ह्यान्तो १ न्छानत्वेन वाऽसमर्थो २ द्रांबाञ्चित वा गच्छन् पर्याप्तं न रुमते ३, एप त्रितिवोऽसंस्तृतः । ''त्रिहे तितिवहो" ति 'त्रिहे' अञ्जित १८योऽसंस्तृतः स त्रितिवः, तद्यथा—अध्वप्रवेशेऽध्वमध्येऽध्वोत्तारे च । तत्र तृणेऽसंस्तृतः निर्विचिकित्सस्य मासादिका इयमारोपणा मनति । "नीसस्स" ति निष्ठो नान-विचिकित्साः समापत्रस्तस्य मासादिरारोपणा कर्तव्या । सा चोत्तरत्रामिवास्थते । इहानि प्वेक्नेण पोड्य रुताः कर्तव्याः, कारुनिप्यंतं च प्रायिश्चतं प्रान्तत् ॥ ५८१७ ॥ द्रव्य-मावणविश्वच्योस्तयं विशेषः—तपोऽसंस्तृतो विक्वयत्य-स्थानतः पारणकेऽनुद्रतेऽस्त्रमितं वा उदिना-ऽनन्तनिवृद्धाः १० मक्त-पानीये मुज्जानो यदाऽनुद्रतनन्तितं चा जानाति ततः परं मुज्जानसेदं प्रायिश्चत्वम्—

एक-दुग-तिष्णि मासा, चडमासा पंचमास छम्मासा । सन्दे वि होति लहुगा, एगुत्तरबड्डिया जेणं ॥ ५८१८ ॥

संकेतनारोपं यदि जाते मुद्धे उत एकमासिकन् । पश्च कवलान् समुद्दिगति द्विमासिकन् । देश ल्क्नान् समुद्दिगति त्रैमासिकन् । पश्चदश कवलान् मुझानल चतुनासिकन् । विश्ववि १० मुझानल पश्चमामिकन् । अय पश्च कवला विश्वद्धमावेन समुद्दिशः रोपान् पश्चविश्वतिकव-लान् जाते मुद्धे उतः पाप्पासिकन् । एतानि सर्वाण्यपि ल्वुकानि मायश्चित्तानि । विश्वदि । कृतः १ इत्याह—येन कारणेनैकोत्तरहन्द्या द्विज्यादिकपया अनृनि वर्दितानि ॥ ५८१८ ॥

इंद्रमेव व्यनकि-

25

दुविहा य होइ बुद्धी, सङ्घाणे चेत्र होइ परठाणे । सङ्घाणिम्य उ गुरुगा, परठाणे रुद्धन गुरुगा वा ॥ ५८१९ ॥

हिनिषा च भनति दृद्धिः । त्वथा—स्रसानदृद्धिः परसानदृद्धिश्च । स्नसानदृद्धिनियनाद् गुरुका भनति, तथाहि—यदा मासल्बुकाद् मासमेन स्नसानं सङ्घानति तदा नियनाद् मास-गुरुकमेन, एवं द्विनासल्बुकाद् द्विनासगुरुकम्, व्यवत् ययमासल्बुकात् यण्नासगुरुकम् । -४ पॅरस्वानदृद्धिस्तु निसद्दशसद्वयका दृद्धिः, यथा—मासाद् हो मासी, हाम्यां नासाम्यां त्रयो ४८मासाः, एवं यावत् पद्धनासात् वण्मासाः । एवा > ण्स्यानदृद्धिर्श्वद्वता वा गुरुका वा मवेत् ।

१-२ संस्कृत मा॰ ॥ ३ असंखडी दे॰ । असंब्रही मा॰ ॥ ४ भंकृह दे॰ । भंवड मा॰ ॥ ५ असंस्कृतो मा॰ ॥ ६ भंस्कृत मा॰ ॥ ७ भंस्कृतो मा॰ ॥ ८ ४ १० एउडिहान्द्र-गंतः पाठ मा॰ इं॰ एवं वर्तते ॥

20

तत्र लघुकस्थानादारव्या लघुका गुरुकस्थानादारव्या गुरुका भवति । अत्र च मासलघुका-दारव्या अतः सर्वाण्यपि लघूनि द्रष्टव्यानि ॥ ५८१९ ॥

> भिक्खस्स ततियगहणे, सट्टाणं होइ दव्यनिष्फर्नं । भावम्मि उ पडिलोमं, गणि-आयरिए वि एमेव ॥ ५८२० ॥

भिक्षोद्वितीयवारं द्वेमासिकादारव्यं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं श्रहणे त्रैमासिकादारव्यं <sup>उ</sup> 'स्रसानं' मूलं यावद् नेयम् । एवं द्रव्यनिष्पन्नं प्रायश्चित्तमुक्तम् । भावनिष्पन्नं पुनरेतदेव प्रतिलोमं मन्तन्यम् । गणिन आचार्यस्यापि द्रन्य-भावयोरुभयोरप्येवमेव प्रायश्चित्तम् । नवरम्-उपाध्यायस्य द्वेमासिकादारव्धं त्रिभिर्वारेरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य त्रैमासिकादारव्धं त्रिभिर्वारेः पाराञ्चिके पर्यवस्यति ॥ ५८२० ॥ गतस्तपोऽसंस्तृतः । अथ ग्लानासंस्तृतमाह-

> एमेव य गेलने, पहुवणा णवरि तत्थ भिण्णेणं। चउहि गहणेहिं सपदं, कास अगीतत्थ सुत्तं तु ॥ ५८२१ ॥

ग्लानासंस्तृतस्याप्येवमेव प्रायश्चित्तम् । नवरम्—तेत्र "भिन्नेणं" ति भिन्नमासात् प्रस्थापना कर्तव्या । प्रथमं वारं पञ्चमासलघुके, द्वितीयं पण्मासलघुके, तृतीयं छेदे, चतुर्थं वारं मूले तिष्ठति । अत एवाह—'चतुर्भिर्ग्रहणैः' अभीक्ष्णसेवारूपैः 'खपदं' मूलं भिक्षुः प्राप्नोति । उपाध्यायस्य लघुमासादारवधं चतुर्भिवीरैरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य द्विमासलघुकादारवधं चतुर्भिवीरै: 15 पाराञ्चिके पर्यवस्यति । शिष्यः पृच्छति—कस्यैतत् प्रायश्चित्तम् ! सूरिराह—यद् उक्तं यच वक्ष्यमाणम् एतत् सर्वमगीतार्थस्य सूत्रं भवति, प्रस्तुतसूत्रोक्तं प्रायश्चित्तमित्यर्थः । स हि कार्यमकार्यं वा यतनामयतनां वा न जानाति अतरतस्य प्रायश्चित्तम् ॥ ५८२१ ॥

गतो ग्लानासंस्तृतः । अथाध्वासंस्तृतमाह-

अद्धाणासंथिडिए, पवेस मज्झे तहेव उत्तिण्णे । मज्झिम्म दसगबुद्धी, पवेस उत्तिण्णि पणएणं ॥ ५८२२ ॥

'अध्वनि' मार्गे योऽँसंस्तृतः स त्रिविधः । तद्यथा —अध्वनः प्रवेशे मध्ये उत्तारे च । तत्र मथमं मध्ये भाव्यते—भिक्षोः सलेखनाढिपु पट्सु स्थानेपु दशरात्रिन्दिनमादो कृत्वा प्रायिधत-वृद्धिः कर्तन्या, उपाध्यायस्य पञ्चदगरात्रिन्दिवादिकम्, आचार्यस्य विंगतिरात्रिन्दिवादिकं पायिधत्तम् । भावे एतदेव प्रतिलोगं वक्तव्यम् । अथ प्रवेशे उत्तरणे च भण्यते—"पवेस 25 उचिण्ण पणएणं" ति प्रवेशे तथा उत्तरणमुत्तीर्णं तत्र च पञ्चकेन स्थापना क्रियते, संलेख-नादिषु पर्मु पदेषु पञ्चरात्रिन्द्रिवान्यादो कृत्वा मासलघुकं यावद् नेतव्यमिति भावः । तथा उभयोरपि अप्टभिर्वारेर्मूलं प्रामोति, उपाध्यायस्य दशरात्रिन्दिचादिकमप्टमवारायामनवस्याप्यम्,

१ 'संस्कृत' भा । । २ 'तत्र' ग्लानासंस्कृते "भिन्नेणं" ति निभक्तिव्यत्ययाद् भिन-मासात् मस्यापना फर्सव्या। ततका प्रथमं चारं भिष्नमासादारव्यं पश्चमामगुरुके, छितीयं धारं लघुमासादारम्धं पण्मायलघुके, हतीयं वारं हमासिकादारम्धं हो. चतुर्यं पारं श्रमासिकादारम्धं मूले तिष्ठति । यत गं॰ ॥ ३ जानीते अतं भा॰ दे॰ ॥ ४ 'संस्कृत' भार ॥ ५ रेसंस्कृतः भार ॥

30

षाचार्यस्य पञ्चद्गरात्रिन्दिवादिकं पाराञ्चिकान्तम् । भावे एतदेव प्रतिलोमं प्रायश्चित्तम् ।

शिष्यः पृच्छति—अध्वासंस्तृतो मध्ये क्षिप्रमेव खपदं प्रापितः प्रवेशे उत्तरणे च चिरेण तदेतत् कथम् १ अत्रोच्यते—अध्वनः प्रवेशे भयमुत्पवते 'कथमध्वानं निस्तरिप्यामि १' उत्तरणे- ऽपि वुसुक्षा-तृपादिभिरत्यन्तं क्कान्तः, अत एता चिरेण खपदं प्रापितो, अध्वमध्ये पुनर्नितमयो उनातिक्कान्तश्च अतः शीवं खपदं प्रापितः । अत्रैकैकसिन् पदे आज्ञादयो रात्रिमोजनदोपाश्च । अगीतार्थस्य चैतन्मन्तव्यम् , न गीतार्थस्य ॥ ५८२२ ॥ कुतः १ इति चेद् उच्यते—

उग्गयमणुग्गते वा, गीतत्थो कारणे णऽतिकमति । द्वाऽऽहिंड विहारी, ते वि य होंती सपडिवक्खा ॥ ५८२३ ॥

गीतार्थः अध्वप्तवेशादौ कारणे उत्पन्ने उद्गतेऽनुद्गते वा सूर्य यतनयाऽरक्तोऽद्विष्टो भुझानो 10 मगवतामाज्ञां धर्मे वा नातिकामित । ते चाध्वप्रतिपन्नास्त्रिविधाः—द्रवन्त आहिण्डका विहारि-णश्च । तत्र द्रवन्तः—आमानुआमं गच्छन्तः, आहिण्डकाः—सत्ततपरिश्रमणशीलाः, विहारिणः— मारां मासेन विहरन्तः । तेऽपि प्रत्येकं सप्रतिपक्षाः ॥ ५८२३ ॥ तद्यथा—

दृइजंता दुविधा, णिकारणिगा तहेव कारणिगा। असिवादी कारणिता, चके थूमाईता इतरे।। ५८२४।। उवदेस अणुवदेसा, दुविहा आहिंडगा ग्रुणेयच्या। विहरंता वि य दुविधा, गच्छगता निग्गता चेव।। ५८२५॥

द्रवन्तो द्विविधाः—निष्कारणिकाः कारणिकाश्च । तत्राशिवा-ऽवमादर्य-राजद्विष्टादिभिः कारणेः, उपघेर्छेपस्य वा निमित्तं, गच्छस्य वा वहुगुणतरमिति कृत्वा, आचार्यादीनां वा आगाढे कारणे ये द्रवन्ति ते कारणिकाः । ये पुनरुत्तरापये धर्मचकं मशुरायां देवनिर्मितस्तृप् 20 आदिशब्दात् कोशास्त्रायां जीवन्तस्त्रामिप्रतिमा तीर्थकृतां वा जन्मादिस्म्मय एवमादिद्रश्रेनाथं द्रवन्तो निष्कारणिकाः ॥ ५८२ ॥

थाहिण्डका अपि द्विधा—उपदेशाहिण्डका अनुपदेशाहिण्डकाश्च । तत्र ये सूत्रा-ऽर्थे।
गृहीत्वा भविष्यदाचार्या गुरूणामुपदेशेन विषया-ऽऽचार-मापोपलम्मनिसित्तमाहिण्डन्ते ते
उपदेशाहिण्डकाः, ये तु कोतुकेन देशदर्शनं कुर्वन्ति तेऽनुपदेशाहिण्डकाः । विहरन्तोऽपि
विहरिवधाः—गच्छगता गच्छनिर्गताश्च । तत्र 'गच्छगताः' गच्छवासिनः ऋतुबद्धे मासं मासेन
विहरिन्त । गच्छनिर्गता द्विवधाः—विधिनिर्गता अविधिनिर्गताश्च । विधिनिर्गताश्चतुर्धा—
जिनकिष्पकाः प्रतिमाप्रतिपन्ना यथालिदकाः गुद्धपारिहारिकाश्चेति । अविधिनिर्गताः सारणादिमित्त्याजिता एकाकीम्ताः ॥ ५८२५ ॥

एतेषां मेदानामिमेऽनुदिता-ऽस्तमितयोः प्रायश्चिते लगन्ति—

निकारणिगाऽणुवदेसिगा य लग्गंतऽणुदिय अत्थिमते । गच्छा विणिग्गता वि हु, लग्गे जति ते करेंजवं ॥ ५८२६ ॥

१ °संस्कृतो भा॰ ॥ २ चा, उपलक्षणत्वाद् अस्तमितेऽनस्तमिते चा सूर्ये का॰ ॥ ३ °गा समासेणं। विद्देशताना ॥ ४ °चन्ति ते इतरे मन्तव्याः। इतरे नाम-निष्का॰ का॰ ॥

निष्कारणिका द्रवन्तो अनुपदेशाहिण्डका अविधिनिर्गताश्चानुदितेऽस्तमिते वा यदि
गृह्णन्त भुञ्जते वा ततः पूर्वोक्तप्रायश्चित्ते लगन्ति । ये तु कारणिका द्रवन्त उपदेशाहिण्डका
गच्छगताश्च ते कारणे यतनया गृहाना भुञ्जानाश्च शुद्धाः । ये तु गच्छनिर्गता जिनकल्पिकादयस्तेऽपि यद्यवमनुदितेऽस्तमिते वा प्रहणं कुर्युस्ततो लगन्ति परं ते नियमात् तदानी न
गृह्णन्ति, त्रिकालविपयज्ञानसम्पन्नत्वात् ॥ ५८२६॥

अहवा तेसिं तितयं, अप्पत्तो अणुदितो भवे सरो । पत्तो तु पच्छिमं पोरिसिं च अत्यंगतो होति ॥ ५८२७ ॥

अथवागव्दः प्रकारान्तरवाची । 'तेपा' जिनकल्पिकादीनां तृतीयां पौरुपीमप्राप्तः सूर्योऽनु-दितो भण्यते, पश्चिमां च पौरुपीं प्राप्तोऽस्तङ्गत उच्यते । अत एव भक्तं पन्थाश्च तेपां तृतीय-पौरुप्यामेव भवति नान्यथा ॥ ५८२७ ॥

गतमसंरेतृतनिर्विचिकित्ससूत्रम् । अथासंरेतृतविचिकित्ससूत्रं व्याचिष्टे— वितिगिच्छ अर्व्भसंथड, सत्थो उ पहावितो भवे तुरियं । अणुकंपयाऍ कोई, भत्तेण निमंतणं कुजा ॥ ५८२८ ॥

अश्रसंस्तृत-हिमानीसम्पातादिभिरदृश्यमाने सूर्ये विचिकित्सा भवति । ते च साधवः सार्थेन अध्वानं प्रतिपन्नाः, अन्तरा चाऽभिमुखोऽपरः सार्थ आगतः, द्वावप्येकस्थाने आवासितो, 15 अभिमुखागन्तुकसार्थिकश्च कोऽप्यनुकम्पया साधृनां भक्तेन निमन्नणं कुर्यात्, यसिश्च सार्थे साधवः स चितः अतः सूर्योदयवेलायामुदितोऽनुदित इति ग्रद्भया गृहीयुः । इहापि त्रिविधिऽस्तिते तथेवाष्टो लताः । नवरम्—असंस्तृते निर्विचिकित्से तपःप्रायश्चित्तान्युभयगुरुकाणि, असंस्तृते विचिकित्से पुनरुभयलघूनि, श्रेपं सर्वमिष प्राग्वत् ॥ ५८२८ ॥

॥ संस्तृत-निर्विचिकित्सप्रकृतं समाप्तम् ॥

20

25

#### उद्गार प्रकृत म्

स्त्रम्---

इह खलु निग्गंथस्स वा निग्गंथीए वा रातो वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेजा, तं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ। तं उग्गिलित्ता पचोगिलमाणे राईभोयणपडिसेव-णप्पत्ते आवज्ञइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणु-ग्वाइयं १०॥

१-२ 'संस्कृत' भा॰ ॥ ३ ज्यारवाति गां॰ ॥ ४ 'संगद्ध ३० । 'संगद्ध भा॰ ॥ ५ 'संस्कृत' ग॰ ॥६-७ 'संस्कृते भा॰ ॥ ८ जसंबिनि' शां॰ गिः॥

अस्य सम्बन्धमाह---

निसियोयणं तु पगनं, असंथरंतो वहुं च मीतृणं । उग्गालमुग्गिलिजा, कालपमाणा च दन्त्रं तु ॥ ५८२९ ॥

निशिमोजनं प्वेस्त्रे प्रकृतम्, इद्दापि नदेवामिषीयते । यहाऽसंस्तरन् 'वहु' प्रमृतं सुसवा धरजन्यासुहारमागतसहित्वत् तनिष्यार्थमिदं स्त्रम् । अथवा काल्प्रमाणमनन्तरस्त्रे उक्तम्, इह् त काल्प्रमाणादनन्तरं द्रव्यप्रमाणसुच्यते ॥ ५८२९ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातसास व्याग्व्या—'इह' अम्पिन् मानीन्द्र प्रवचन प्रामादी वा वर्तमान्त्र 'ख़लुः' वाक्याल्झारे निर्धन्थस्य वा निर्धन्थ्या वा रात्रा वा विकाल वा सह पानेन मपानः सह भोजनेन समोजन उद्गार आगच्छेत्। किमुक्तं भवति ?—सिक्यविरहिनमंकं 10 पानीयमुद्रारेण महागच्छिति, कृरितवं वा केवलमागच्छिति, कृदाचिद्वमयं वा। 'तम्' उद्गारं 'विविद्यन् वा' सकृत् परित्यजन् 'विद्योधयन् वा' बहुद्यः परित्यजन् नो आज्ञामतिकामित । तमुद्रीये 'प्रत्यविग्छन्' म्योऽप्यान्यादयन् आपद्यंत चानुमीसिकं परिहारस्थानं अनुद्धातिकम्। एप सूत्राथंः ॥ सम्प्रति निर्धृक्तिविम्तरः—

उद्दरं विमचा, आतिअण पणगञ्जिह जा नीमा ।

15 चत्तारि छ च लहु-गुरू, छेदो मूलं च मिक्खुस्स ॥ ५८३० ॥

'ऊर्न्द्रेरे' सुमिक्षे पर्याप्तमञ्ज्ञादिकं भुक्ता विमित्ता च यो विशिष्टमक्तकोमन भ्यः प्रत्यापित्रति ततो यदि वित्रसन्तन एकं उम्मनगादी कृत्ता यात्रन् पञ्च उम्मनान्तात्रद् आपित्रत- श्रत्यारे छत्त्रा । ततः पञ्चकबृद्धिकंशनं यात्रन् कर्नक्या, नद्यया—पद् प्रभृति यात्रद् द्रश् उम्मना एतेषु चतुर्गुरतः, एकादशादिषु पञ्चदशान्तेषु पह्नक्षत्रः, पोहशादिषु विंशत्यन्तेषु पहु- २० रवः, एकविंशत्याविषु पञ्चविंशत्यन्तेषु च्छेदः, पद्विंशत्यादिषु विंशदन्तेषु उम्मनेषु प्रत्यविष्ट्य- मानेषु मृत्रम् । एवं विक्षांकृक्तम् ॥ ५८३० ॥

गणि आयरिए सपटं, एगग्गहणे वि गुरुग आणादी । मिच्छनऽमचबहुए, विगहणा तस्स वऽण्णस्म ॥ ५८३१ ॥

गणी—उपाव्यायन्तस्य चतुगुरुकादाग्वयं न्यपदमनवस्याप्यं यावद् नेयम् । आचार्यस्य एद25 छत्रुकादाग्वयं न्यपदं पागिष्ठकं यावद् द्रष्टव्यम् । एवं वियमत उक्तम् । गत्रो तु यद्यकमिष
सिक्यं 'गृहाति' प्रस्यादत्ते तनश्चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः । मिथ्यान्तं चामावन्येषां जनयित—
यथा चादिनन्तया कारिणो न भवन्त्यमी इति । राजा वा तं ज्ञान्या भिश्चार्टानां प्रतिषेयं क्व्यांत्,
'मा वा कोऽप्यमीषां मध्ये प्रवाजीत्' इति वार्येत्, अमारं च प्रवचनं मन्येत, अस्विसरजस्का अप्यमीमिवीन्तमापिवद्धिर्जिता इति' । 'तस्य वा' वान्ताद्यिनः 'अन्यस्य वा' तं पद्यते।
20 विरायना भवति । अत्रामास्यबद्धसद्दशान्तः—

एगो रेक्तइतो संखरीए मजियाक्ष्रं अद्ध्यमाणं जिमिनो । निगायस्य य रायमगामी-गाटस्स हिययमुच्छाउँ । अमचपासायस्य हिट्ठा विमटमारहो, अमचेण य वायायणहिएण दिहो ।

१ एतदनन्तरं अन्थाअम्—६००० हां ।।

15

25

30

सो य विमेत्रा तमाहारमविण हं पासित्ता लोमेण मुंजिउमारद्धो । तं दृहूण अमचस्स अंगाणि उद्धितयाई, उद्धं च जातं । अमचो दिणे दिणे जेमणवेलाए समुद्दिसंतो संभरेता उद्धं करेइ। एवं तस्स वग्गुली वाही जातो, तओ मओ। सो वि घिजाईओ एवमेव विणहो । जम्हा प्ते दोसा तम्हा पमाणपत्तं भोत्तब्वं ॥

> एवं ताव दिवसती, राती सित्थे वि चउगुरू होति। उद्दरगहणा पुण, अववाते कप्पए ओमे ॥ ५८३२ ॥

पवं तावत् कवरुपञ्चकमादो कृत्वा पञ्चकवृद्धा चतुर्रुधुकादिकं पायश्चितं दिवसत उक्तम्। रात्रावेकसिक्थस्यापि ग्रहणे चतुर्गुरवो भवन्ति । यच निर्युक्तिगाथायामूर्ज्जूदरमहणं कृतं तदेवं जापयति — अपवादपदे अवमे प्रत्यवगिलनमपि कल्पते ॥ ५८३२ ॥ अत्र शिष्यः प्राह्—

> रातो व दिवसतो वा, उम्माले कत्थ संभवो होजा। गिरिजणसंखडीए, अद्वाहिय तोसलीए वा ॥ ५८३३ ॥

रात्री वा दिवसतो वा कुत्रोद्गारस्य सम्भवो भवेत् । सूरिराह—गिरियज्ञादिपु सङ्घडीपु रोसलिविषये वा अष्टाहिकादिमहिमासु प्रमाणातिरिक्तं सुक्तानासुद्वारः सम्भवति ॥५८३३॥

तत्र प्रायश्चित्तमभिषित्युः प्रस्तावनार्थं तावदिदमाह-

अद्भाणे वत्थन्त्रा, पत्तमपत्ता य जोअण दुगे य ।

पत्ता य संखिं जे, जतणमजतणाएँ ते दुविहा ॥ ५८३४ ॥

ते सङ्घडीभोजिनः साधवो द्विविधाः—अध्वपतिपन्ना वास्तव्याश्च । तत्र ये वास्तव्यास्ते द्विविधाः—सङ्ख्याः पेक्षिणोऽपेक्षिणश्च। अध्वपतिपन्ना अपि द्विधा—तंत्रेव गन्तुकामा अन्यत्र वा गन्तुकागाः । येऽन्यत्र गन्तुकामास्ते द्विधा---प्राप्तगृमिका अप्राप्तमृमिकाश्च । प्राप्तमृमिका नाग-ये सद्घडीबामस्य पार्धतो गन्तुकामाः सद्घडीमभिषार्य अर्धयोजनाट।गच्छन्ति । अपाप्त-20 भूमिका नाम-ये योजनाद् योजनिह्नकाद् उपलक्षणत्याद् यावद् द्वादशयोजनेभ्यः सङ्गडी-निमित्तगागताः । ये तत्रैव गन्तुकामाः सहाडीव्रागे प्राप्तास्ते 'द्विविणः' द्विपकाराः—यतना-पाता अयतनापाताध्य । ये पद्भेद्मकुर्येन्तः सूत्रार्थपोरूप्यो विद्धाना आगतान्त्रे यतनाप्राप्ताः । ये तु सह्नर्टा श्रुस्वा सूत्रार्थी हापयन्त उल्युकीमृता आगताग्ते अयतनापाप्ताः ॥ ५८३४ ॥

वत्थव्य जतणपत्ता, एगगमा दो वि होति णेयव्या ।

अजयण वन्थन्या वि य, संखिडिपेही उ एकगमा ॥ ५८३५ ॥

तत्र ये वास्तव्याः सह्यव्यवस्थितिनो ये च तत्रेत्र गन्तु नामा यननाप्राप्ताः एने हयेऽपि प्रायधित्तवारणिकायामेक्रगमा भवन्ति ज्ञान्ह्याः । ये तु नर्भव गन्तुकामा जयननाप्राप्ताः ये च वास्त्रत्याः सङ्ग डीपलोकिनः एते द्वयेऽपि चारणिकायानेकगमा भवन्ति ॥ ५८३५ ॥

"पचा य सहाउँ ने" (गा० ५८३४) इति परं व्यास्याति-

तन्येव गंतुकामा, वोलेउमणा व तं उपरिण्णं। पदमेद अजयणांग, पडिन्छ उच्चन सुनमंगे ॥ ५८३६ ॥ यत भागे सहिदिलें देव ये रास्तुकामा. ने वा तस्य अपरकोर्धर कीनविद्युगरमध्ये यदि 5- 350

स्वयावगतेः पदमेदं कुर्वन्ति, एकद्यादीनि वा दिनानि प्रतीक्षन्ते, अवेठायासुद्धर्तन्ते वा, 'स्वार्थपौरुपीमक्केन वा पासा भवन्ति तदाऽयतनापासाः । इतरथा यतनापासाः ॥ ५८२६ ॥ प्रासम्मिकान् अपासम्मिकांश्च ज्याख्याति—

संखिडिमिमशरेता, दुगाउया पत्तभृमिगा होति । जोगणमाई अप्पत्तभृमिया बारस उ जाव ॥ ५८३७ ॥

सङ्गाङिमामपार्श्वता ये गन्तुकामान्ते यदि सङ्ग्र डीमिमधीर्य गन्यृतद्वयादागच्छिन्ति तदा प्राप्त-भूमिका भवन्ति । ये पुनयोंजनाद् योजनद्वयाद् यावद् द्वाद्ययोजनेभ्य आगच्छिन्ति ते सैर्वेऽपासम्मिकाः ॥ ५८३७ ॥ 3

रोत्तंतों खेत्तबहिया, अप्यत्ता बाहि नोयण हुगे य ।

10 चत्तारि अड्ड चारसऽज्ञम्म सुत्र विगिचणाऽऽदियणा ॥ ५८३८ ॥

सह्यर्टी श्रुत्वा क्षेत्रान्तः क्षेत्रबहिर्वा आगच्छेयुः । ये क्षेत्रान्तः मार्घकोगद्वयादागच्छिन्ति ते प्राप्तम्मिकाः । ये पुनः क्षेत्रबहिः योजनाद् योजनद्वयात् चतुर्योजनाद्वप्रयोजनाद् यावद् द्वाद्ययोजनादागच्छिन्ति तेऽपाप्तम्मिकाः । एते सर्वेऽपि सङ्घ्रद्यामितमात्रं सुत्तवा प्रदेषि । ''क्षॅगा'' ति अकारप्रश्रेपाद् । न जामित, ''मुव'' नि वेरात्रिककाळवेळायामिप 'सपन्ति' । नोत्तिष्ठन्ते, ''विगिचण'' ति उद्वारसुद्वीर्य परित्यजन्ति, ''आइयण'' ति तमेव 'आपिवन्ति' मत्यविग्र हित्या । ५८३८ ॥ एतेषु चतुर्पु पदेषु इयमारोपणा—

चत्यव्य जयणपना, सुद्धा पणगं च मिण्णमासो य । तव-कालेहिँ विसिद्धा, अजतणमादी वि उ विसिद्धा ॥ ५८३९ ॥

सङ्घ्यप्रक्षेकिनो वाम्तन्या यतनया प्राप्ताश्चागन्तुकाः सङ्घ्ट्यां यावद् द्रवं सुत्तवा प्राठो20 पिकीं पोरुषीं न कुर्वन्ति 'मा न निष्यित' इति कृत्वा तत आचार्यानापृच्छ्य खपन्तः ग्रुद्धाः ।
त एव यदि वैगत्रिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति तदा पद्धरात्रिन्दिवानि तपोळघृनि कालगुरूणि ।
अथोद्गार आगतम्नं च यदि विविद्धन्ति ततो भिन्नमामम्त्रपोगुरुः काल्छ्युः । अथ तमुद्गारमापिवन्ति ततो मागल्यु तपसा कालेन च गुरुकम् । येऽयतनाप्राप्ता ये च वास्तन्याः सङ्ग्रदिप्रकोकिनः एते इयेऽपि सङ्ग्रङ्मां सुन्तवा प्रादोपिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासल्यु द्वास्यामपि
25 लघुकम् । वरात्रिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासल्यु कालगुरुकम् । उद्गरमागतं परित्यनन्ति मासल्यु
तपोगुरुकम् । उद्गरं प्रत्यवगिलन्ति मासगुरु तपसा कालेन च गुरुकम् ॥५८३९॥ अत एवाइ—

तिसु लहुओ गुरु एगो, तीसु य गुरुओ उ चउलहू अंने।

२ 'धार्य डिगध्युनादाग' भा॰ का॰ ॥ २ समेंऽपि अप्रा' भा० ॥ ३ ष्टमेच सविशेषमाह इत्यवतरणं बा॰ ॥ ४ प > एतिषहान्तर्गतः पाठ. का॰ एव वर्तते ॥ ५ भू । एवं तपः-काळाभ्यां विशिष्टानि पञ्चकादीनि प्रायिश्चनानि यथाक्रमं मन्तव्यानि । "अजयणमाई वि उ" चि येऽयत बा॰ ॥ ६ भू । अत एवाह—"विसिद्ध" चि 'एते' मासळघु-मासगुरुळअणे प्रायिश्चित्तं तपः-काळाभ्यां विशिष्टं कर्त्तव्यं ॥ ५८३९ ॥ अनन्तरोक्तमेव प्रायिश्चित्तं समर्थ-यद्यमिनवं च प्रतिपाद्यद्याह—तिसु कां॰ ॥

तिसु चउलहुगा चउगुरु, तिसु चउगुरु छल्लहू अंते ॥ ५८४० ॥ तिसु छल्लहुगा छग्गुरु, तिसु छग्गुरुगा य अंतिमे छेदो । छेदादी पारंची, बारसगादीसु त चउक्तं ॥ ५८४१ ॥

'त्रिपु स्थानेषु' प्रादोषिकसाध्याय-वैरात्रिकाकरणोद्गारिववेचनरूपेषु लघुको मासः, 'एक-स्थिन्' चतुर्थे प्रत्यवगिलनाख्ये स्थाने मासगुरु । येऽन्यत्र गन्तुकामाः प्राप्तम्मिकाः सङ्ख्याडि- हितोरर्द्धयोजनादागतास्तेषां प्रादोषिकस्वाध्यायाकरणादिषु त्रिषु स्थानेषु मासगुरु, अन्त्यस्थाने चतुर्लघु । येऽप्राप्तम्मिकाः सङ्ख्याडिनिमित्तं योजनादागतास्तेषां प्रादोषिकादिषु त्रिषु पदेषु चतुर्लघु, अन्त्यपदे चतुर्गुरु । ये तु योजनद्वयादायातास्तेषामादिषदेषु त्रिषु चतुर्गुरु, अन्त्यपदे पद्लघु ॥ ५८४० ॥

ये योजनचतुष्टयादागतास्तेषां त्रिष्वाद्यपदेषु पड्छघु, अन्त्यपदे पहुरु । ये योजनाष्टकादा-10 गतास्तेषां त्रिषु पद्गुरु, अन्त्यपदे च्छेदः । ये द्वादशयोजनादागतास्ते प्रादोषिकं स्वाध्यायं न कुर्वन्ति च्छेदः, आदिशब्दाद् वैरात्रिकमकुर्वतां मूरुम्, उद्गारं विविञ्चतामनवस्थाप्यम्, प्रत्या-पिवतां पाराश्चिकम् । "वारसगादीसु य चडकं" ति प्रतीपक्रमेण यानि द्वादशयोजन-प्रभृतीनि स्थानानि तेषु सर्वेष्वपि प्रत्येकं प्रत्येकं प्रादोषिकादिचतुष्कं मन्तव्यम् । चतुष्विप पदेषु तपोहीणि प्रायश्चित्तानि प्राग्वत् तपः-कारुविशेषितानि कर्तव्यानि ॥ ५८४१ ॥

अस्यैवार्थस्य सुखाववोधार्थमिमां प्रस्ताररचनामाह—

खेत्तंतों खेत्तविद्या, अप्पत्ता वाहि जोयण दुगे य । चत्तारि अट्ट वारसऽजग्ग सुव विगिचणाऽऽदियणा ॥ ५८४२ ॥

इहोद्धीष क्रमेणाष्टी गृहाणि स्थापनीयानि, तिर्यक् पुनश्चत्वारि, एवं द्वाविशक् गृहकाणि कर्तव्यानि । प्रथमगृहाष्टकपद्म्ञ्यामधोऽध एतेऽष्टी पुरुपविभागा लेग्नितव्याः—ये तत्रेव गन्तु-20 कामा यतनाप्ताप्ता ये च वास्तव्या यतनाकारिण एप एकः पुरुपविभागः १ । ये तु तत्रेव गन्तुकामा एवायतनया प्राप्ता वास्तव्याश्चायतनाकारिण एप द्वितीयः २ । ये तु अन्यन गन्तु-कामास्ते क्षेत्रान्तः क्षेत्रवहिर्वा आगता भवेयुः । ये क्षेत्रान्तस्ते प्राप्तभृमिका उच्यन्ते एप चृतीयः ३ । ये तु क्षेत्रवहिर्वा आगता भवेयुः । ये क्षेत्रान्तस्ते प्राप्तभृमिका उच्यन्ते, ते च योजनाद्यागताः स एप चर्त्यः पुरुपविभागः १ । योजनद्वयाद्यागताः पद्धमः ५ । चतुर्योजनाद्यागताः पष्टः ६ । अष्टयोजना-25 द्यायाताः ससमः ७ । द्वाद्ययोजनाद्यागता अष्टमः ८ । उपरितनितर्थगायानचतुष्कपद्म्या उपरिक्रनेणामी चत्वारो विभागा लेखितव्याः—प्रद्योपेऽज्ञागरणं १ वरात्रिकस्वाच्यायवेन्यगं स्वपनम् २ द्वारविवेचनम् ३ उद्वारप्रत्यवगिलनम् १ ॥ ५८४२ ॥

आदिगचतुष्कपद्भगं हितीयगृहादम्नि मायशिचानि फ्रमेण स्वापयिनद्वानि— पणगं च मिण्णमासो, मासो हुएओ उ पदमनो सुद्दो ।

मागो तर-कालगुरु, टोहि वि लहुओ अ गुरुओ य ॥ ५८४३ ॥

रे येऽयमनामासलम्य गन्तुकामा ये च सहिद्धिमा वास्तव्यानेयां 'त्रिषु स्यानेषु'

39

छदुओं गुरुओं माना, चडरा छहुगा य होति गुरुगा च । छम्मामा छहु-गुरुगा, छेदा मूर्छ तह दुर्ग च ॥ ५८४४ ॥

हिनीयगृहं पञ्चकमः, नृनीयगृहं भिन्ननामः, चनुर्वे मास्त्रष्टु । 'प्रथमगृहं शुद्धः, चनुर्वे तु परं मामः नत्रमा काँछन च गुरुकः । यत्र चाहिपदंऽति प्रायक्षित्तं सवित उत्र ह्युम्यस्ति उच्छुक्त्य्, मन्यपदयोईयोरपि ययाग्रद्धं नण्या काँछन च गुरुकम् ॥ ५८७३ ॥

हिनीयादि चतुर्पे गृहपङ्गः मर्वा असुना प्रायश्चिनेन प्रायनव्याः—

हित्तांग्सां पद्ये त्रिष्ट गृहेषु मञ्जनायः. चतुर्थे गुरुनायः। तृतीयसां त्रिष्ट गुरुनायः, चतुर्थे चतुर्वेष्ट । चतुर्थ्यो त्रिष्ट चतुर्वेष्ट , चतुर्थे चतुर्ग्यः । पद्यस्यां त्रिष्ट चतुर्ग्यः, चतुर्थे पद्यञ्च । पष्टमां त्रिष्ट पद्यञ्च, चतुर्थे पद्यः । सप्टमां प्रदेशे चतुर्षे । प्रद्यां प्रदेशे चतुर्षे । प्रमुखे । प्रदेशे चतुर्षे । प्रमुखे च्छेद-मृज-ऽनवस्थाप्य-पाराधिकानि ॥ ५८२२ ॥ तथा चाहः—

चह मणिय चउत्थस्म य, नह इयग्स्म पहमे मुणयर्ज । पचाण होइ मनणा, जे जनणा चं तु नत्थन्त्रे ॥ ५८४५ ॥

यथा प्रेंसां पद्यो चतुर्थं म्याने यणितम , गाथायां समन्यर्थं पष्टा, नथा 'इत्स्याः' क्येतन्याः पद्येः प्रथमेषु त्रिष्ट स्थानेषु प्रायक्षितं ज्ञातव्यर्थं , अन्यपदे पुनन्तते द्येतनम् । यथा—
15 यतनापामा येदव्यपपता ये च अन्तव्या यतनाकारिणः तेषां चतुर्थं स्यानं मानव्यत् पं
पत्तु' यत पुनः प्रायक्षित्रमुक्तं तदेव तेषामेवायतमावतामांचपु त्रिष्ट म्यानेषु मवति, अन्यपदे
तु मासगुरुव्यनिति । एवं प्राप्तम्मिकादिष्वपि 'भजना' प्रायक्षित्त्वना विज्ञेण । नवरम्—
अन्यपद्यां छेद-मृष्या-ज्ञाय्य-गाराज्ञिकानि मवन्ति ॥ ५८०५ ॥

एएण सुन न गर्न, सुननिवाने इमे नु आदेमा।

लोही य थोम पुण्या, केंद्र पमाणं इमें वेति ॥ ५८४६ ॥

एतत् सर्वमित प्रसन्तो विनेयानुप्रहार्थसुक्तम्, नेतन सूत्रं गतम्। यत्र च स्वस्य निपातो भवति तत्रामा थादेशा मवन्ति—"शंही थ थोम पुण्यः" ति गुरुमेयति—गुणकारित्वाद् थवमं भोक्तव्यं यथोद्वारा नागच्छति । तथा चात्र लोही—कव्छी तहुयानः—

यथा स्टब्सं यद्यवमं स्थामायावृत्माद्रद्यंत उत्तीडन्तरन्तः उद्वर्तते, उपरिमुखं न निर्ग-25च्छितिः स्थ 'पृणी' आक्रण्टं सृता तत दहार्वता सर्वम्या परित्यवति, स्रीमम्य विध्यायपि । एवमेव यद्यवसमाद्रियते ततो यातः स्रीगन्तः स्रुखेनेव स्विचर्ति, प्रविचरिनं च तन्मिस्द्रुहारो नायातिः स्थातिमात्रं समुद्दिस्येने त्रतोडन्तवीयुग्न्येरिन दहार् आगर्च्छिनि ॥

दन्यादवर्षेत्र भोकव्यम् । केन्त्रित् युनराचार्यदेख्याः 'इदं' व्य्यमाणं प्रमाणं बृबने तत्रा-नन्दरोक्तं क्वर्द्धादयानां भावयति ॥ ५८२६ ॥

अतियुत्ते उग्गान्त्रो, नेणामं युंज चण्ग डाग्गिन्स् ।

<sup>? &</sup>quot;तुष्कगृह" ना॰ छा॰ ॥ २ "म्। गायायाम् "इयरस्त्र" नि पुंस्चित्दैद्यः प्राहृत-त्वात्। अन्त्र्य छां॰ ॥ ३ "न्ति। इह पर्झानां स्यापना स्वयंपानन्तरप्रदर्शितनीत्या कर्तव्या ॥ ५८४५ ॥ प्रण छा॰ ॥ ४ "च्छित्, जठराझिविष्यापनं च सुमुपतायते । तस्ता" छा॰ ॥

25

छड्डिजिति अतिपुण्णा, तत्ता लोही ण पुण ओमा ॥ ५८४७ ॥
गतार्था ॥ ५८४७ ॥ नैगमपक्षाश्रिताः पुनराचार्यदेशीया इत्यं वदन्ति—
तत्तऽत्थमिते गंघे, गलग पिडगते तहा अणाभोए ।
एते ण होंति दोण्णि वि, म्रहणिग्गत णातुमोगिलणा ॥ ५८४८ ॥

एको नैगमपक्षाश्रितो भणित—तसे किन्छे बिन्दुः पिततो यथा तत्क्षणादेव नश्यित तथा वि यद् अक्तमात्रं जीर्थति ईदृशमवममाहरणीयम् । एवमपरः—अस्तमिते रवी यद् जीर्थते । कृतीयः—गन्धेन रहितः सिहतो वा यथोद्गार एति । चतुर्थः—गरुकं यावदुद्गार आगम्य 'अनाभोगेन' अजानत एव 'प्रतिगच्छिति' भूयः प्रविज्ञति ईदृशं समुद्दिश्यताम् । गुरुराह—एते द्वयेऽपि प्रकारा न भवन्ति । द्वये नाम—ये प्रथम-द्वितीया दिवाऽप्युद्गारं प्रतिपेधयन्ति ये च कृतीय-चतुर्था रात्रावुद्गारमनुमन्यते एते द्वयेऽपि न घटन्ते, किन्तुं येनाऽऽवश्यकयोगानां 10 न हानिस्तावदाहारियतव्यम् । मुखनिर्गतं वोद्गारं ज्ञात्वा यः प्रत्यवगिरुति तत्रं सूत्रनिपातः ॥ ५८४८ ॥ एनां सङ्ग्रहगाथां विवरीपुराह—

भणति जति ऊणमेवं, तत्तकवह्ने य विंदुणासणता । वितिओ न संथरेवं, तं भ्रंजसु सरें जं जिझे ॥ ५८४९ ॥ निग्गंघो उग्गालो, ततिए गंघो उ एति ण उ सित्थं । अविजाणंत चडत्थे, पविसति गलगं तु जो पप्प ॥ ५८५० ॥

अविजाणत चंडत्य, पावसात गलग तु जा पप्प ॥ ५८५० ॥ एको नैगमनयाश्रितो भणति—यद्यूनं भोक्तव्यं ततस्त्रप्ते कवल्ले प्रक्षिप्तस्योदकविन्दोस्तत्काल-

मेव यथा नशनं भवति तथा यद् भुक्तमात्रमेव जीर्यति ईदशं भोक्तव्यम् । द्वितीयः प्राह— 'एवम्' ईदशे भुक्ते न संस्तरति तसात् तदीदृशं भुड्क्व यत् सूर्येऽस्तमयति जीर्यते ॥५८४९॥

गन्धे द्वावादेशो । एको भणति—सूर्यास्तमने जीर्णे आहारे रात्रावसंस्तरणं भवति तसादी-20 हरां भुद्धां येनास्तमितेऽपि 'निर्गन्धः' अन्नगन्धरिहत उद्गार एति । द्वितीयः प्राह—यदि गन्ध उद्गारस्य 'एति' आगच्छति तत आगच्छतु यथा सिक्थं नागच्छति तथा भुद्धाम् । एतौ द्वावप्येक एव तृतीय आदेशः । चतुर्थो भणति—ससिक्थ उद्गारो गलकं प्राप्याविजानत एव यावद् भूयः प्रविशति तावद् भुद्धाम् । एते चत्वारोऽप्यनादेशाः ॥५८५०॥ तथा चाह—

पढम-वितिए दिया वी, उग्गाली णितथ किं पुण निसाए। गंधे य पंडिगते या, ते पुण दो वी अणाएसा ॥ ५८५१ ॥

मथम-द्वितीययोरादेशयोर्दिवाऽप्युद्धारो नास्ति किं पुनर्निशायाम् १ इत्यतस्तावनादेशौ । यस्तृतीयो गन्धादेशो यश्च चतुर्थ उद्घारस्य गलके मितगमनादेशः एतौ द्वाविप सूत्रार्थाभिप्राय- बिर्मृतत्वादनादेशौ ॥ ५८५१ ॥ कः पुनरादेशः १ इत्याह—

१ °या आहारे इत्थं प्रमाणं वद्नित। कथम् ? इत्यत आह—तत्तर्रथ का ।। २ जीर्यते तावन्मात्रं भुज्यताम्। तृतीयो चिक्ति—गन्धेन का ।। ३ एति तथा भोक्तव्यम्। चतुर्थे। मृते—गल का ।। ४ °या आचार्या दिवा का ।। ५ °न्तु यावता भुक्तेनाऽऽव का ।। ६ अथेनां निर्युक्तिगाथां का ।।।

15

25

पद्यपन्न आगते या, संजमजीयाण जेण परिहाणी । ण वि जायित तं जाणमु, साहुस्स पमाणमाहारे ॥ ५८५२ ॥ 'श्रस्य पन्ने' वर्तमाने अन्यते वा कार्क 'येन' यावना भक्तेन 'संयमयोगानां' प्रस्युपेक्षणादीनां परिहाणिने जायते तदाहारम्य प्रमाणं साधीनीनिहि ॥ ५८५२ ॥

एवं पमाणजुर्त, अनिरेगं वा वि शंजमाणस्स ।

वायादीखोमेण च, एसाहि कहंचि उग्गाली ॥ ५८५३ ॥

एवंवियं प्रमाणयुक्तं कारणे वाऽतिरिक्तमपि छाहारं मुझानस्य वातादिक्षांमण वा कथि हुद्दार छागच्छेत् ॥ ५८५३ ॥ ततः किम् ? ईत्यन छाह—

जो पुणै समीयणं तं, दवं च णाऊण णिग्मतं गिलति ।

तहियं मुचिनवाश्रो, तत्थाऽऽएमा इमे होंति ॥ ५८५४ ॥ पुनःग्रन्द्रो विदोपणे, स चेतद् विधिनष्टि—यः 'तम्' उद्गारमागनं परित्यजति तस्य न प्रायश्चित्तम् । यस्तु 'तम्' उद्गारं समोजनमच्छं वा द्वमागतं ज्ञास्या मुम्बाद् निर्गतं णिउनि

तत्र 'सृत्रतिपातः' प्रस्तुतस्त्रस्यावनारः । तत्र चेमे धादेशाः भवन्ति ॥ ५८५१ ॥

अच्छे ससित्थ चित्रय, मुद्दणिग्गतकवळ भरियहत्थे य । अंजलि पडिते दिद्रे, मासादारीवणा चरिमं ॥ ५८५५ ॥

अच्छं द्रवमागतं यदि परेणादृष्टमापिवति तना मासळ्छु, अय दृष्टं तता मासगुरु । सिर-वथमागतं परेणादृष्टमादृदानस्य मासगुरु, दृष्टे चनुळ्छु । अय तं सिर्वियमदृष्टं चर्वयति तत्रश्चतुळेछु, दृष्टे चनुगुरु । सुगाद् निर्गनं कवळमेकहम्तन प्रतिप्यादृष्टमापिवति चनुगुरु, दृष्टे पद्छ्छु । अथेकं हम्नपुरं मरिनमदृष्टमापिवति तनः पद्छ्छु, दृष्टे पद्गुरु । अथाङ्किं भरि-20 तमदृष्टमापिवति पह्गुरु, दृष्टे च्छेदः । अञ्चिष्ठं भृत्वा यद् अन्यद् भृमा पतिनं तद्पि अदृष्ट-मापिवति च्छेदः, दृष्टे मृत्रम । एवं मिश्लोरुक्तम् । उपाध्यायस्य मासगुरुकादार्व्यमनवस्याप्ये तिष्टति । आचार्यस्य चनुळेछुकादार्व्यं चर्मे तिष्टति । एवं मामादिका चर्मं यावदारोपणा मन्तन्या ॥ ५८५५ ॥ प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तगाद्द-

दिय रावो छहु-गुरुगा, वितियं रयण सहितेण दिहंतो । अद्वाणसीसए वा, सत्थो व पहाचितो त्रियं ॥ ५८५६ ॥

अथवा मसिक्यमसिक्यं वा दृष्टमदृष्टं वा दिवा प्रत्यविगिष्ठतश्चतुर्वेद्ध, रात्री चतुर्गुरु । दितीयपद्मत्र भवति—कारणे वान्तमप्यापिवेद् न च प्रायश्चित्तमामुयात् । तत्र च र्वस्रित्वणिजा दृष्टान्तः कर्तव्यः । कथं पुनरिदं सम्भवति १ दृत्याद्द—अध्वदीर्षंकं मनोत्तं भक्तं भक्तं नच वान्तम् अन्यच न उम्यतं, सार्थो वा त्वरितं प्रयावितः, तत्वन्तदेव सुगन्धि-

30द्रव्येण वासथित्वा सुद्धे ॥ ५८५६ ॥ ध्यथ रत्नसहितवणिग्दष्टान्तमाह— जल-थलपहेसु रयणाणुवलणं तेण श्रद्धविपर्चते ।

१ इत्याह भा॰ ॥ २ °ण नं अच्छं चा, द्वं तागा॰ ॥ ३ 'आंद्झाः' प्रायश्चित्तप्रकाराः भवन्ति ॥ ५८५४ ॥ के पुनस्ते १ इत्याह—अच्छे गं॰ ॥

निक्खणण फुट्टपत्थर, मा मे रयणे हर पलावो ॥ ५८५७ ॥ घेत्तूण णिसि पलायण, अडवी मडदेहभावितं तिसितो । पिविउ रयणाण मागी, जातो सयणं समागम्म ॥ ५८५८ ॥

जहा एगो वणिओ किहंचि जलपहेण किहिचि थलपहेण महता किलेसेण सतसहस्समोलाइं पंच रयणाइं उविज्ञाणिता परदेसे पच्छा सदेसं पित्थतो। तत्थ य अंतरा पचंतिवसए एगा अडवी उसवर-पुलिंद-चोरािकन्ना। सो चितेति—कहमिविग्षेण नित्थरिज्ञािम १ ति। ते रयणे एकिमि विज्ञणे पदेसे निक्खणित, अन्ने फुट्टपत्थरे घेतुं उम्मत्तगवेसं करेति, चोराकुलं च अडविं पवज्ञह, तक्करे एज्जमाणे पासित्ता भणेति—अहं साग्रद्तो नाम रयणवािणओ, मा मे हुक्कह, मा मे रयणे हरीहह। सो पलवंतो चोरेिहं गिहतो पुच्छितो—कतरे ते रयणा १। सो फुट्टपत्थरे दंसेति। चोरेिह नातं—कणािव एयस्स रयणा हरिता तेण उम्मत्तगो जातो। मुक्को य। एवं तेण 10 तण-पत्त-पुप्क-फल्ड-कंद-मूलाहारेण सा अडवी पंथो य आगम-गमं करेतेण जाहे माविता ताहे ते रयणे निसाए घेतुं अडविं पवन्नो। जाहे अडवीए बहुमज्झदेसमागं गतो ताहे तण्हाए पार-व्यमाणो एगिम सिलातलकुंडे गवयादिमडयदेहमािवतं विवन्न-गंध-रसं उदगं दट्टं चितेति—जित एयं नाितयािम तो मे रयणोवज्जणं सबं निरत्थयं कामभोगाण य अणाभागी भवािम। ताहे तं पिविता अडविं निच्छिणो, सयण-धण-कामभोगाण य सविसं आमािग जाओ।।

अक्षरगमनिका—कस्यापि वणिजो जल-खलपथयो रतानामुपार्जनं कृत्वा 'प्रत्यन्तविषयेऽ-टन्यां वहवः खेनाः सन्ति' इति कृत्वा रतानां कचित् प्रदेशे निखननं स्फुटितपस्तराणा च प्रहणम् । 'मा मदीयानि रतानि हरत' इति प्रलापेन च भावियत्वा निशि रात्रो रतानि गृहीत्वा पलायनम् । अटन्यां तृषितो मृतदेहमावितं जलं पीत्वा स्वजनवर्गं समागम्य रतानामा-भागी जातः ॥ ५८५७ ॥ ५८५८ ॥ एव दृष्टान्तः, अयमर्थोपनयः—

वणियत्थाणी साहू, रतणत्थाणी वता तु पंचेव । उदयसरिसं च वंतं, तमादितुं रक्खते ताणि ॥ ५८५९ ॥

वणिवस्थानीयाः साधवः, रत्नस्थानीयानि पञ्च महात्रतानि, तुशव्दस्यानुक्तसमुचयार्थत्त्रात् तस्करस्थानीया उपसर्गाः अटवीस्थानीया द्रव्यापदादय इत्यपि द्रष्टव्यम्, मृतोदकसदृशं वान्तम्, तत् कारणे आपिवन् 'तानि' महात्रतान्यात्मानं च रक्षति ॥ ५८५९ ॥

कथं पुनरापिवेदृ ! इत्याह---

दियरातों अण्ण गिण्हति, असति तुरंते व सत्थें तं चेव । णिसि लिंगेणऽण्णं वा, तं चेव सुगंधदव्वं वा ॥ ५८६० ॥

अध्वशीर्पके मनोज्ञं भुक्तं परं वान्तं ततो दिवा रात्रौ वाऽन्यद् गृहीति । अरुभ्यमाने वा 'निशि' रात्रावन्यिके होनान्यद् गृहाति । तस्याप्यभावे सार्थे वा त्वरमाणे 'तदेव' वान्तं गृहीत्वा 30 चातुर्जातकादिना सुगन्धिद्वयेण वास्यित्वा भुद्गे, न कश्चिद् दोषः ॥ ५८६० ॥

॥ उद्गारप्रकृतं समाप्तम् ॥

१ °दाति । तस्याप्यसति तदेवोपाद्ते । अथवा स्वलिक्वेनालभ्यमाने "लिंगेण" ति परलिक्वेन 'निशि' राषां कां ॥

ŗ,

19

### आ हा र वि वि य क न स्

मुत्रमु---

निगांथस्स य गाहाबह्कुलं पिंडवायपिंडयाए अणु-प्यविद्वस्स अंनोपिंडग्गहंसि पाणाणि वा वीयाणि वा रए वा परियावजेजा, तं च संचाण्ड् विगिचि-चए वा विमोहिचए वा नं पुट्यामेव लाइया विसो-हिया विमोहिया ननो मंजनामेव मुंजेज वा पिवज वा। नं च नो संचाएड् विगिचिचए वा विसोहि-चए वा तं नो अप्पणा मुंजेजा नो असेसि द्विण, एगंत बहुफासुए पएस पंडिलेहिचा पमिजना परि-द्वियद्वे सिया १९॥

अस्य मन्द्रस्यमाह---

वंतादियणं र्गतं, णित्राग्तिं दिवयता वि अन्येणं । वंतमणिवियगहणं, विया उ पहिचक्तवत्रां मुत्तं ॥ ५८६१ ॥

गर्तं। बान्तापानं पृवंखेत्र निवारितम्, दिवसतोऽित श्रेथंन निवारितम्। अनेपणांण्यहणमपि साबुभिवान्त्रमेव, अतन्तिह्ह प्रतिषिच्यते । "ितया उ पिह्वक्ष्यत्रो सुनं" ति 'साद्' महत्या प्रतिपक्षते। वा एतत् स्त्रं भवति अपित्यक्षते। वा । तत्र प्रतिपक्षते। यथा—पृवंखेत्र रात्री वान्तापानं निवारितम्, इदं तु दिवाज्नेपणीयं वान्तं निवार्थते। अपित्यक्षते। यथा—पृवंखेतं वान्तं नवर्तते प्रसापातुसित्युक्तम्, इहाप्यनेपणीयं वान्तं न वर्तते प्रहातिम्युक्यते ॥५८६१॥

वान्त न वत्त प्रत्यापातुम्यक्षम् , इहाप्यनपणाय वान्त न वत्त प्रहातुम्यक्षयः ॥५८६१॥

थ अनेन प्रम्बन्येनायात्रसास्य व्याप्या—नियेन्यस्य गृहपनिवृत्तं प्रिष्टपात्रपित्रस्य अनुपन् विष्टसान्तः पतियदे प्राणा वा वीवानि वा ग्रेजा वा परि—समनादापनेयः । 'तव्य' प्राणादिकं यदि शकोति विषेत्रं वा विशोधयितं वा तदः 'नत्' प्राणादिज्ञानादिकं 'न्याना' हस्तेन गृहीत्वा 'विशोध्य विशेष्य' सर्वधेनपनीय नतः 'नयत एत' प्रयनपर एवं सुर्वात वा पितेहा । तव न शकोति विशेष्ठं वा विशोधयितं वा तदः नास्यना सुर्वात न वाद्यंपां द्यान् , किन्तु ध्रप्तान्ते बहुपाशुके परदेशे प्रसुपेश्य प्रमुख्य परिश्वायित्त्यं स्वादिति स्वाधिः ॥

अथ माप्यकृद् विषमपदानि विद्युणीनि—

पाणग्यहणेण तमा, गहिया वीपहि गव्य वणकाओ । ग्तगहणा होति मही, नेऊ व ण मो चिग्हाई ॥ ५८६२ ॥

<sup>ं</sup> र 'अर्थन' निर्युक्तियिक्तरादिना तदेव निवा° छं ।। २ °खुपिः प्रवक्त्यामाददानेवीन्त' छा ।। ३ 'प्रन्युपेक्य' चक्षुपा निरीक्य 'प्रसृत्य' रजीहरणादिना प्रनिकेस्य परि' छ ।।।

छ० १९५

इह प्राणप्रहणेन त्रैसाः गृहीताः । बीजग्रहणेन तु सर्वोऽपि वनस्पतिकायः सूचितः । रजोग्रहणेन च 'मही' पृथिवीकायो गृहीतः, तेजःकायो वा, परं स चिरस्थायी न भवतीति कृत्वा विवेचनादिकं तत्र न घटते ॥ ५८६२ ॥

> ते पुण आणिजंते, पडेज पुन्ति व संसिया दृन्वे । आगेत तब्भवा वा, आगंत्रिहें तिमं सुत्तं ॥ ५८६३ ॥

5

'ते पुनः' त्रसादय आनीयमाने वा मक्ते पतेयुः, पूर्वं वा तत्र 'द्रव्ये' मक्त-पाने 'संश्रिताः' स्थिताः । ते च द्विविधाः — आगन्तुकास्तदुद्भवा वा । तत्रागन्तुकत्रसादिविषयम् इदं प्रस्तुतसूत्रं मन्तव्यम् ॥ ५८६३ ॥

अर्थ के तद्क्वाः ? के वा आगन्तुका भवेयुः ? इत्याह—

रसता पणतो व सिया, होज अणागंत्रगा ण प्रण सेसा । एमेव य आगंतू, पणगविवज्ञा भवे दुविहा ॥ ५८६४ ॥

ये 'रसजाः' तक्र-दिध-तीमनादिरसोत्पन्नाः क्रम्यादयस्त्रसा यश्च पनकः स्याद् एते 'अनाग-न्तुकाः' तदुद्भवा भवन्ति, न पुनः 'रोषाः' पृथिवीकायादयः । एवमेव च ये पनकविवर्जाः 'द्विविधाः' त्रसाः स्थावराश्च जीवाः ते सर्वेऽप्यागन्तुकाः सम्भवैन्ति ॥ ५८६४ ॥

> स्तिमि कड्वियमिंग, जयणा गहणं त पहितों दहन्वी। लहुओ अपेक्खणर्मिम, आणादि विराहणा दुविहा ॥ ५८६५ ॥

15

25

10

एवं सूत्रमुचार्य पदच्छेदं कृत्वा य एपँ सुत्रार्थों भणितः एतत् सूत्रमाकर्पितमिति भण्यते । एवं सुत्रे आकर्षिते सति निर्धिक्तिविस्तर उच्यते—तेन साधुना यतनया भक्त-पानस्य शहणं कर्तव्यम् । का पुनर्यतना १ इत्याह--पूर्वमेव गृहस्थहस्तगतः पिण्डो निरीक्षणीयः, यदि शुद्धः-स्ततो गृह्यते । एवं यतनया गृहीतोऽपि प्रतिग्रहे पतितो द्रष्टव्यः । यदि न प्रेक्षते ततो रुघुको 20 मासः, आज्ञादयश्च दोषाः । विराधना च द्विविधा—तत्र संयमे त्रसादय उष्णे वा द्रवे वा पतिता विराध्यन्ते, आत्मविराधना तु मिक्षकादिसम्मिश्रे भुक्ते वर्गुलीव्याधिर्मरणं वा भवेत्। तसात् प्रथममेव प्रतिग्रहपतितः पिण्डो द्रष्टव्यः ॥ ५८६५ ॥

अहिगारों असंसत्ते, संकप्पादी तु देस संसत्ते। संसि मं तु तहियं, ओदण-सत्त्-दिध-दवाई ॥ ५८६६ ॥

अत एव यसिन् देशे त्रसप्राणादिभिः ससक्तं भक्त-पानं न भवति तत्रासंसक्तेऽधिकारः, तसिनेव देशे विहरणीयमिति भावः । यस्तु संसक्ते देशे सङ्गल्पादीनि पदानि करोति तस्य

१ 'त्रसाः' ह्योन्द्रियाद्यो गृही<sup>० का० ॥</sup> २ °म्, तेपामेव प्रकृतस्त्रोक्तस्य विवेचना-देर्घटमानकत्वात्॥ ५८६३॥ का॰॥ ३ °वन्ति, न पुनः पनकः, तस्य तदुद्भवसैव सम्भवात्॥ ५८६४॥ तदेवं कृता विवमपद्यास्या भाष्यकृता, सम्प्रति निर्शुक्तिविस्तर-स्यावसरः, तथा चाह — सुत्तिमि का॰॥ ४ प विषमपद्व्याख्याह्मः सूत्रा॰ का॰॥ ५ 'द्र्य्यः' परीक्षणीयः, किमयं त्रसादिसंसकः ? उत न १ इति। यद्येवं परीक्षणम्— अवलोकनं न करोति ततो लघुको गा॰॥

15

प्रायश्चित्रम्, तजोत्तरत्र वक्ष्यतं । तत्र च 'संप्ततिमं' संप्रक्तियोग्यमोदन-प्रकृ-द्यि-द्रवादिकं द्रत्यं मन्तत्र्यम् ॥ ५८६६ ॥ अथ संसक्तदेशं महत्यादिषु प्रायश्चितमाह—

संकर्षे प्यमिद्ण, पंथे पने नहेब आवण्णे । चनारि छच लघु गुरु, सद्वाणं चेब आवण्णे ॥ ५८६७ ॥

वसिन् विषये भक्तादिकं प्राणिमिः नंगायने तत्र 'मङ्क्यं' गमनामिप्रायं क्लोनि चतुर्वेष्ठु, पदमेदं क्लोनि चतुर्ग्ये, समक्कविषयस्य पन्धानं गच्छतः पदम्यतु, तं देशं प्राप्तस्य पहुकः । त्रंथेव हीन्द्रियादेः सङ्ग्रह्मादिकमापत्रस्य चन्यानप्रायिश्चनम् । तथ्या—हीन्द्रियं सङ्ग्रह्मिन चतुर्केष्ठु, परितापयति चतुर्ग्वेष्ठ, अपद्रावयति पद्म्यत्व, त्रीन्द्रियाणां मङ्ग्रह्मादिष्ठ पदेषु चतुर्ग्वकादास्यं पहुकंक तिष्ठति, चतुरिन्द्रियाणां सङ्गृह्मादिषु पद्म्यक्कादिकं छेतान्तिमिनि ॥ ५८६७ ॥

असिवादिएहिं तु नहिं पनिद्वा, संमिखपाई परिवज्ञयंति ।

भृह्दुसंग्जिमद्व्यलंभे, ग्रेण्हंत्याएग ह्मेग जुना ॥ ५८६८ ॥ श्रथशियादिभिः कार्णः 'तत्र' संगक्तदेशे प्रविद्यास्तः 'संगितमानि' सक्यु-द्विप्रसृतीनि द्व्याणि परिवर्त्वयनि । अत्र 'मृत्रिष्ठानि' प्रमृत्तरगणि संगतिमद्व्याणि क्रम्यन्ते त्रते। छन्ते-पायेन 'युक्ताः' प्रयक्षणा गृहन्ति ॥ ५८६८ ॥

गमणाऽऽगमणे गहणे, पत्ते पहिए य होनि पहिलेहा । अगहिय दिह वित्रञ्जण, अह गिण्हह वं तमात्रजे ॥ ५८६९ ॥

मिंशार्थे दायको मध्ये गमनं झ्वेन् काटिका-मण्डकाप्रसृति उन्तुनं प्रकायां म्मो सा विराधनां क्योदिति सम्यग् निरीक्षणीयः । एवमागमनं मिक्षाया इस्तेन प्रदेण च विलोकनीयः । प्राप्ते च दायके तदीयहस्तगतः पिण्डः प्रस्तुपंक्षणीयः । पाते च पतितैः प्रस्तुपंक्षतस्यः । ततो यद्य20 गृहीते त्रसादिकं प्राणजातं प्रस्यति ततस्तिसन् दृष्ट विवर्जयति, न गृहातीस्पर्यः । अथ
गृहाति ततो येन द्वीन्द्रयादिना संस्कं गृहाति तिक्षणतं प्रायक्षित्तमापद्यते ॥ ५८६९ ॥
अथ पुनर्देवं न प्रस्तुपंक्षनं तत्र हमे दोषाः—

पाणाइ मंजमस्मि, आता मयमच्छि कंटग विमं वा । पृदंग-मच्छि-विच्छुग-गावालियमाइया उमण् ॥ ५८७० ॥

श्रं मंद्रमे त्रमप्राण-पनकादयो विराव्यन्ते । आत्मविरायनायां स्त्रमिक्षकासम्मिष्ठे सुक्ते वर्गुकी-व्याविः, तत्रश्च कर्मण मरणं मंत्रन् , कण्टको वा विषं वा समागच्छेन् । उमयविरायनायां 'सुद्झाः' पिपीलिका मिक्षका दृक्षिक-गोपालिकादयो वा सवन्ति । गोपालिका—श्रद्धितिकास्यो जीव-विदेषः । एने दि जीवा भक्तन सद सुक्ताः नंयमोपयानमात्मनश्च मेघाग्रुपयानं क्ष्वेन्ति ॥५८७०॥

<sup>?</sup> अथात्रेय हितीयपटमाह हारतरां छं०॥ २ 'संसितिमानि' संसितियोग्यानि सम्यु' छं०॥ ३ °न्ते नेतराणि ततो छं०॥ ४ कथम ? इति अत आह हारतरां छं०॥ ५ सकार्थ दे०॥ ६ 'म् 'आगमने' आगमनं कुर्यन् 'ग्रह्णे च' मिख्नां हम्ने गृह्णानां दायको त्रिन्धे' छं०॥ ७ 'तितस्य पिण्डस्य प्रत्युपेश्रणा कर्नच्या स्वति । ततो थ' छं०॥ ८ 'संयमे' संयमित्रियवनायां चिन्त्यमानायामप्रत्युपेश्चित्रं सक्त्यांने गृहीते 'प्राणाः' वस्ते' छं०॥

15

20

## पनयणघाति व सिया, तं वियडं पिसियमर्हजातं वां। आदाण किलेसऽयसे, दिइंतो सेहिकब्बहे ॥ ५८७१ ॥

मनन्नोपघाति वा स्थात् तद् विकटम्, पिशितं वा तत् 'स्थाद्' भवेत्, 'अर्थजातं वा' सुवर्ण-सङ्गिलिका-सुद्रिकादिकं कश्चिदनुकम्पया प्रत्यनीकतया वा दद्यात्, ततः पतितं पिण्डं प्रत्युपेक्षेत । तचाप्रत्युपेक्ष्य गृहीतं मन्दधर्मणः कस्याप्युत्पवित्वज्ञामस्य 'आदानम्' आजीविकाकारणं भवति, ठ तद् आदायोत्पवज्ञतीत्यर्थः । अर्थजाते च गृहीते साधूनां रक्षणादिको महान् परिक्केशोऽयशो वा भवेत् । तथा चात्र 'सिद्धिकब्वद्धे'' ति राज्यपदोपविष्टकस्पत्यकोपरुक्षितस्य काष्ठश्रेष्ठिनो दृष्टान्तः, स च आवश्यकटीकातो मन्तव्यः (पत्र)॥ ५८७१॥

> तम्हा खळु दहुन्त्री, सुक्लग्गहणं अगिण्हणे लहुगा । आणादिणो य दोसा, विराहणा जा भणिय पुन्ति ॥ ५८७२ ॥

यत एते दोषास्तसात् 'खल्ल' नियमात् पात्रकपतितः पिण्डो द्रष्टन्यः । संसक्ते च देशे गुष्कस्य क्रूरस्य प्रथगमात्रके ग्रहणं कार्यम् । अथ प्रथग् न गृह्णाति ततश्चतुर्रुष्ठ आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना च द्विधा संयमा-ऽऽत्मविषया या 'पूर्वम्' अनन्तरमेव भणिता ॥ ५८७२ ॥

इदमेव भावयति-

संसिक्षिमिम् देसे, मत्तग सुक्ल पिंडलेहणा उवरि । एवं ताव अणुण्हे, उण्हे क्रुसणं च उवरि तु ॥ ५८७३ ॥

संसजिमे देशे यः शुष्कः पौद्गिलकोऽनुष्णो लभ्यते सःमात्रके गृहीत्वा प्रत्यपेक्ष्य यद्यसं-सक्तस्तदा प्रतिमहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावदनुष्णे विधिरुक्तः । यः पुनरुष्णः कूरः कुसणं वा तद नियमादसंसक्तमिति कृत्वा प्रतिमहस्यैवोपरि गृह्यते ॥ ५८७३ ॥

> गुरुमादीण व जोग्गं, एगम्मितरम्मि पेहिउं उवरि । दोसु वि संसत्तेसुं, दुल्लह पुन्वेतरं पच्छा ॥ ५८७४ ॥

गुरु-ग्लानादीनां वा योग्यमेकसिन् मात्रके गृह्यते, 'इतरिसन्' द्वितीये मात्रके संसक्तं प्रख्येक्ष्य पतिप्रहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावद् यत्रैकं भक्तं पानकं वा संसैकं तत्र विधिरुक्तः । यत्र तु द्वे अपि—भक्त-पानके संसक्ते भवतः तेत्र यद् भक्तं पानकं वा दुर्रुभं तत् पूर्व गृहन्ति 'इतरत्' सुरुभं पश्चाद् गृह्वन्ति ॥ ५८७४ ॥

एसा निही तु दिहे, आउद्दियगेण्हणे तु जं जत्थ । अणभोगगह निगिनण, खिप्पमनिनिनति य जं जत्थ ॥ ५८७५ ॥

एप विधिः हैष्टे गृद्यमाणे भणितः। अथाकुट्टिकर्या ससक्तं गृहाति ततो यद् यत्र द्वीन्द्रिय-परितापनादिकं करोति तत् तत्र प्रामोति । अथानाभोगेन ससक्तं गृहीतं ततः क्षिपमेव

१ °सक्तं सम्भवति तत्र का ।। २ तत्र इयोरिप संसक्तयोः सम्भवतोर्मध्ये यद् का ।। ३ 'हप्टे' प्रत्युपेक्षिते पिण्डे गृद्य का ।। ४ धाऽप्रत्युपेक्षितं संसक्तमेव भक्त-पानं गृ ।। ५ °ति, प्रायिक्षित्तिसर्थः । अधा ।। ।।

विवेचेनम् । अत्र क्षित्रं न विविनक्ति ततो यावन् परिष्टापयति तावद् यैत्र यद् विनाग्नमश्चने तन्निप्पत्रं प्रायक्षित्तम् ॥ ५८७५ ॥ कः पुनः क्षिप्रकालः १ इत्याह—

सत्त पदा गम्मंने, जावति कालेण तं भवे खिप्यं । कीरंति व तालाको, अहुयमविलंबितं सत्ता ॥ ५८७६ ॥

 यावता कालेन सप्त पदानि गम्यन्ते तत् लिप्रं मन्तव्यम् । यावता वा कालेनाद्वतमिवल-म्वितं सप्त तालाः क्रियन्ते तावान् कालविदोषः लिपम् ॥ ५८७६ ॥

तम्हा विविचित्रव्यं, आसन्ने वसहि दृर जयणाए । सागारिय उण्ह ठिए, पमजणा सतुग द्वे य ॥ ५८७७ ॥

तसात् तद् वन्तुसंसक्तमनन्तरोक्तिश्रकारुमध्य एवं विवेचनीयम् । यदि च वसतिगस्त्रा 10 ततन्त्रत्र गत्वा परित्यक्तव्यम् । अय दूरे वसतिः ततः ग्रून्यगृहादिषु यतनया परिष्ठापयति । अय सागारिके पद्यति उप्णे वा सृमागे 'स्थितो वा' उन्द्वस्थितः परिष्ठापयति ततो वस्यमाणं प्रायश्चित्तम् । यत्र च परिष्ठाप्यते तत्र प्रमानना कर्तव्या । एवमोदनस्य विविक्कः । सक्नां द्रवस्य चैवनवारुपसागारिकं प्रसुत्य छायायां परिष्ठापनं विवेयम् ॥ ५८७ ॥ हैद्रमेव व्याचष्टे—

> जाबद काले वसिंह, उबेति जित ताब ने ण विदंति । तं पि अणुण्हमद्वं नो, गंन्णप्रुवस्सए एडे ॥ ५८७८ ॥

यावता कालन वसतिसुपैति वावता कालन यदि 'त' प्राणिनः 'न विद्रान्ति' न विनदयन्ति वदा तद् वर्पार्व नीयते । वद्प्यनुष्णमद्भवं च यदि भवति ततः प्रतिश्रयं नेतन्यम् । किसुक्तं भवति ?—यदि एप्णः कृरो द्रवं वा संसक्तं ततः प्रतिश्रयं न नीयते, ना यावत् प्रतिश्रयं नीयते वावत् प्राणवार्ताया एप्णे द्रवे वा निर्प्यन्तीति कृत्वा । अथानुष्णमर्द्वं च तत एपा- 20श्रये गत्वा 'एदयत्' परिष्ठापयेत् । यन् पुनरुष्णं द्रवं वा तन् तत्रेव शृत्यगृहादो परिष्ठापनीयम् । अथ दूरे वसतिन्त्रतोऽनुष्णमित शृत्यगृहादिष्टु परिष्ठापयित्त्यम् ॥ ५८७८ ॥

सुग्णवरादीणऽमनी, दूरे कोण वतिश्रंतरीभृनी । उक्कुड पमल छाया, वति-कोणार्दामु विक्लिरणं ॥ ५८७९ ॥

अथ शून्यगृहादीनि न सन्ति तती दूरे एकान्तं गत्ता यत्र काणसिती बृत्याङन्तरितीमृती 25वा सागारिको न परयति तत्रोत्कृटको मृत्ता यस्त्रय द्वायायां बृतेः कोणके प्रक्षिपति, आदिस्रहणेन बृत्तर्गच्येऽति विकिरति, परिष्ठात्यर्तान्यर्थः । एवमेर्डनस्य सक्तृनां द्रवस्य वा परिष्ठापनं कर्तव्यम् ॥ ५८७२ ॥

> मानारिय उण्ह ठिए, अपमर्जने य मासियं लहुनं । बोच्छेंदुहाहादी, सानारिय सेसए काया ॥ ५८८० ॥

अय नागारिक चणे न प्रदेशे मृत्वा 'सिनो वा' कर्न्नीमृनाऽप्रनाज्ये वा परिष्ठापयित

१ 'चर्नायम् । अथ मा॰ डां॰ ॥ १ 'यत्र' संक पानके चा 'यन्' प्राणजातं विना॰ डां॰ ॥ ३ इमामेच नियुक्तिगायां व्या॰ डां॰ ॥ ४ 'द्रवं प्रतिश्रयक्ष प्रत्यासन्नस्तन उपा॰ डं॰ ॥ ५ विकरणं करोति, परि॰ डां॰ ॥

ततश्चतुर्ज्वेपि रुघुमासिकम् । सागारिके च पश्यति यदि भक्तं परिष्ठैाप्यते तदा स भक्त-पानदानन्यवच्छेदमुङ्खाहादिकं वा कुयाति । 'शेषे तु' उष्णादित्रये परिष्ठापयतः पृथिन्यादिकाया विराध्यन्ते ॥ ५८८० ॥

> इइ ओअण सत्तविही, सत्तू तिद्यकतादि जा तिण्णि । वीसुं वीसुं गहणं, चतुरादिदिणाइ एगत्थ ॥ ५८८१ ॥

'इति' एवमोदनस्य संसक्तस्य विधिरुक्तः । अथ सक्तृनां संसक्तानां विधिरुच्यते—यत्र सक्तवः संसक्ता लभ्यन्ते तत्र नैव गृह्यन्ते । अथ न संस्तरन्ति ततस्ति इवसक्ततान् सक्तृन् गृह्यन्ति । आदिशब्दात् तैरप्यसंस्तरन्तो <sup>ब</sup>द्वितीय-तृतीयदिनकृतानिष सक्तून् गृह्वन्ति, ते पुनः पृथक् पृथग् गृद्धन्ते । चतुर्दिवसकृतादयस्तु सर्वेऽप्येकत्र गृद्धन्ते तेषामयं प्रत्युपेक्षणाविधिः—रजस्राणमधः मसीर्य तस्योपरि पात्रकवन्धं कृत्वा तत्र सक्तवः प्रकीर्यन्ते, तत ऊर्द्धमुखं पात्रकवन्धं कृत्वा 10 एकस्मिन् पार्श्वे नीत्वा यास्तत्र ऊरणिका लग्नास्ता उद्धृत्य कर्परे प्रक्षिप्यन्ते, एवं प्रत्युपेक्ष्य भूयोऽपि तथैव प्रत्युपेक्षन्ते ॥ ५८८१ ॥ ततः-

नव पेहातों अदिहे, दिहे अण्णाओं होंति नव चेव। एवं नवगा तिण्णी, तेण परं संथरे उज्झे ॥ ५८८२ ॥

नवनाराः प्रत्युपेक्षणां कृत्वा यदि प्राणजातीया न दृष्टास्ततो भोक्तव्यास्ते सक्तवः, अथ 15 हष्टास्ततो भ्योऽप्यन्या नववारा प्रत्युपेक्षणा भवति, तथापि यदि दष्टास्ततः पुनरपि नववाराः मत्युपेक्षर्नते । ततो यद्येवं त्रिभिर्नवकैः शुद्धास्ततो भुझताम् । अथ न शुद्धास्तदा ततः परं 'उज्झेत्' परिष्ठापयेत् । अथासस्तरणं ततस्तावत् प्रत्युपेक्षन्ते यावत् शुद्धीमवन्ति ॥ ५८८२ ॥ प्राणजातीयानां च परिष्ठापने विधिरयम्---

> आगरमादी असती, कप्परमादीसु सत्तुए उरणी। पिंडमलेवाडाण य, कातूण दवं तु तत्थेव ॥ ५८८३ ॥

20

या ऊरणिकाः प्रत्युपेक्षमाणेन दृष्टास्ता आकरादिपु परिष्ठापनीयाः । इह घरद्वादिसमीपे ममूता यत्र तुषा भवन्ति स आकर उच्यते । तस्याभावे कर्परादिषु स्तोकान् सक्तृन् प्रक्षिप्य तत्रोरणिकाः स्थापयित्वा बहिरनावाधे प्रदेशे स्थाप्यन्ते । यदि च द्रवभाजनं नास्ति ततो ये सक्तवः शुद्धा अलेपकृताश्च ते 'पिण्डं कृत्वा' भाजनस्येकपार्श्वे चम्पयित्वा तत्रैव च द्रवं 'कृत्वा' 25 गृहीत्वा भुक्तते ॥ ५८८३ ॥ यत्र च काक्षिकं संसज्यते तत्रायं विधिः-

आयामु संसङ्क्षिणोदगं वा, गिण्हंति वा णिर्च्यत चाउलोदं ।

१ ° ष्टापयति तदा भा॰ का॰ ॥ २ °त्—धहो ! अमी श्रमणका मत्ताः यदेवं दुर्लभमा-द्यारं गृहीत्वा छर्दयन्तीति । 'होपे तु' का॰ ॥ ३ हितीयदिवसकृतान् यावत् त्रयो दिवसा येपां सञ्जाताः तृतीयिदिवसकृता इत्यर्थः हानिष गृह्मित, तेपां पुनः 'विष्वग् विष्वग्' पृथक् पृथग् त्रहणं कर्त्तव्यम्। चतुर्दिवसः कां ॥ ४ वते। एवं त्रीणि नवकानि प्रत्यु-पेक्षणानां भवन्ति। तृतो यद्येवं कां ॥ ५ वते, आदिशब्दाद्वस्यस्याव्येवंविधस्य परित्रहः। तसा° का॰ ॥ ६ ° इंड चाउलोद्गं। गिह्र तामा॰ ॥

25

गिहत्थभाषामु च पहिलणं, मत्ते च सोहेतुवर्रि छुमंति ॥ ५८८४ ॥ श्रीयामं संस्पृष्टपानम्मुण्णोदकं चा 'निर्धृतं चा' प्राग्नुकीमृनं 'चाउछोदकं' तण्डुछघावनं गृहन्ति । एतेपाममावे तदेव काक्षिकं गृहस्थमाजनेषु प्रत्युपेक्ष्य मात्रके चा शोधियत्वा यद्यसं- सक्तं तदा प्रतिग्रहोषरि प्रक्षिपन्ति ॥ ५८८४ ॥ द्वितीयपदमाह—

विह्यपद् अपेक्सणं तु, गेळण्ण-ऽद्वाण-ओममादीमु । तं चेत्र मुक्लगहणे, दुछम द्व दोमु त्री जयणा ॥ ५८८५ ॥

हितीयपदे ग्छाना-ऽच्या-ऽचमादिषु कारणेषु 'खंबक्षणं' पिण्टस्याप्रख्षेष्ठणमपि कुर्यात् । 'तदेव च' ग्छानत्वादिकं हितीयपदं 'ग्रुप्कस्य' खोदनस्य ग्रहणे मन्तव्यम् । हुर्लमं चा द्रवं पश्चान्न लम्यते ततः पृषं तद् गृहीतमिति कृत्वा नान्ति तद् माननं यत्र प्रथक् श्रुप्कं गृहाते । 10''दोगु ची जयण'' चि 'ह्रयोरिप' अमत्युपेक्षणा-ग्रुप्कग्रहणयोरेपा यतना कर्तव्या । एपं सङ्ख्यायायमासार्थः ॥ ५८८५ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

अचाउर सम्मृहो, वेलाऽतिक्षमति सीयलं होह । असहो गिण्हण गहिते, सुच्छेज अपेक्खमाणो वि ॥ ५८८६ ॥

कश्चिदतीव 'श्रातुरत्वेन' ग्छानत्वेन 'सम्मृदः' मम्मोहं—समुद्धातमुपगनमतो यावन प्रख्पेश्चते 15 तावद् वेछाऽतिकामति जीतळं वा नावना काळेन भवति, नत एवम् 'श्रग्चटः' विशुद्धमावी गृह्णानो वा गृहीते वा पिण्डे प्रख्पेक्षणामकुर्वाणोऽपि 'शुच्येत' प्रायश्चित्तमाग् न भवेत्॥५८८६॥ "

ओमाणपेस्तितो चेस्डऽतिक्रमो चिस्टिडमिच्छति मयं वा । एवंचिहे अपेहा, ओमे सतिकास ओमाणे ॥ ५८८७ ॥

थव्यति वा गच्छतां सार्थः 'अवमानमेरितः' प्रमृतमिक्षाचरार्फाणेः, यावच प्रत्युपेक्षते तावद् 20 वेछातिक्रमो भवति, स च मार्थश्रिलितिमच्छति, पृष्टतो गच्छतां च मयम्, तत एवंविये कारणेऽपेक्षा, प्रत्युपेक्षागन्तरेणापि पिण्हं गृहीयादित्यर्थः । अवमे च प्रत्युपेक्षमाणानां 'सत्काछः' मिक्षाया देशकाछः स्फिटति सूर्यो चाऽखमेति अवमानं वा—मिक्षाचराकीणे ततोऽप्रत्युपेक्षित-मपि गृहीयात् ॥ ५८८७ ॥ परम्—

तो कुजा उत्रश्रोगं, पाणे दहुण तं परिहरेजा । कुजा ण वा वि पेदं, मुज्जदं अतिसंभपा सो तु ॥ ५८८८ ॥

यदि अनन्तरोक्तकारणः प्रस्युपेक्षणं न सर्वति नत उपयोगं कुर्यान् । कृते चोपयोगे यदि प्राणिनः पद्रयति ततस्तान् दृष्ट्वा 'तदृ' भक्त-पानं परिदृरेत् । अथवा अत्यानुरः 'प्रदृष्टि' उपयोगमपि च कुर्याद् वा न वा । अनुपयुक्तानोऽपि चातिमम्प्रमादसे। साधुः शुध्यति । यचाधम्तादुक्तं

१ 'आयामम्' अयसायणं संम्रुष्टपानकं-गोरसमाजनयायनम् उष्णोद्कं या-उद्वत्त-विद्ण्टं 'निष्ठुं° का०॥ २ अथावय हिनीं का०॥ ३ शुष्कम्-ओटनं गृहानं, अनस्तनमध्य एव तद् गृक्षीयात् । "दोमु कां०॥ ४ °प निर्युक्तिगाथा का०॥ ५ भावितं महानृत्वे हिनीयपदम् । अथाऽध्या-उत्तमयोस्तदेव भावयति ध्यानग्णं का०॥ ६ 'प्रेक्षां' प्रन्युपेक्ष-णाम् उपं कां०॥

माष्यगाथाः ५८८४-९२ ]

"संसक्तः शुष्कीदनः पृथम् मृह्यते" (गा० ५८७२) तत्राप्येतेप्वेव रहाना-ऽघ्वा-ऽचमेषु कारणेषु द्वितीयपदं मन्तन्यम् ॥ ५८८८ ॥ तथा चाह—

वीसुं घेप्पइ अतरंतगस्स वितिए दवं तु सोहेति । तेण उ असुक्लगहणं, तं पि य उण्हेयरे पेहे ॥ ५८८९ ॥

'अतरन्तगस्य' ग्लानस्य योग्यं 'विष्वग्' एकसिन् मात्रके गृह्यते, द्वितीये च मात्रके द्रवं म् शोधयति, ततो यत्र शुष्कोदनः पृथग् गृह्यते तत् तृतीयं मात्रकं नार्रतीति कृत्वा शुष्कमाद्रं वा एकत्रेव प्रतिग्रहे गृह्णीयात् । ग्लानस्यापि यद् ओदन-द्वितीयाङ्गादिकमेकसिन् मात्रके गृह्णाति तदिष उप्णं ग्रहीतत्यम् । 'इतरत् तु' शीतलं प्रत्युपेक्षेत, यदि असंसक्तं ततो गृह्णीयादन्यथा तु नेति भावः ॥ ५८८९ ॥

अद्वाणे ओमे वा, तहेव वेलातिवातियं णातुं।

10

25

दुष्ठभदवे व मा सिं, घोवण-पियणा ण होहिंति ॥ ५८९० ॥ अध्वित वाडवमोदयें वा वेलाया अतिपातम्—अतिकमं ज्ञात्वा तथेव शुढेंकं विष्वग् न गृहीयात् । दुर्लमं वा तत्र ग्रामे द्रवं—पानकं ततो मा "सिं" एपां साध्नां माजनधावन-पाने न भविष्यत इति कृत्वा पूर्वं मात्रके द्रवं गृहीतं ततो नास्ति भाजनं यत्र शुष्कं पृथग् गृह्यते अत एकत्रैव गृहीयात् ॥ ५८९० ॥ उक्तमोदनविषयं द्वितीयपदम् । अथ पानकविषयमाह— 15

आउट्टिय संसत्ते, देसे गेलण्णऽद्धाण कक्खरें अखिप्यं। इयराणि य अद्धाणे, कारण गहिते य जतणाए।। ५८९१॥

यथा कारणे 'आकुष्टिकया' जानन्तोऽपि संसक्ते देशे गच्छिन्ति तथा तत्र गताः सन्तः संसक्तमपि पानकं गृहिन्त । गृहीत्वा च ग्लानत्वेऽध्विन 'कर्कशे वा" अवमे क्षिपं न परित्यने- युरि । तथाहि—ग्लानत्वे यावत् ससक्तं परिष्ठापयन्ति तावद् ग्लानस्य वेलातिक्रमो भवति, 20 अध्विन सार्थात् परिश्रश्यन्ति, अवमोदर्थे भिक्षाकालः स्फिटित, ततो न क्षिपं परित्यनेयुः । 'इतराणि च' सागारिकस्य पश्यतें: परिष्ठापनम् इत्यादीनि यानि पूर्वप्रतिपिद्धानि तान्यप्यध्विन वर्तमानः कुर्यात् । एप कारणे-यतनया गृहीतस्य संसक्तस्य विवेचने विधिरवगन्तव्य इति सद्वहगाथासमासार्थः ॥ ५८९१ ॥ अथैनामेव विवृणोति—

आउद्धि गमण संसत्त गिण्हणं न य विविचए खिप्पं। ओम गिलाणे वेला, विहम्मि सत्थो वइक्रमइ ॥ ५८९२ ॥

यथाऽऽकुट्टिकया संसक्तदेशे गमनं तथा तत्र गतः ससक्तमि गृहीयात् न च क्षिप्रं 'विविश्यात्' परिष्ठापयेत् । कृतः ! इत्याह—अवमे भिक्षाकालः स्फिटति, ग्लान्ये वा ग्लानस्य वेलाऽतिक्रमेत्, 'विहे' अध्विन सार्थो व्यतिकामित, ततः क्षिप्रं न परित्यजेत् ॥ ५८९२ ॥

१ °स्तिति, तेन कारणेन अग्रुष्तस्य-आईस्य तुशब्दात् शुष्तसार्धम् ओदनस्य प्कत्रेव प्रतिष्रहे ष्रहणं कर्त्तव्यम् । ग्लान॰ का॰ ॥ २ 'ग्रुष्तम्' ओद्नं वि॰ का॰ ॥ ३ अवमीद्र्यी-परपर्याये "अखिष्पं" ति श्रिप्रं षां• ॥ ४ °तः उष्णे वा भृभागे ऊर्न्नस्थितस्य वा यन् परिष्ठापनं तह्यसणानि श्रीणि स्थानानि यानि गां• ॥ ५ इति निर्युक्तिगाथा॰ ना॰ ॥

25

असियादी संसत्ते, संकप्यादी पदा तु जह सुज्ये । संसद्ध सत्तु चाउळ, संमन्डमती तहा गहणं ॥ ५८९३ ॥

श्रीवादिमिः कारणिर्यथा संसक्तं देशे मद्रहपादीनि पदानि कुर्वाणोऽपि शुच्यति तथा तत्र गतो यदि श्रसंसक्तं पानकं न उमते तैनः सम्रष्टपानकं नन्दुकोदकं वा संसक्तं सकृत् वा ध्संसक्तान् तथेव गृहीयात्॥ ५८९३॥ तेषां पुनः गृहीतानामयं विधिः—

> ओवरगहियं चीरं, गालणहेउं घणं तु गेण्हंति । तह वि य असुन्झमाणे, असनी अद्धाणजयणा उ ॥ ५८९४ ॥

श्रीपप्रहिकं 'घनं' निश्छिदं चीवरं तेषां संसक्तपानकानां गालनाह्ते गिर्हिन्ति । 'तथापि' तेनापि गाल्यमानं यदि न शुध्यति न वा नण्डुख्यावनादिकपपि लस्यंत, ननो या प्रथमोह्य-10केऽध्विन गच्छतां ''तुवरे फले य रुक्ते ०'' (गा० २९२२) इत्यादिना पानकयनना भणिता सा कर्तव्या ॥ ५८९४ ॥ अथ दिश्विषयं विधिमाह—

> संग्रन गोरसस्सा, ण गालणं णेत्र होह परियोगो । कोडिदुग-लिंगमादी, तहिँ जयणा णो य संयनं ॥ ५८९५ ॥

यदि कापि संसक्ती गोरमी छम्यने ततस्तम्य न गाळनं न या परिमोगः कर्नव्यः, किन्तु 15 "कोडिट्रग-लिंगमाइ" चि कोटिट्रयेन—विशोधिकोट्या अविशोधिकोट्या च सक्त-पानप्रदणे यतित्रव्यं याक्दाधाकर्मापि गृद्यते, अन्यलिङ्गमपि कृत्या सक्त-पानप्रदगद्यने, न पुनः संसक्तो गोरसो प्रदीतन्त्र्यः ॥ ५८९५ ॥

अथ ''इयराणि य'' (गा० ५८९१) इत्यादिपश्चार्दं, ज्याचेष्टे—

सागारिय सन्यत्तो, णन्यि य छाया विद्दम्मि द्रं वा । वेला सत्यो व चल, ण णिसीय-पमझण कुछा ॥ ५८९६ ॥

अञ्चित गच्छतां सर्वतोऽपि सागारिकम्, छाया च तत्र नान्ति, अन्ति वा परं दूरे, तत्र च गच्छतां वेचाऽतिकामित, साथां या चछति, तत्र ठच्णेऽपि म्माँगे परिष्ठापयेत् । यत्र चोपविद्यतः सागारिकं शङ्कादयो वा दोषाः अशुचिकं वा स्त्रानं तत्र निपदन-प्रमानिनं अपि न कुर्यात् ॥ ५८९६ ॥

॥ आहारविधिपकृतं समाप्तम् ॥

१ नत प्यमसंस्कास्य पानकस्यासनि संसक्तमिष संस्पृप्रपानकं नन्दृष्टोदकं या संस-कान् या सक्त्वार्यय गृहीयान् । इह पानकाधिकारे सक्त्रद्वणं संस्कृत्यसास्यान असङ्गायातिमिति कृत्या च दुष्टम् ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः संसक्तपानकानां गृही व्यं ॥ २ °स्यते, तत एयमशुष्यति 'असति या' अविद्यमाने पानकताने प्राप्यमाणे इन्ययंः प्रथमे विक् ॥ ३ °सारो सागारिकस्य पर्यनाऽपि परिष्का ॥

10

#### पानक विधि प्रकृतम्

सूत्रम्---

निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए अणु-प्यिवट्टस्स अंतोपिडग्गहगंसि द्गे वा दगरए वा दगफुसिए वा परियावजेजा, से य उसिणे भोयण-जाते भोत्तव्वे सिया; से य सीए भोयणजाते तं नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पदेसे परिद्ववेयव्वे सिया १२॥

अस्य सम्बन्धमाह-

आहारिवही बुत्तो, अयमण्णो पाणगस्स आरंभो । कायचउकाऽऽहारे, कायचउकं च पाणिम्म ॥ ५८९७ ॥

आहारिविधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, अयं पुनरन्यः पानकस्य विधिप्रतिपादनाय सूत्रारम्भः क्रियते । तथा आहारेऽनन्तरसूत्रे प्राणमहणेन त्रसा वीजमहणेन वनस्पतिकायाः रजोमहणेन पृथिन्यमि-कायो गृहीताविति कायचतुष्कमुक्तम् । इहापि पानके कायचतुष्कमुक्यते—तत्र शीतोदक-मप्कायः, उष्णोदकमिमकायः, नालिकेरपानकादिकं वनस्पतिकायः, दुःषं त्रसकायः । एवं 15 चत्वारोऽपि काया अत्रापि सम्भवन्तीति ॥ ५८९७ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—

निर्श्रन्थस्य गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टस्यान्तःप्रतिप्रहे भक्त-पानमध्ये 'दकं वा' प्रमूताप्कायरूपं 'दकरजो वा' उदकविन्दुः 'दकस्पर्शितं वा' उदकशीकराः पर्यापतेयुः । तच्चोष्णं भोजनजातं ततो भोक्तव्यं स्यात् । अथ शीतं तद् भोजनजातं ततस्तज्ञात्मना भुद्धीत, नान्येपां दद्यात्, एकान्ते वहुपाशुके प्रदेशे परिष्ठापयितव्यं स्यादिति सूत्रार्थः॥ अथ भाष्यम्— 20

परिमाणे नाणत्तं, दगविंदुं दगरयं वियाणाहि । सीभरमो दगफ़सितं, सेसं तु दगं दव खरं वा ॥ ५८९८ ॥

दकरजः प्रभृतीनां परिमाणकृतं नानात्वम् । तथाहि — यस्तावद् दकविन्दुस्तं दकरजो विजानीहि । ये तु 'सीमराः' पानीयेऽन्यत्र प्रक्षिप्यमाणे उदकसीकरा आगत्य प्रपतन्ति ते दकस्पर्शितम् । 'शेपं तु' यत् प्रभूतमुदकं तद् दकमिति भण्यते । तच्च द्रवं वा खरं वा भवति 25 इति विषमपदन्याख्यानं भाष्यकृता कृतम् ॥ ५८९८ ॥ सम्प्रति निर्युक्तिविस्तरः —

एमेव वितियसुत्ते, पलोगणा गिण्हणे य गहिते य । अणभोगा अणुकंषा, पंतत्ता वा देगं देजा ॥ ५८९९ ॥ अधस्तनाहारस्त्रादिदं द्वितीयस्त्रमुच्यते । तत्र द्वितीयस्त्रेऽप्येवमेव विधिर्दृष्ट्यैः । महणे

१ °पा, पडिणीता वा दगं का ।। २ दवं दे 'तागा ।। २ °व्यः । कथम ? इति अत आह—उद्कस्य प्रहणे का ।।

गृहीते च पानके 'प्रकोकना' प्रख्येक्षणा पिण्डमेव मन्त्रच्या । तच उदकं त्रिमिः कारणेर्द्र-चात् । तच्या—"अणमोगा" इत्यादि । अनामोगेन काचिद्रगारी एकतेव काखिकं पानीयं चान्तीति कृता 'काखिकं दात्यामि' इति दुच्या त्रिस्मृतिवद्याज्ञनं द्यात् । अनुक्रम्या वा प्रीप्नमनये तृपाक्रान्तं सावुं दृष्ट्या 'श्रीतकं वकं पिनेद्' इति दुच्या काचिदुदकं द्यात् । ग्रान्तत्रचा प्रत्यनीकृतया वा काचिद् मिखुकाग्रुपासिका 'प्नेपामुदकं न कर्यते अतो व्रतमकं करोमि' इनि दुच्या सावृत्तमुदकं द्यात् ॥ ५८९९ ॥ अयोवेव विविनाह—

सुद्धाम्म य गहियम्मी, पच्छा णाते विगिचए विहिणा । मीसे परुविते उण्ह्-सीतसंज्ञोग चडमंगी ॥ ५९०० ॥

यदि न्हुड 'शुढे' रिक्ते प्रतिप्रहे गृही तं 'पश्चाच' प्रहणानन्तरं ज्ञातम् यथा—उद्ध-10निद्रम् ; ततः 'विष्टिना' वस्यमाणेन 'विष्टिष्ट्यात्' परिष्ठापयेत् । "मासे" ति मिश्रं नाम—यत्र प्रतिप्रहे पृवेमन्यद् द्रवं गृहीनं पश्चाच पानीयं पतितम् एतद् निश्रसुच्यते, तत्र 'निश्रे' द्या-श्रीतसंयोगे चतुर्भक्षयाः प्रस्तपा कर्तव्या ॥ ५९०० ॥

तत्र रिके प्रतिबंहै यद् गृहीतं तसायं परिष्ठापनाति विः—

नन्येव भावणम्मी, अलब्ममाणे व आगरसमीवे ।

<sup>15</sup> सपहिरगई विगिच्द, अपरिस्पव उछमाणे वा ॥ ५९०१ ॥

यतो माननादिवरतिक्रण दनं तेषेव तदुवकं प्रक्षिपित । अथ मा तत्र प्रहेतुं न ददाति तत एवमकम्यमाने सा प्रच्छयते—कृतस्त्रण्दमानीतम् १ । ततो जसात् कृत-सरःप्रसृतेरा-करादानीतं तस्य सनीते गत्ना परिष्ठापितिकातियुक्तिमणितेन (गा० १ आव० हार्रि० दीका पत्र ६१९-२०) विधिना परिष्ठापयेत् । अथवा स्थितिग्रहमित क्षीरहमस्य च्छायायामेकान्ति १० स्थापयित । अथ प्रतिप्रहोऽन्यो न विद्यते ततो यद् अगरिष्ठावि वदादिक्रमार्वे ज्ञन्यािवितं भावतं नत्र प्रक्षिणित ॥ ५९०१ ॥ अथ पृत्रेमन्यद्वत्र्ये गृहीते पतितं तत्र ह्यं चतुर्मर्का—

दर्ख तु उण्हमीतं, सीउण्हं चेत्र दो ति उण्हाहं । दुण्णि वि सीताहं चाउलोद तह चंदण वने य ॥ ५९०२ ॥

इह द्रस्यं चतुर्घो, उद्यर्घा—किञ्चिद्धप्यं श्रीतपरिणानम् १ अरगं श्रीतस्यापनम् २ १६ अन्यद्वप्यस्यपारिणामम् २ अपरं श्रीतं श्रीतपरिणानम् १ । अश्रासकचात् प्रथमं चतुर्थमकं ज्यान्यानि—''चारस्रोद'' इत्यादि । त्रप्रस्ते चन्द्रम-चन्द्रमार्गानि द्रस्यानि 'श्रीतानि' श्रीत-परिणामानि ॥ ५९०२ ॥ तृतीयमक्तमाह—

आयाम अंवकंजिय, जित उनिणाणुनिण नो विवागे वी । उत्तिणोद्ग-पंजानी, उनिणा वि नर्णु गना सीना ॥ ५९०३ ॥

र 'न्हे 'विविनिक्तं' परिष्ठापयित रुं॰ ॥ २ 'या—''डाह्मीयं'' ति ''सूचनात् स्वस्' इति इत्या किञ्चि 'रुं॰ ॥ ३ 'स्था इह तृतीयस्त्रे समावपरिणास्त्रक्षेणे हे अपि वस्तुनी उप्णे, चतुर्यसङ्घ तु हे अपि शीते । अथा' रुं॰ ॥ थ शीतसमावानि शीतपरिणासनि सवन्तीति चतुर्थो सङ्गाप्रश्वासय प्रथम-तृतीयसङ्गवाह रुं॰ ॥ ५ °णा उसिण द्यान ॥

आयामा-ऽम्छकाञ्चिकादीनि द्रव्याणि यद्युष्णानि ततो 'विपाके' परिणामेऽपि तान्युष्णान्येव भवन्तीति कृत्वा तृतीयो भङ्गः । यानि पुनरुष्णोदक-पेयादीनि द्रव्याणि तान्युष्णान्यपि 'तनुं' शरीरं गतानि शीतानि भवन्तीत्यनेन प्रथमो भङ्गो व्याख्यातः ॥ ५९०३ ॥

अथ द्वितीयभङ्गं व्याचष्टे-

सुत्ताइ अंवकंजिय-घणोदसी-तेछ-लोण-गुलमादी।

..

ħ

सीता वि होंति उसिणा, दुईतो चुण्हा व ते होंति ॥ ५९०४ ॥

युत्तं—मदिराखोलः देशविशेषप्रसिद्धो वा कश्चिद् द्रव्यविशेषः, तदादीनि यानि द्रव्याणि, यच अम्लं काञ्जिकम्, अम्ला च घनविकृतिः, अम्लं च उदश्चित्—तक्रम्, यच तैलं लवणं गुडो वा, एवमादीनि द्रव्याणि शीतान्यपि परिणामत उष्णानि मवन्तीति द्वितीयमङ्गेऽ-वतरन्ति । अथ तान्युष्णानि ततः 'उष्णानि' उष्णपरिणामानीति तृतीये भङ्गे प्रतिषच्यानीति 10 ॥ ५९०४ ॥ आह कतिविधः पुनः परिणामः १ इति उच्यते——

> परिणामो खळ दुविहो, कायगतो वाहिरो य दन्वाणं। सीओसिणत्तणं पि य, आगंतु तदुन्भवं तेसि ॥ ५९०५॥

द्रव्याणां परिणामः द्विविधः—कायगतो बाह्यश्च । तत्र कायेन-शरीरेणाहारितानां द्रव्याणां यः शीतादिकः परिणामः स कायगतः, यः पुनरनाहारितानां स बाह्यः । स च बाह्यः परिणामः 15 शीतो वा स्यादुष्णो वा । तदपि च शीतोष्णत्वं द्रव्याणां द्विधा—आगन्तुकं तदुद्भवं च ॥ ५९०५ ॥ उभयमपि व्याचष्टे—

साभाविया व परिणामिया व सीतादतो तु दन्वाणं। असरिससमागमेण उ, णियमा परिणामतो तेसिं॥ ५९०६॥

स्वाभाविका वा परिणामिका वा श्रीतादयः पर्याया द्रव्याणां भवन्ति । तत्र स्वाभाविका 20 यथा—हिमं स्वभावशीतलम्, तापोदकं स्वभावादेवोष्णम् । परिणामिकास्तु पर्याया द्रव्यान्त-रादिबाह्यकारणजनिताः, तथा चाह—"असरिस" इत्यादि, असहशेन वस्तुना सह यः समा-गमः—मीलकस्तेन नियमात् 'तेषां' द्रव्याणां 'परिणामः' पर्यायान्तरगमनं भवति, यथा— उदकादेः शीतलस्याप्यग्रितापेन आदित्यरिमतापेन वा उप्णतागमनम् ॥ ५९०६ ॥

एतदेव सुन्यक्तमाह—

25

सीया वि होंति उसिणा, उसिणा वि य सीयगं पुँणरुवेंति। दन्वंतरसंजोगं, कालसभावं च आसञ्ज ॥ ५९०७॥

द्रव्यान्तरेण-अग्नि-जलादिनां सयोगं-सम्बन्धं कालस्य च-ग्रीप्म-हेमन्तादेः स्वभावमासाध शीतान्यपि द्रव्याण्युप्णानि भवन्ति उप्णान्यपि च शीततां पुनरुपयान्ति ॥ ५९०७ ॥

एप आगन्तुकः परिणामो मन्तन्यः । अयं पुनस्तदुद्भवः---

30

तानोदगं तु उसिणं, सीया मीसा य सेसगा आवो ।

१ °हतो उण्हा तामा ।। २ ''उदसी तव'' इति चूर्णी विशेषचूर्णी न ॥ ३ °कं राजगृह-नगरभावि सभा भा ।। ४ पुण भयंति तामा ।।

#### एमेव मेसपाई, स्वीद्व्याई सच्चाई ॥ ५९०८ ॥

तापोदकं स्वमावादेवोष्णम्, 'रोपा आपः' अध्कायद्रव्याणि ग्रीनानि 'मिश्राणि वा' ग्रीतो-णोमयसमावानि मन्नव्यानि । एवमेव 'रापाणि' अष्कायविरद्दिनानि यानि सर्वाण्यपि रूपि-द्रव्याणि तानि कानिचिद्धणानि यथा अधिः, कानिचिन् ग्रीनानि यथा हिमम्, कानिचिन् कृत ग्रीतोष्णानि यथा प्रथिया ॥ ५९०८ ॥

> एएण मुत्त न गर्न, जो कायगनाण होह परिणामी । मीतोदमिस्पियम्मि उ, दव्यम्मि उ मग्गणा होनि ॥ ५९०९ ॥

य एप 'कायगतानाम' आहारितानां दृत्याणां परिणाम उन्हों नेतेन सृत्रं गतम्, किन्तुं 'ग्रीतोदकिमिश्रितेन' सचिनोदकिमिश्रण दृत्येणहाविकारः। तत्र चेथं मार्गणा मवनि ॥५९०९॥

10 दृहती थार्व एकक्षण अंतिम्म दाहि ची चहुरा ।

भाञ्चमममाद्यमं पि य, फामादिविमेमितं जाण ॥ ५९१० ॥

इह पृत्रेगृहीते द्रव्ये यदा श्रांतीद्रकं पतित तदा इयं चतुर्मद्री—"दृहतो थोवं" ति स्त्रोंकं पतितिमिति प्रथमे यद्वः । "एकेकणण" ति स्त्रोंकं वहुकं पतितिमिति द्वितीयः, बहुति स्त्रोंकं पतितिमिति तृतीयः । "अंतिम दोहि वी बहुगं" ति बहुति वहु पतितिमिति चतुर्थः । 15 यद् द्रव्यं पतित यत्र वा पतित तद् भावुक्तमभावुकं वा स्पर्शादिविशेषिनं जानीयात् । किमुक्तं भवति ?— स्पर्श-रस-गन्धेरुक्तरत्या यद् अपराणि द्रव्याणि स्रस्पर्शादिभिभीवयति—परिणामयति तद् भावुक्तम्, तद्विपरीतमभावुक्तम् । ये च स्त्रोक्त-बहुपदाभ्यां चत्यांगे भक्षाः कृतास्त्रेषु प्रत्ये-क्ममी चत्वारो भक्षाः मत्रान्ति— उप्णे उप्णे पतितम् १ उप्णे श्रांतं पतितम् २ शाने उप्णे पतितम् ३ शीतं (अन्थामम्— ६००० । सर्वयन्थायम्— ३९८२५ ) श्रीतं पतितम् १ ॥ ५९१०॥ यत्रेषु विशिषादः—

चरमे विभिचियन्त्रं, दाेसु तु मन्त्रिष्ठ पहिष् मयणा उ । सिप्पं विविचियन्त्रं, मायविम्रुकण समणेणं ॥ ५९११ ॥

चरमं नाम-यन् श्रीतं शीनं पितनम् नन् पुनः मोकं या सोकं पितनं बहुकं वा बहुकं पिततं भवेद उमयमि क्षियं 'वियक्तव्यं' पिष्णापियनव्यम् । 'द्रयोम्तु मध्यमयोः मङ्गयोः' 25 'उप्णे शीतं पितनम्, शीतं उप्णं पितनम्' इतिछक्षणयोविक्यमाणा मजना भवित । यः पुनरुष्णे उप्णं पितनिमिति प्रथमो मङ्गः तत्र तत्क्षणादेव मित्तमावो नापगच्छतीनि कृत्वा क्षिप्रमेव मायाविमुक्तन अमणेन तद् विवेचनीयम् । मायाविमुक्तप्रहणेनदं ज्ञापप्रति—शीतं पिर्णाप्यित्त । यत्रमावेष्ठ यावन् स्विष्ठ मच्छित तावन् नद् अचित्तीमृनं तनः परिमुद्धः न परिण्णप्यिते । अथ मानृष्यानेन मन्दं मन्दं गच्छित चिन्तयित च—ित्रष्ठत् तावत् पश्चान् परिणनं परिमाक्ष्ये; 20 एवं मायां कृत्रेतः स्विष्ट्छाद्वीक् परिणनमित्र न कृत्यते ॥ ५९११ ॥

थय मध्यमभद्गद्वये सर्वनागाह—

१ °न्तु विनेयच्युन्पादनार्थिमिदं गर्च व्याख्यातम्। अत्र तु 'झातो' कां॰ ॥ २ तामेय द्श्यति इत्रत्रणं कां॰ ॥ ३ °जनां व्याख्यानयसाह का॰ ॥

25

थोवं वहुम्पि पिडियं, उसिणे सीतोदगं ण उन्झंती । हंदि हु जाव विगिचति, भावेज्ञति ताव तं तेणं ॥ ५९१२ ॥

बहुके पूर्वगृहीते स्तोकं पतितमित्यत्र यदि उप्णे वहुनि शीतोदकं स्तोकं पतितं तदा नोज्यन्ति । कुतः ? इत्याह—'हन्दि' इत्युपप्रदर्शने, यावद् विविनक्ति तावत् 'तत्' स्तोकं शीतो-र्दकं 'तेन' बहुकेनोष्णेन 'भाव्यते' परिणतं क्रियते, ततः परिभोक्तव्यं तदिति सावः ॥५९१२॥ ठ

जं पुण दुहतो उसिणं, सममतिरेगं च तक्खणा चेव । मिन्सिक्षमंगएसं, चिरं पि चिहे वहं छूढं ॥ ५९१३ ॥

यत् पुनर्हिघाऽप्युष्णम्—उष्णे उष्णं पतितिमत्यर्थः तत् परिणामतः परस्परं 'समं' तुरुयं मवेद् 'अतिरिक्तं वा' द्वयोरेकतरमधिकतरं तत्रापि तत्श्रणादेव सचित्तमावो नापगच्छतीति' वाक्यशेषः । यो तु मध्यमो द्वौ भङ्गो 'उष्णे जीतं पतितम्, शीते वा उष्णं पतितम्' 10 इतिरुक्षणो तयोः स्तोके वहु प्रक्षिप्तं चिरमपि सचित्तं तिष्टेत्, ततस्तदिप क्षिपं चिरेण वा विवेचनीयम् ॥ ५९१३ ॥ अथोदकस्येव परिणमनरुक्षणमाह—

वण्ण-रस-गंध-फासा, जह दन्वे जिम्म उकडा होंति । तह तह चिरं न चिद्वह, असुमेसु सुमेसु कालेणं ॥ ५९१४ ॥

यसिन् द्रैं वया यथा वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्भा उत्कटा उत्कटतरा भवन्ति तथा तथा तेन 15 द्रव्येण सह मिश्रितमुद्रकं चिरं न तिष्टति, क्षिप्रं क्षिप्रतरं परिणमतीति भावः । किमविद्येषेण ? न इत्याह—येऽशुभा वर्णादय उत्कटास्तेष्वेव क्षिप्रं परिणमति, ये तु शुभा वर्णादयस्तेष्ट्रकटेषु कालेन परिणमति, चिरादित्यर्थः ॥ ५९१४ ॥ अत्रेदं निटर्शनम्—

जो चंदणे कडरसो, संसद्वजले य द्सणा जा तु।

सा खल दगस्स सत्यं, फासी उ उवग्गहं क्रणति ॥ ५९१५ ॥

इह तण्डुलोदकं चन्दनेन कापि मिश्रितं तत्रै च चन्दनस्य यः कडुको रसः स तण्डुलोदकस्य शस्त्रं परं यस्तदीयः स्पर्शः श्रीतलः स जलस्योपग्रहं करोतीति कृत्वा चिरेण तत् परिणमति । एवं सस्रष्टजलस्यापि या 'दूपणा' अम्लरसता सा उदकस्य शस्त्रं स्पर्शस्तु शीतल्त्वादुपग्रहकारी अतिश्चरेण परिणमति ॥ ५९१५ ॥

घयकिट्ट-विस्सगंधा, दगसत्थं मधुर-सीतलं ण घतं । कालंतरमुप्पण्णा, अंविलया चाउलोदस्स ॥ ५९१६ ॥

घृतस्य सवन्धी यः किट्टो यश्च विस्रो गन्यः ताबुदकस्य ग्रम्बम्, यत् तु रसेन मधुरं स्पर्गेन च गीतलं घृतं तद् उपग्रहं करोतीति ग्रम्बं न भवति, अतश्चिरात् परिणमति ।

१ °ति अतः परिष्ठापनीयं तदिति चाक्य का । "दुहतो णाम पुव्यगहिन पि टिउणं जं पि पिटतं तं पि उनिणं, तं परिणामतो तुल क्षतिरेगं वा एगतर तिन्मिषेव क्षणे न ग्रवित्तमाने व्यगन्छिन इति वाक्यशेष, तापे निग्प चेव निगिचिज्ञति।" इति चूर्णां विद्योपचूर्णां न ॥ २ द्रव्ये "ज्ञष्ट" नि उत्तरप्र "तह तह" ति चीप्साया निर्देशादिहापि चीप्सा द्रष्ट्य्या, तनोऽयमर्थः—यथा यथा पा ॥ ३ °त्र 'चन्द्ने' पष्टीसप्तम्योर्थ प्रत्यमेदात् चन्द का ॥

15

20

25

तथा कुंफुंसः—ष्रतिगुलिकेन्त्रण्डुलोदकस्याम्लता या कार्लान्तरेणोत्पन्ना साऽप्युदकस्य ग्रम्नं भवति ॥ ५९१६ ॥

अच्छुकंते जति चाउस्रोद्र सुन्मते जसं अण्णं । दोण्णि वि चिरपरिणामा, भवंति एमेव सेसा वि ॥ ५९१७ ॥

<sup>b</sup> 'अन्युरकान्ते' अपरिणते तण्डुळोदके यद् 'अन्यद्' अपरं सचित्तं जळं प्रक्षिप्यते ततो हैं अप्युदके चिरपरिणामे भवतः । 'शेपाण्यपि' यानि संस्पृष्टपानक-फरुपानकादीनि तेप्विप सचित्तोदकं यदि प्रक्षिप्यते ततः 'ण्वमेव' नान्यपि चिरात् परिणमन्तीति ॥ ५९१७ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

> थंडिछस्स अलंगे, अद्धाणीम असिवे गिलाण वा । गुद्धा अविविचंता, आडिह्य गिण्हमाणा वा ॥ ५९१८ ॥

स्विष्टिलसालामेऽपरिणतपानकमपरिष्ठापयन्तोऽपि शुद्धाः । अध्या-ऽयमा-ऽग्निय-ग्लानस्वेषु या कारणेषु पानकस्य दुर्लमतायाम् 'अविविद्यन्तः' अपरिष्ठापयन्तः 'आकुट्टिकया वा' जान-न्तोऽपि गृहन्तः शुद्धाः ॥ ५९१८ ॥

### ॥ पानकविधिषकुनं समाप्तम् ॥

त्र सरक्षा प्रकृत म्

निग्गंथीण रातो वा वियाछे वा उद्यारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा विसाहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजातीए वा पविखजातीए वा अन्नयरं इंदियजायं परामुसेजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, हत्थ-कम्मपिंसेवणप्पत्ता आवज्जइ मासियं अणुग्या-इयं १३॥

निग्गंथीए रातो वा वियाछे वा उचारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजातीए वा पविखजातीए वा अन्नयरंसि सोयंसि ओगाहिजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणप-

<sup>? &#</sup>x27;'कुकुषा-श्रामिगिरना नेषिचण्ण संदुन्धेदयस्य श्रीयत्ननं चिरेणं काटेणं उपाई'' इति चुर्णी ॥ ''कुकुमो-श्रामिक्टिशं तस्य केरण्णं नंदुकोययस्य श्रायत्तं चिरेण काटेण उपाई'' इति विद्यापच्युंणां । २ °श्रीष य रा° का० । एनहत्तुवारेणेय कां० टीका, दृश्यतां पत्रं १५६१ टिप्पणी २ ॥

## डिसेवणपत्ता आवजङ् चाउम्मासियं अणुग्घा-इयं १४ ॥

अस्य सूत्रद्वयस्य सम्बन्धमाह—

पढमिल्लूग-ततियाणं, चरितो अत्थो वताण रक्खद्वा । मेहुणरक्तहा पुण, इंदिय सीए य दो मुत्ता ॥ ५९१९ ॥

'प्रथम-तृतीययोर्त्रतयोः' प्राणातिपाता-ऽदत्ताटानविरतिरुक्षणयो रक्षणार्थं तीर्थकरानुज्ञीत-शीतोदकपरिमोगे तयोभिङ्गो मा म्दिति कृत्वा पूर्वसूत्रस्यार्थः 'चरितः' गतः, भणित इत्यर्थः । सम्प्रति तु मैथुनत्रतरक्षणार्थमिन्द्रियविषय-श्रोतोविषये हे सूत्रे आरभ्येते ॥ ५९१९ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्यै व्याख्या—निर्धन्थ्याः रात्रौ वा विकाले वा उचारं वा प्रश्रवणं वा विविश्वन्त्या वा विशोधयन्त्या वा अन्यतरः 'पशुजातीयो वा' वानरादिकः 'पक्षिजातीयो 10 चा' मयूरादिकोऽन्यतरदिन्द्रियजातं 'परामृशेत्' सृश्शेत् , सा च निर्श्रन्थी तं च स्पर्श 'स्ताद-येत्' 'सुन्दरोऽस्य स्पर्गः' इत्यनुमन्येत, हस्तकर्मप्रतिसेवनप्राप्ता आपचते मासिकमनुद्धातिकं स्थानम् । इह निर्मन्थीनां परिहारतपो न भवतीति कृत्वा "परिहारद्वाणं" ति पदं न पठनीयम् ॥

एवं द्वितीयसूत्रमपि व्याख्येयम् । नवरम्—अन्यतरस्मिन् 'श्रोतसि' योन्यादें। वानरादिर-वगाहैत, सा च मेथुनप्रतिसेवनपाप्ता यदि स्वादयेत् त्त्रश्चतुर्गुरुकमिति स्त्रार्थः ॥

अथ भाष्यविस्तरः—

वानर छगला हरिणा, सुणगादीया य पसुगणा होंति। वरहिण चासा हंसा, कुक्कुंडंग-सुगादिणो पक्सी ॥ ५९२० ॥

वानराः छगला हरिणाः शुनकादयश्च पशुगणा मन्तन्याः । वर्हिणश्चापा हंसाः कुणुट-ग्रुकादयश्च पक्षिण उच्यन्ते ॥ ५९२० ॥ 20

> जहियं तु अणाययणा, पासवणुचार तहिँ पडिक्रुई । लहुगो य होइ मासो, आणादि सती कुलघरे वा ॥ ५९२१ ॥

यत्रेते पशुजातीयाः पक्षिजातीयाश्च प्राणिनः सम्भवन्ति तद् अनायतनमुच्यते, तत्र निर्मनयी-नामवस्थानं मश्रवणोच्चारपरिष्ठापनं च पतिकृष्टम् । यदि कुर्वन्ति तदा रुघुमासः, आज्ञादयश्च दोपाः । ''सई कुरुघरे व'' ति मुक्तभोगिन्याश्च स्मृतिकरणं कुरुगृहे वा भ्यस्तासां वान्य-25 वादिभिर्नयनं कियते ॥ ५९२१ ॥ इदमेव व्याच्छे-

> भुत्ता-ऽभुत्तविभासा, तस्सेवी काति कुलघरे आसि । वंधव तप्पक्सी वा, दहुणँ लयंनि लजाए ॥ ५९२२ ॥

१ °प्रातत्तदीयजीवादत्त-शितो वां ।॥ २ °स्य म्बद्धयस्य व्याग्या—निर्वन्थ्याः चडान्द्रो वाक्योपन्यासे रात्रों षां ॥ ३ तत आपद्यते चानुमानिकमनुद्रातिकम, चनुर्गुनक-मित्यर्थः॥ अद्य षा ०॥ ४ °ड-सुयमादि राभा ०॥ ५ °ण णयंनि ताना रा ०॥

:5

25

29

मुक्ता-८मुक्तवियापा, मुक्तवाणिन्याः स्मृतिकरणनमुक्तकाणिन्याश्च काँनुकमुत्रेधेनेत्यर्थः । नया "नस्त्रेवि" नि गृहवासे तः—यगुज्ञानीयादिभिः प्रतिसेविना काचिन् इत्स्मृहे आर्थान् सा तान् हृद्धा स्पृतपूर्वरता प्रतिगमनादिभि कुर्यान् । यहा नामां वान्यवान्तराक्षिका वा सुद्द- इसाहदोऽनायनेन स्थितां नामार्थिकां हृद्धा कृत्यया सूयः सगृहमानयन्ति ॥ ५९२२ ॥ किञ्च—

आलिंगणादिया त्रा, अणिहुय-माद्यंस त्रा निसेविङ्या । एरिस्त्रगण परेसी, ण होति अनेपुरेस पि ॥ ५९२३ ॥

ते पशुजातीयादयना मंयनीमाण्डियः, सा वा मंयनी नानाल्डिन, एदपाछिङ्गनादयो दोषा संबद्धः । अपि च—एने जानगदयः स्वमाबादेजानिसृतः—अन्दर्भवदुज्ञ मायिनश्च मवन्ति तत्रक्तेगनिसृत-मायिभिः सा ऋदाजिद्धान्मानं निषवयन् । इंद्यानां च एयु-पक्षिजातीयानां 10प्रवेशो राज्ञाञ्जाः सुरुप्वति 'स मवति' न दायते । कार्यो पुनरम्यसा वसनेरमाने तत्रापि तिष्युः ॥ ५९२३ ॥

कारों गमण वि नहिं, विविचमाणीं आगर्ने छिहेजा। गुरुगो य होनि मानी, आणानि मनी तु म चेत्र॥ ५९२४॥

कारण तथारि स्थितानामुचारम्सं पेथवरास्मी वा गला 'विविधन्याः' परिग्राप्यन्या १८ जानगदिः समापच्छेत , आगत्रश्च तामाण्डितेत , सा च यदि 'छिद्यात्' तं स्पर्धे स्ताद्येत् ततो गुरुनासः आज्ञाद्यश्च दोषाः, स्प्रतिश्च सा चैव पृत्तींचा मवति ॥ ५२.२४ ॥

अथ न न्वादयनि ततः सा शुद्धा, यतना नेयं तत्र ऋतंत्रया—

वंदेण दंडहन्था, निग्गंनुं आयरंति पहिचाणां ।

पविभंते वारिति य, दिवा वि प उ काह्यं एका ॥ ५९२५ ॥

20 'बुँन्देन' हिन्ध्यादिवतिनीयमुदायेन दण्डव्हमा निर्गच्छिन, निर्गत्य च क्रायिकादिक-माचरिन, वानगदीनां च प्रतिचरणं क्रुवेन्ति । ये नत्रामिद्रवन्ति नान् दण्डकेन नाडयन्ति, प्रतिश्रये च प्रविधनो निवारयन्ति । दिवाऽति च क्रायिकामृपिष् 'फ्का' एक्राकिनी न गच्छिति ॥ ५९२५ ॥ व्याष्यानीमिन्द्रियमृत्रम् । सम्यति श्रीतः मृत्रं व्याच्ये-

एवं नु इंदिएहिं, माने लहुना च परिणए गुरुना।

विनियपद कारणस्मि, इंदिय माण य शागाह ॥ ५९२६ ॥

एवं नावद् इन्त्रियस्त्रे पायश्चिनं विधिश्चोक्तः । यत्र नु यद्युनानीयादयः श्रीनोऽदगाहनं इत्तेन्ति नत्र निष्टन्तीनां चतुर्वेष्ठ । तेषु श्रीनोऽदगाहनं इत्त्रीतेषु यदि सा सुन्दर्गपदिपिति परिगना ननश्चनुर्गुरु । हिनीयपदे आगादे कारणे इन्द्रिये श्रोनिय च परामधे चादयेदति । इदसुनस्त्र भावविष्यते ॥ ५९२६ ॥ कारणे एकाहिन्यानिष्ठन्यसावदियं यनना—

गिहिणिप्या एगागी, नाहिं समं णिनि रचिष्रुमयस्मा ।

र पा कर्न्चा, इंडरें) नायनने स्थिताया भुक्तमांतिन्याः स्मृत्यिकरणम् अभुक्तमांति-न्याश्च कानुकमुन्ययनेत्यादि विन्तरेण यक्तव्यमिन्यथे । तथा छाँ ॥ २ तादरे उपायये स्थिता सनी 'बुन्दे' हाँ ॥

ं दंडगसारक्खणया, वारिंति दिवा य पेछंते ॥ ५९२७ ॥ -

गृहस्थनिश्रया कारणे काचिदेकाकिनी वसन्ती 'ताभिः' अविरतिकाभिः समं रात्री 'उभयस्य' प्रश्रवणोचारस्य द्युत्सर्जनार्थं निर्गच्छति, निर्यन्ती च वानरादीनभिद्रवतो दण्डकेन संरक्षति, दिवा च प्रतिश्रयं 'प्रेरयतः' प्रविश्वतो निवारयति ॥ ५९२७ ॥ अथागाढकारणं-व्याचछे---

> अद्वाण सद्द आर्लिंगणादिपाकम्मऽतिच्छिता संती । अचित्त विव अणिहुत, कुलघर सङ्घादिंगे चेव ॥ ५९२८ ॥

ं कस्याश्चिदार्यिकायाः सनिमित्तोऽनिमित्तो वा मोहोद्भवः सञ्जातस्ततो निर्विकृतिकादिकायां मोहिचिकित्साया कृतायामपि यदा न तिष्ठति तदाऽस्थाने शब्दपतिवद्धायां वसती सा स्थाप-नीया । ततो यत्राविरतिकानामालिङ्गनादिकं क्रियमाणं दृश्यते तत्र स्थाप्यते । तथाऽप्यनुपरते मोहे पादकर्म करोति । तदप्यतिकान्ता सती यद् 'अचित्तं विम्नं' हुँण्ढशिनादिकं तेन प्रति-10 सेवयति । तथाऽप्यतिष्ठति योऽनिभृतस्तेनास्थानादिकं सर्वमपि कृत्वा ततः कुलगृहे भगिन्या भातृजायाया वा आलिङ्गनादिक क्रियमाणं प्रेश्नते । तदभावे श्राद्धिकायाः, तदपाप्ती यथाभद्रिकाया अपि प्रेक्षते । प्रथमिनिद्रये, पश्चात् श्रोतस्यपि यतनयेति ॥ ५९२८ ॥

सूत्रम्-

नो कप्पइ निग्गंथीए एगाणियाए गाहावइकुँलं पिंडवायपडियाएं निक्खमित्तए वा पवितित्तए वा, बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्लमित्तए ्वा पविसित्तए वा, एवं गामाणुगामं वा दूइजित्तए वा वासावासं वा वत्थए १५॥

एवं यावदेकपार्श्वशायिसूत्रं तावत् सर्वाण्यपि सूत्राण्युचारयितव्यानि ॥ अथामीपा सूत्राणां 20 सम्बन्धमाह-

> वंभवयरक्लणहा, एगिधगारा तु होंतिमे सुत्ता। जा एगपाससायी, विसेसतो संजतीवरगे ॥ ५९२९ ॥

त्रसात्रतरक्षणाथेमनन्तरं सूत्रद्वयमुक्तम् , अमून्यपि सूत्राणि यावदेकपार्श्वशायिसूत्रं तावत् सर्वाण्यपि 'एकाधिकाराणि' तसीव ब्रह्मवतस्य रक्षणार्थमभिषीयन्ते । ''विसेसओ संजई-25 वगो" ति एतेषु सूत्रेषु किश्चिद् निर्मन्थानामप सम्भवति, यथा—एँकाकिसूत्रम्; परं विशेषतः संयतीवर्गमधिकृत्यामूनि सर्वाण्यपि द्रष्टव्यानि ॥ ५९२९ ॥

१ °नोहे य को । । २ "जाधे ण ठाति ताहे ढाँविविय" इति चूर्णी । "जाहे ण ठाइ ताहे फुकिविय" इति विशेषचूर्णी । ३ °याः आदिशब्दात् तद को । ४ °कुलं भत्ताप या पाणाप या निक्या को । एनरवाठानुमारेण का कि है स्वता पर्व १५६४ टिप्पणी १ ॥ ५ 'णायाधिकार-बन्ति भवन्ति । किञ्च — "विसे १ गं०॥ ६ एकपार्श्वदायिस्त्र गं०॥

अनेन सम्बन्धेनायानानामियां प्रथमस्त्रस्य तावद् व्याख्या—नो क्रव्यते निर्शन्थ्या एका-किन्या गृहपतिकुँ पण्डपानप्रनिज्ञ्या निष्क्रियतुं वा प्रवेष्टं वा, विहिर्वचारस्मा वा विहार-स्मा वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टं वा, प्रामानुप्रामं वा 'द्रोतुं' विहर्तुं वर्गावामं वा वस्तुमिति स्त्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्मुक्तिविन्तरः—

एगानी बर्चनी, अप्या न महत्वना परिचत्ता ।

लहु गुरु लहुगा गुरुगा, मिक्ख वियारं वसहि गाम ॥ ५९३० ॥

एकाकिनी निर्यन्था यदि मिक्षादी बनित नन आन्मः महाबदानि च तया परित्यकानि भवन्ति, नेनाबुपद्रवसम्भवान्। अदो मिक्षायामेकाकिन्या गच्छन्या छत्रुमानः, वहिर्विचारम्भी गच्छन्यां गुनमायः, ऋतुबद्धे वर्पावाने चा वर्मादं एकाकिनी गृहानि चतुर्छेब्रु, श्रामानुशानमे-10काकिनी द्रवति चतुर्गुरु ॥ ५९३० ॥ दर्मिविशेषिनं श्रायश्चित्तमुक्तन् । अथ विशेषितमाह—

मायादी जा गुरुगा, थेरी-खुईा-विमज्झ-तरुणीणं । त्रय-कालवितिहा या, चडमुं पि चडण्ह मासाई ॥ ५९३१ ॥

स्वित्राया एकाकिन्या भिलारे। जनन्या मासल्यु, श्रुष्टिकाया मासगुरु, निमध्यमायाश्चतुर्ल्यु, तरुण्याश्चतुर्गुरु । अंथ्वा स्वित्रा यदि एकािकनी भिलाया याति ततो मामल्यु तपसा
ग्रिकालेन च ल्युकम्, बहिर्विचारम्सा विद्यारम्सा वा यानि मामल्यु कालेन गुरुकम्, वसिर्वि
गृहाति मासल्यु नपमा गुरुकम्, श्रमानुष्टामं द्वति मामल्यु नपसा कालेन च गुरुकम् ।
श्रुष्टिकाण एवपेव चतुर्यु स्थानेयु चन्वारि मामगुरुणि तपः-कालविद्यापितानि कर्तव्यानि ।
विमध्यमायाश्चतुर्यु स्थानेयु चन्वारि चतुर्ल्युनि तपः-कालविद्यापितानि । तन्थ्याः स्थानचतुष्टयेऽपि तथेव तपः-कालविद्यापितानि चन्वारि चतुर्गुन्यणि ॥ ५९३१ ॥ अथ द्यापानाह—
थ्राप्टिक एव स्थानेयाण स्थिताना

अच्छंती नेगागी, 'किं ण्हु हु देखें ण इन्थिगा पाने । आमोसग-तरुणेहिं, किं पुण पंथम्मि संका य ॥ ५९३२ ॥

किमेशिक्ती की प्रतिथये निष्टनी दोपान् न प्राप्तीन वेनैवं मिक्षाटनादिक्तमैंबेकािकन्याः वितिषित्र्यते ? इति शिष्येण पृष्टे सुरिगह—नुत्रापि तिष्टनी प्राप्तान्येव दोपान् परम् आमो-पक्ताः—नेनास्तरुणाः—शुवानस्तः छता एकािकन्याः पिय गच्छन्या भृयांमा दोपाः, शृहा च 25तत्र मवति—अवस्यमेषा दुःशीना येनैकािकनी गच्छिति ॥ ५९३२ ॥ किञ्च—

एगाणियाएँ दोसा, नाण नरूण नहेव पहिणीए। मित्रप्रऽविसोहि महत्वन, नम्हा नविनिज्ञियागमणं॥ ५९३३॥

१ कुलं सकाय वा पानाय या निष्कि छं ।। २ सुमी उपलक्षणन्याद् विहारसुमी च गच्छ छं ।। ३ स्यविग-सुद्धिका-विमध्यमा-तर्ग्णानां यथाकमं मासल्युकमादी छन्या चनुग्रुंदकं यावन् प्रायक्षित्रम् । नत्रया—स्विग्या छ ।। ४ अथवा 'चतस्णा-मिप' स्यविग्यम् र्वानां 'चनुष्विप' निस्नागमनादिषु यथाकमं नपः-कालविशिष्टानि मासल्युप्रसृतीनि प्रायक्षित्तम् । तथ्या—स्यविग्रं यदि छा । ५ कि नु हु छ । एतयायः इष्टरंगेद छं । दे कि नु हु छ । एतयायः इष्टरंगेद छं । दे कि नु हु छ । एतयायः वष्टारंगेद छं । दे कि नु हु छ । एतयायः वष्टारंगेद छं । दे कि निस्नये । किमे छो ।।

एकािकन्या भिक्षामटन्त्या एते दोषा भवन्ति—श्वानः समागत्य दशेत्, तरुणो वा कश्चि-दुपसर्गयेत्, प्रत्यनीको वा हन्यात्, गृहत्रयादानीतायां भिक्षायामनुपयुज्य गृह्यमाणायामेषणा-विशुद्धिन भवति, कोण्टल-विण्टलप्रयोगादिना च महावतािन विराध्यन्ते । यत एते दोषाः अतः सद्वितीयया निर्श्रन्थ्या भिक्षादौ गमनं कर्तव्यम् ॥ ५९३३ ॥ द्वितीयपदमाह—

असिवादि मीससत्थे, इत्थी पुरिसे य पूतिते लिंगे । एसा उ पंथ जयणा, भाविय वसही य भिक्खा य ॥ ५९३४ ॥

अशिवादिभिः कारणेः कदाचिदेकािकन्यिप भवेत् तत्रेयं यतना—ग्रामान्तरं गच्छन्ती स्नीसार्थेन सह व्रजति, तदभावे पुरुषिभेश्रेण स्नीसार्थेन, तदपाष्ठी सम्बन्धिपुरुषसार्थेन व्रजति, अथवा यत् तत्र परिव्राजकािदिलिङ्गं पूजितं तद् विधाय गच्छति । एषा पिश्र गच्छतां 'यतना भिणता । त्रामे च प्राप्ता यानि साधुमािवतािन कुलािन तेषु वसितं गृह्यति, भिक्षामि तेष्वेव 10 कुलेषु पर्यटति ॥ ५९३ ॥

सूत्रम्—

# नो कप्पइ निगांथीए अचेलियाए हुंतए १६॥

नो करुपते निर्मन्थ्याः 'अचेलिकायाः' वस्तरहिताया भवितुम् । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

> बुत्तो अचेलधम्मो, इति काइ अचेलगत्तणं वनसे । जिणकप्पो वऽज्ञाणं, निवारिओ होइ एवं तु ॥ ५९३५ ॥

अचेलको धर्मो भगवता प्रोक्त इति परिभाव्य काचिदार्थिका अचेलकत्वं 'व्यवस्पेत्' कर्तुम-भिलपेत्, अतस्तन्निपेधार्थमिदं सूत्रं कृतम् । अचेलकत्वप्रतिपेधेन आर्याणां जिनकल्पोऽपि 'एवम्' अनेनैव सूत्रेण निवारितो मन्तन्यः ॥ ५९३५ ॥ कुतः ! इस्राह—

अजियम्मि साहसम्मी, इत्थी ण चए अचेलिया होउं। साहसमन्नं पि करे, तेणेव अइप्पसंगेण ॥ ५९३६ ॥ कुलडा वि ताव णेच्छति, अचेलयं किम्र सई कुले जाया। धिकारंथुकियाणं, तित्युच्छेओ दुलभ वित्ती ॥ ५९३७॥

'साध्वसे' भये तरुणादिकृतोपसर्गसमुखेऽजिते सति अचेलिका भवितुं 'स्री' निर्प्रन्थी न 25 शक्तुयात् । अथ भवति ततः 'तेनेव अतिप्रसद्गेन' अचेलतालक्षणेन 'अन्यदिप' चतुर्थसेवादिकं साहसं कुर्यात् ॥ ५९३६ ॥ तथा—

कुरुराऽपि तावद् नेच्छत्यचेरुताम् कि पुनः कुले जाता 'सती' साध्वी ः । अचेरुतापति-पन्नानां चार्थिकाणां 'धिकार्यथुकिताना' रोकापवादजुगुप्सिताना तीथोंच्छेदो दुर्रुमा च दृत्तिर्भ-वति, न कोऽपि प्रवजति न वा भक्त-पानादिकं ददातीत्यर्थः ॥ ५९३७ ॥ 30

गुरुगा अचेलिगाणं, समलं च दुगंछियं गरहियं च ।

१ °न्ती सा कारणतः एकाकिनी प्रथमतः स्नीसार्थे वां ॥ २ °र्घुणि वां । °रमुिक भा तारी ताभा ॥ ३ °र्घुणि वां । °रमुिक भा तारी ॥

होइ पर्पत्थणिजा, विइयं अद्याणमाईमु ॥ ५९३८ ॥

खत एव यद्यार्थिका अचेलिका भवन्ति ततस्तामां चतुर्गुककाः आज्ञात्रयश्च दोपाः । तथा चेळ्रिहतां संयतीं 'समर्जा' मलदिग्धदेहां ह्या लोकः 'जुगुप्सितं' जुगुप्मां क्रयान्—आः! कृष्म, इह्लोके एवहरूयवस्था परलोके नु पापतरा मविष्यति, 'गर्हिनं च' गर्हा प्रवचनस्य कृष्यान्—असारं सर्वेमेनद दर्शनमिति । अचेलिका च परस्य प्रार्थनीया भवति । अत्र द्विती-चपदम्बादिपुं विविक्तानां मन्तव्यम् ॥ ५९३८ ॥ अपि च—

्रिंगुणरावत्ति निवारण, उदिण्णमोहो च दहु पेछेजा । पडिबंघो गमणाई, डिंडियदासा च निगिणाए ॥ ५९३९ ॥

अचेलामायी हम्ना प्रज्ञायामिमुद्रानामाय कुळकीणां पुनराष्ट्रचिर्मवति, प्रज्ञायां न गृहीयुरि10स्पर्यः । अन्यो चा किश्चिद् निवारणं कुर्यात्—िकमिताया कापालिनीनां समीपं प्रज्ञितेन ?

इति । यद्वा किश्चिद्द्रीणेमोहम्नामप्राष्ट्रता हम्ना कमेगुरुकतया प्रेर्येत् । साऽपि तंत्रव प्रतिवन्यं
कुर्यात् प्रतिगर्मनादीनि वा विद्घ्यात् । 'हिण्टिमदोपाध्य' गर्मात्यित्रभृनयो मवेषुः । यत

एते नमाया दोषा अतोऽचेल्लयां न सविन्त्यम् । द्वितीयपटे नयत्योऽच्चिन मेनेविविक्तासतो न किमपि वस्तं मवेत् , आदिश्च्दान् क्षिमिच्चा यक्षाविष्टा वा वस्त्राणि परित्यनेत् ,
15 एवमचेलाऽपि मवतीति ॥ ५९३९ ॥

स्त्रम्—

नो कप्पइ निगांथीए अपाइयाए हुंतए १७॥

नो करपते निर्श्नन्थाः 'अपात्रायाः' पात्ररहिनाया मित्रतुमिति सृत्रार्थः ॥ अथ माप्यम्— गोणे साणे व्य वतं, ओमात्रण खिंसणा कुलचरे य । णीसह खहयळला, सुण्हाए होति दिहंतो ॥ ५९४० ॥

पात्रकमन्तरेण यत्र तत्र ममुद्देशनीयम् नतो छोको त्र्यान्—यथा गीर्थत्रेव चारि प्रामोति तत्रैवाळज्ञश्चरति, यथा वा श्वानो यत्रेव स्वत्र्यमप्याहारं छमतं नत्रेव निस्त्रो मुद्धे, एवमेता अपि गो-श्वानसहय्यो यत्रेव प्रामुवन्ति तत्रेव छोकस्य पुरनः समुद्दिशन्ति, श्रहो ! श्रमुमिगीवतं श्वानवतं वा प्रतिपत्तयः, एवमपत्राज्ञना यवति । "विस्तणा कुळवरे य" ति तास्त्रथामुङ्गाना थि हृद्दा तदीयकुळगृद्दे गत्वा छोकः विसां कुर्यात्, यथा—युप्पनीया दृद्दितरः छुपा वा याः पूर्व चन्द्र-स्थिकरणेरप्यस्प्रध्यात्राम्ताः साय्यतं सर्वछोकपुरतो गा इव चरन्त्या हिण्डन्ते । एवमुक्ते ते स्थलाः स्वगृहमानयन्ति । "नीसहं" अत्यर्थे च 'वादितं' यत्रणं छोकस्य पुरतः कुर्वाणासु छोको मृयात्—अहो ! वहुमक्षका अम्ः, कीणां च छज्ञा विस्पूणं मा चेतासां नासीति । अत्र च छनायां स्वगुद्दद्दान्तो मवति । स च हिद्दा—प्रशन्त्राद्वाद्वम्त्रश्च ॥ ५९४० ॥

30 मशस्तं ताबदाह---

20

उचाराणिम सुण्हा, ण णिसीयह ण वि य मासए उर्च । णेत पगासे श्रेंजह, गृहह वि य णाम अध्याणं ॥ ५९४१ ॥

१ °मनं-भूयो गृहचासाथ्रयणं तद् व्यादिशब्दान् पार्श्वस्थादिगमनं वा विद् कां ॥

यश 'सुषा' वधूरुचे आसने न निषीदति, नापि 'उचं' महता शब्देन भाषते, न च प्रकाशे भूगाने मुक्के, आत्मीयं च नाम 'गृहति' न प्रकटयति, एवं संयतीभिरपि भवितव्यम् ॥५९४१॥ अप्रशस्तस्त्रुपादृष्टान्तः पुनरयम्—

ै अहवा महापदाणि, सुण्हा ससुरो य इक्तमेक्स्स । दलमाणाणि विणासं, लज्जाणासेण पावंती ॥ ५९४२ ॥

5

'अथवा' प्रकारान्तरेण स्नुपाद्दशन्तः क्रियते—'महापदानि' विक्रष्टतराणि पदानि स्नुपा श्वस्य श्रीकेकस्य परस्परं प्रयच्छन्तो यथा लज्जानारोन विनागं प्राप्नुतः तथा संयत्यपि निर्लज्जा विनरयति इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्—

एगस्स िष्णाइयस्स भजाए मयाए पुत्तेण से अद्वियाणि 'माय' ति कार्ड गंगं नीयाणि । इयरेहिं सुण्हा-ससुरेहिं हास खिडुाइयं करेंतेहिं निस्नज्जतणओ निस्सेणि आरुहित्ता अभिष्पाय-10 पुन्वगं विगिद्वतराइं पयाइं देंतेहि एकमेकस्स सागारियं पडुप्पाइयं । दो वि विणट्ठाइं । एवं निक्रजाए विणासो हुज्जा ॥ ५९४२ ॥ द्वितीयपदमाह—

पायासइ तेणहिए, झामिय वृढे व सावयभए वा । वोहिभए खित्ताइ व, अपाइया हुज विइयपदे ॥ ५९४३ ॥

पात्रस्याभावे, स्तेनकेन वा हृतेऽग्निना वा ध्यामिते दकपूरेण वा व्यूढे पात्रे, श्वापदभये 15 नोषिकभये वा शीघ्रं पात्राणि परित्यज्य नष्टा सती, क्षिप्तचित्ता वा आदिशब्दाद् यक्षाविष्टा वा 'अपात्रिका' पात्ररहिता द्वितीयपदे भवेत् ॥ ५२४३ ॥

सूत्रम्---

## नो कप्पइ निग्गंथीए वोसट्टकाइयाए हुंतए १८॥

नो कल्पते निर्श्रन्थ्याः 'व्युत्सृष्टकायिकायाः' परित्यक्तदेहाया भवितुमिति सूत्रार्थः ॥ 20 अत्र भाष्यम्—

. वोसद्वकाय पेछण-तरुणाई गहण दोस ते चेव । दच्वावह अगणिम्मि य, सावयभय वोहिए वितियं ॥ ५९४४ ॥

न्युत्सृष्टकायिका नाम-'दिन्याद्युपसर्गा मया सोढन्याः' इत्यभिग्रहं गृहीत्वा शरीरं न्युत्सृज्य समयप्रसिद्धेनाभिनवकायोत्सर्गेण स्थिता, तथास्थितायाश्चीदीर्णमोहप्ररण-तरुणप्रहणादयस्त एव 25 दोषा मन्तन्याः । द्वितीयपैदे तु द्रन्यापदि अभिसम्ब्रमे श्वापद्मये बोधिकमये वा गाढतरे उपस्थिते न्युत्सृष्टकायाऽपि भवेत् ॥ ५९४८ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीए वहिया गामस्स वा जाव सिन्निवेसस्स वा उद्घं वाहाओ पगिज्झिय पगिज्झिय

50

सूराभिमुहीए एगपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए। कप्पइ से उवस्तयस्स अंतोवगडाए संघाडिपडिव-द्वाए पलंवियवाहियाए समतलपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए १९॥

नो करपते निर्मन्थ्या बहियोगस्य वा यावन् मित्रवेशस्य वी 'कह्नेप' कह्नामिमुली वाह्र 'प्रमुद्य प्रमुद्ध' प्रकर्षण मृहीत्वा कृत्वेत्ययेः स्योभिमुस्याः 'एकपादिकायाः' एकं पादमृद्धेमा-कृष्ट्याप्रमेकं पादं मुनि कृतवत्या एवंविघायाः खिल्वा आतापनयाऽऽतापिगृत् । किन्तु— कर्षते 'से' तस्या उपाश्रयस्यान्तवेगडायां प्ररुम्बितवाहायाः समत्रकपादिकायाः खित्वा 10 आतापनया आतापिगृतिमिति स्त्रार्थः ॥ अथ माप्यम्—

आयावणा य तिविहा, उक्षोसा मिन्समा नहण्णा य । उक्षोसा उ णिवण्णा, णिसण्ण मन्झा ठिय नहण्णा ॥ ५९४५ ॥ आतापना त्रिविघा—उक्त्रधा मध्यमा नवन्या च । तत्रोत्क्रधा निपन्ना, निपन्नः—ग्रयितो यां करोतीत्वर्धः । मध्यमा निपण्णस्य । नवन्या "ठिय" ति ऊर्द्वस्तितस्य ॥ ५९४५ ॥

15 पुनरेकैका त्रिविधा-

तिविहा होह निवण्णा, श्रोमंत्यिय पास नह्यमुत्ताणा । उक्रोसुक्रोसा उक्रोसमन्द्रिमा उक्रोसगजहण्णा ॥ ५९४६ ॥

या निपन्नसोक्तृष्टावापना सा त्रिनिया मनति—उक्तृष्टोक्तृष्टा उक्तृष्टमञ्यमा उक्तृष्टनवन्या च । तत्र यद् यनास्पुनं निपत्य यावापना क्रियते सा उक्तृष्टोक्तृष्टा । या तु पार्यवः ग्रयानैः 20 क्रियते सा उक्तृष्टमञ्यमा। या पुनरुवानगयनेन त्रिनीयते मा 'तृतीया' उक्तृष्टनयन्या ॥५९ १६॥

> मन्द्रकोसा दुहञो, वि मिन्त्रमा मिन्त्रमानदण्णा च । अद्द्यकोसाऽद्दममिन्त्रमा च अद्दमाद्दमा चरिमा ॥ ५९५७ ॥

१ वा, यावन्करणात् रोटस वा क्वंद्रस वा महम्बस वा इत्यादिपरित्रहः, 'ऊईम्' कं। ॥ २ उपाश्रयस्य 'अन्तवंगहायां' वगहा नाम-पाटकलस्याम्यन्तरे 'सङ्घाद्रीयति यद्वायाः' सङ्घाद्रीयहणेनावप्रहानन्तकाटीनामपि साध्वीयोग्यानां समुचित्रोपकरणानां परि-श्रहः, तः प्रतिवन्ना-सुप्रावृता या सा सङ्घाद्रीप्रतिवन्ना तत्याः, तथा प्रकृत्वित्राया प्रकृति समत्वलपाद्री वाहे-वाह् यसाः सा प्रकृत्वित्रवाहा तस्याः, तथा समत्वली च तो पाद्रा च समत्वलपाद्री यसा सह हति समत्वलपाद्रीका तस्याः समत्वलपाद्रीकायाः, प्रविद्याया आर्थिकायाः "श्रिव" चि 'स्यित्वा' कर्ष्ट्रस्थानेनावस्थायाऽऽतापनया श्रातापितृमिति स्वार्थः इं। ॥ ३ °स्थः । "निसव मन्द्र" नि मन्यमा निपण्णः, उपविद्यः सन् यां करोतीस्थः । "श्रिय जहन्न" चि स्थितस्य-कर्ष्ट्रस्थितस्य या श्रातापना सा जन्नन्या ॥ ५९४५॥ पुन' कं। ॥ ४ श्रोमंथिय वां। ॥

Б

15

20

25

निषण्णस्य या मध्यमातापना सा त्रिधा-मध्यमोत्कृष्टा ""दुहओ वि मिन्झम" ति मध्य-ममध्यमा मध्यमजघन्या च । ऊर्द्धस्थितस्य या जघन्या साऽपि त्रिधा—अधमोत्कृष्टा अधम-मध्यमा अधमाधमा च चरिमेति । अधमशब्दो जघन्यवाचकोऽत्र द्रष्टव्यः ॥ ५९४७ ॥

**एँतासामिदं खद्धपम्**—

पलियंक अद्ध उक्कुडुग, मो य तिविहा उ मज्झिमा होइ। तह्या उ हत्थिसुंडेंगपाद समपादिगा चेव ॥ ५९४८ ॥

मध्यमोत्कृष्टा पर्यङ्कासनसंस्थिता, मध्यममध्यमा अर्द्धपर्यङ्का, मध्यमजघन्या उत्कटिका । क्वचिदादर्शे पूर्वीर्द्धमित्थं दृश्यते—''गोदोहुक्कड पलियंक मो उ तिविहा उ मिन्समा होइ" ति, तत्र मध्यमोत्कृष्टा गोदोहिका, मध्यममध्यमा उत्कृटिका, मध्यमजधन्या पर्यक्कास-नरूपा। मोशब्दैः पादपूरणे। एषा त्रिविधा मध्यमा भवति । या तु 'तृतीया' स्थितस्य 10 जधन्योत्कृष्टादिभेदात् त्रिधा भणिता सा जधन्योत्कृष्टा 'हस्तिशुण्डिका' पुताभ्यासुपविष्टस्यैक-पादोत्पाटनरूपा, जघन्यमध्यमा 'एकपादिका' उत्थितस्यैकपादेनावस्थानम् , जघन्यजघन्या 'समपादिका' समतलाभ्यां पादाभ्यां स्थित्वा यद् ऊर्द्धस्थितैराताप्यते ॥ ५९४८ ॥

कथं पुनः शयितस्योत्कृष्टातापना भवति ? इति उच्यते—

सन्वंगिओ पतावी, पताविया घम्मरस्सिणा भूमी।

ण य कमइ तत्थ वाओ, विस्सामी णेव गत्ताणं ॥ ५९४९ ॥

भूमौ निवनस्य सर्वोङ्गीणः 'प्रतापः' प्रकर्षेण तापो लगति, धर्मरिश्मना च भूमिः प्रकर्षेण-अंत्यन्तं तापिता, न च 'तत्र' भूमी वायुः 'ऋमते' प्रचरति, न च 'गात्राणाम्' अङ्गानां विश्रामी भवति, अतो निपन्नस्गोत्कृष्टातापना मन्तन्या ॥ ५९४९ ॥

अथामूषां मध्यादार्थिकाणां काऽऽआतापना कर्ते करूपते ? इत्यत आह—

एयासि णवण्हं पी, अणुणाया संजईण अंतिल्ला।

सेसा नाणुत्राया, अह तु आतावणा तासि ॥ ५९५० ॥

एतासां नवानामप्यातापनानां मध्याद् 'अन्तिमा' समपादिकाख्या आतापना संयतीनामनु-ज्ञाता । 'शेषाः' अष्टावातापनास्तासां नानुज्ञाताः ॥ ५९५० ॥

कीहरो पुनः स्थाने ता आतापयन्ति ? इति उच्यते-

पालीहिं जत्थ दीसइ, जत्थ य सेंइरं विसंति न जुवाणा। उग्गहमादिसु सज्जा, आयावयते तिहं अजा ॥ ५९५१ ॥

यत्र प्रतिश्रयपालिकाभिः संयतीभिरातापयन्ती दृश्यते, यत्र च 'स्वैरं' खच्छन्दं युत्रानो न पविश्वन्ति तत्र स्थानेऽनमहा-ऽनन्तकादिभिः सङ्घाटिकान्तैरुपकरणैः 'सज्जा' आयुक्ता आर्यिका प्रलम्बतबाहुयुगला आतापयति ॥ ५९५१ ॥ 30

१ पतासां यथाक्रममिदं कां॰ ॥ २ चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता वैष एव पाठ भारतोऽस्ति । तयाहि—''मिष्समुद्रोमा मिष्सममिष्समा मिष्रमभजहता गोदोहिया बहुदुगा पतियंता यथानसूरम्" इति ॥ ३ भ्द उभयोरपि पाठयोः पाद वा ॥ ४ सदर वयंति ण जुवाणा तामा ॥

किमर्थमवमहानन्तकादिसजा १ इति चेद् अत आह-

ग्रेच्छाऍ निवडिताए, वातेण सम्रद्धते व संवरणे । गोतरमजयणदोसा, जे चुत्ता ते उ पाविखा ॥ ५९५२ ॥

तस्या धातापयन्त्याः खरतरातपसम्पर्कपरितापितायाः कदाचिद् मृच्छी सजायेत तया च ७ निपतितायाः, बातेन वा 'संबरणे' प्रावरणे समुद्धते, ध्रवग्रहानन्तकादिमिर्विना गोचरचर्या-यामयतन्या प्रविद्याया थे दोषास्तृतीयोद्देशके उक्ताम्तान् प्रामुयात्, ध्रतस्तेः प्रावृता धातापयेत्॥ ५९५२॥

सृत्रम्—

10

20

नो कष्णइ निग्गंथीए ठाणाययाए हुंतए २०॥ नो कष्णइ निग्गंथीए पिडमहुाइयाए हुंतए २१॥ एवं नेसिन्नियाए २२ उक्कुडुगासिणियाए २३ वीरा-सिणयाए २४ दंडासिणियाए २५ छगंडसाइयाए २६ ओमंथियाए २७ उत्ताणियाए २८ अंबखुन्नियाए २९ एगपासियाए ३०॥

15 नोकरपते निर्भन्थ्याः स्थानायताया भवितुष् । एवं प्रतिमास्थायिन्या नेषधिकाया उत्किटि-कासनिकाया वीरासनिकाया दण्डासिकाया रुगण्डग्रायिन्या ध्ववास्पुत्वाया उत्तानिकाया आम्रकुब्लिकाया एकपार्श्वग्रायिन्या इति स्त्राक्षरसंस्कारः ॥

अत्र भाष्यकारो विषमपदानि ज्याख्यानयति-

उद्धराणं ठाणायतं तु पिडमाट होति मासाई। पंचेव णिसिजाओ, तासि विभासा उ कायन्त्रा ॥ ५९५३ ॥ वीरासणं तु सीहासणे व जह ग्रुक्कजण्णुक्र णिविद्वो । दंडे छगंट उवमा, आयत खुजाय दुण्हं पि ॥ ५९५४ ॥

स्थानायतं नाम ऊर्द्धस्थानरूपमायतं स्थानं तद् यस्थामितः सा स्थानायतिका । केचित्तु "ठाणाइयाए" इति पटन्ति, तत्रायमर्थः — सर्वेषां निषदनादीनां स्थानानां स्थादिम्नम्द्र्रेस्था-25 नम्, अतः स्थानानामादी गच्छतीति ब्युत्पत्त्या स्थानादिगं तद् उच्यते, तद्योगाद् आर्थिकाऽपि स्थानादिगेति च्यपदिस्यते । प्रतिमाः मासिक्यादिकाः तासु तिष्ठतीति प्रतिमास्थायिनी ।

र सुच्छाप तियदियाते, यातेण ससुद्विते च नामाः ॥ २ "सुनं—"णं कृष्णः णिरांधीष् ' अणायतियाप होयए । एव यद्ये सत्ता स्वारेयच्या जान स्ताणसाहयाए ॥" इति चूर्णा विदेशपचूर्णी च ॥ ३ एवमेनान्यकादद्रा सूत्राणि। सम्बन्धः अगुक्त एव। अथामीयां व्याद्या— नो करपते कां ॥ ४ "नानां यद् आदिमृत स्थानम्, ऊर्क्षम्यानमित्ययेः, "उद्घ निसीय नुयट्टण, ठाणं तिनिष्टं तु होह नायच्यं।" ( ओवनि० मा० गा० २५२ ) हति यन्ननात्, अतः स्थानानाः कां ॥

"नेसज्जियाय" ति निषद्याः पञ्चेव भवन्ति तासां विभाषा कर्तव्या । सा चेयम्—निपद्या नाम-उपवेशनविशेषाः, ताः पश्चविधाः, तद्यथा-समपादयुता गोनिपचिका हस्तिशुण्डिका पर्यक्काऽर्धपर्यक्का चेति । तत्र यस्यां समी पादी पुती च स्पृशतः सा समपाद्युता, यस्यां तु गौरिवोपवेशनं सा गोनिषचिका, यत्र पुताभ्यामुपविश्यैकं पादमुत्पाटयति सा हस्तिशुण्डिका, पर्यक्का प्रतीता, अर्धपर्यक्का यस्यामेकं जानुमुखाटयति । एवंविषया निषचया चरतीति नैप- ह धिकी । उत्कटिका्सनं तु सुगमत्वाद् भाष्यकृता न व्याख्यातम् ॥ ५९५३ ॥<sup>9</sup>

चीरासनं नाम यथा सिंहासने उपविष्टो भून्यस्तपाद आस्ते तथा तस्यापनयने कृतेऽपि सिंहासन इव निविष्टो मुक्तजानुक इव निरालम्बनेऽपि यद् आस्ते । दुष्करं चैतद्, अत एवं वीरस्य—साहसिकस्यासनं वीरासनमित्युच्यते, तद् अस्या अस्तीति वीरासनिका । तथा दण्डासनिका-रुगण्डशायिकापदद्वये यथाकमं दण्डस्य रुगण्डस्य चायत-कुक्तताभ्यामुपमा 10 कर्तव्या । तद्यथा--दण्डस्येवायतं-पादप्रसारणेन दीर्घ यद् आसनं तद् दण्डासनम्, तद अस्या अस्तीति दण्डासनिका । रुगण्डं किरु—दुःसस्थितं काष्टम् , तद्वत् कुडातया मस्तक-पार्षणकानां सुवि लगनेन पृष्ठस्य चालगनेनेत्यर्थः, या तथाविधामिग्रहविशेषेण शेते सा लगण्डशायिनी । अवाद्युखादीनि तु पदानि सुगमत्वाद् न व्याख्यातानीति द्रष्टव्यम् । एते सर्वेऽप्यभिग्रहविशेषाः संयतीवां प्रतिषिद्धाः ॥ ५९५४ ॥

एतान् प्रतिपद्यमानानां दोपानाह-

जोणीखुन्भण पेछण, गुरुगा अत्ताण होइ सइकरणं। गुरुगा सर्वेटगम्मी, कार्णे गहणं व धरणं वा ॥ ५९५५ ॥

ऊर्द्धशानादों स्थानविशेषे स्थिताया आर्थिकाया योनेः क्षोभो भवेत्, तरुणा वा तथा-खितां दृष्ट्वा 'मेरयेयुः' प्रतिसेवेरन् । अत एवैतानभिग्रहान् प्रतिपद्यमानायास्तस्याश्चतुर्गुरु । 20 भुक्तभोगिनीनां च येन कारणेन स्मृतिकरणमितरासां कौतुकं च जायेते । तथा वक्ष्यमाणसूत्रे प्रतिपेधयिष्यमाणं सवेण्टकं तुम्बकं यदि निर्श्रन्थी गृह्णाति तदा चतुर्गुरु, स्पृतिकरणादयश्च त एव दोपाः । कारणे तु तस्यापि ग्रहणं धारणं चानुज्ञातम् । एतचापस्तुतमपि लाघवार्थं स्मृतिकरणादिदोपसाम्यादत्र भाष्यकृताऽभिहितमिति सम्भावयामः, अन्यथा वा सुधिया परिभाव्यम् ॥ ५९५५ ॥ 25

> वीरासण गोदोही, मुत्तुं सन्वे वि ताण कप्पंति । ते पुण पद्य चेहं, सुत्ता उ अभिग्गहं पप्पा ॥ ५९५६ ॥

अनन्तरोक्तासनानां मध्याद् वीरासनं गोदोहिकासनं च मुक्ता शेपाण्यूर्द्धसानादीनि सर्वाण्यपि तासा करूपनते । आह—सूत्रे तान्यपि प्रतिपिद्धानि तत् कथमनुज्ञायन्ते ? इत्याह—'तानि पुनः' शेपाणि स्थानानि चेष्टा प्रतीत्य करूपन्ते, न पुनरभिष्ट्विशेषम्; ६० सूत्राणि पुनरभिग्रहं 'प्राप्य' प्रतीत्य पृष्ट्वानि, नत इटमुक्तं भवति — अभिग्रहविशेषाद्र्युं-

१ वीरासनाटीनि तु पटानि विवृणोति इसवनरा ग्रा॰॥ २ °यते अनो न ग्राह्या एनेऽ-भिष्रहा बार्यिकयेति । तथा चक्य गं ।।

IJ

25

सानार्गिन संयतीनां न करान्ते, सामान्यतः <u>उत्राव्ध्यकादिवेद्ययां यानि क्रियन्ते ठा</u>नि कृत्यन्त एव ॥ ५९५६ ॥ एरः प्राह—नतु चानिप्रहादिक्षं तरः कर्नानिकरपार्यसुक्तम् ततः क्रिनेवं संयतीनां तत् शतिषिक्येने १ उच्यते—

तवो सो उ अणुष्णाओ, जेण सेमं न छप्पति । अकामियं पि पेछिजा, गरिओ नेपऽमिग्गहो ॥ ५९५७ ॥

तरनदेव मनबद्धितृहादं येन 'होरं' ब्रह्मर्याद्धिकं गुणकरम्बकं न खुण्यते । क्रयं पुनः होरं खुण्यते ? इत्याह—"अक्तानियं" इत्यादि, दन्डांण्यादिस्थानसिनामाणिकां दृक्ष किंबि-दुर्वाणिकमी ताम् 'अक्तामिकाम्' अनिच्छन्तीमि 'प्रेरंपेन्' अतिसेवेत् । तेन कारणेन व्यारत एताइष्टकासामित्रहः ॥ ५९५७ ॥ क्रिञ्च—

10 ्रेंच दंनाद्यो पाणा, जे य संनय्यना भृति । चिहुम्पन्नाहिया ता नि, महंति जह मंजवा ॥ ५९५८ ॥

विश्वा वंगवेरंमी, इज्ञमाणी तु ऋदि तु । तहावि तं न पूर्वति, वेरा अयसमीक्यो ॥ ५९५९ ॥

20 रुद्दि 'कारिद्' आर्थिका वृत्ति-रुद्धका 'सुन्यमाना' प्रतिसेख्यमानाऽपि मादतो ब्रह्मर्थे वरेत् तयापि 'स्विताः' गीतमाद्द्यः स्ट्यः प्रवचनाय्यकाप्रवादनीत्वका न पूज्यन्ति, न प्रयंसनीत्वयेः ॥ ५९५९ ॥ क्रिस्ट—

> तित्र्वाभिगाहमं ज्ञ्चा, थाग-माणा-ऽऽस्ते रता । वहा सुन्हांति जयको, एगा-ऽत्याविहारियो ॥ ५९६० ॥ वर्ड वंगं च तित्यं च, रक्वंत्रीको त्रवोरता । गळ्डे चेव विसुन्हांती, तहा अगमणादिहिं ॥ ५९६१ ॥

तीं:-त्रकादिविषयेत्रिषद्देः संयुक्ताः, स्नान-मोत्र-ऽऽस्वविद्येषेष्ठ् रहाः, 'प्रहा-उनेकवि-द्योरिनः' केन्दि एकाकिविद्यारिया जिनकविषकत्य द्वयीः, केन्द्रिकविकविद्यारियः स्विर-कवित्वा द्ववीः, एवंविषा यत्त्यो यथा शुक्यन्ति तथा निर्वन्क्योऽति कर्जा द्रद्यवै तीर्थ ४)च सुक्रोकविविना रक्षन्त्यः 'हरोरहाः' साम्यायादित्यःकनेरस्या एक्क एव वयन्योऽनक्ष-

१ व्यते? किं वासी कर्मेनिजंत्या न कार्यम्? उच्ये कं ध २ च । उमयोगीय समगमिदम् सो उत्सामा दुविहो, चेष्ट्रण अभिमन्ने य नायको । मिक्टायरियार पढमा, उत्तसमाऽभित्रंजणे वीत्रो ॥ (शाव० निर्यु० गा० १४५२) वजामि कं ॥

15

25

नादिभियंशोचितैस्तपोभिः ग्रध्यन्ति, न तीत्रैरिभग्रहैः ॥ ५९६० ॥ ५९६१ ॥ अपि च---जो वि दहिंधणो हुजा, इत्थिचिधो त केवली। वसते सो वि गच्छम्मी, किम्र त्थीवेदसिंघणा ॥ ५९६२ ॥

योऽपि 'दग्येन्धनः' भस्मसात्कृतवेदमोहनीयकर्मा 'स्त्रीचिहः' वहिःस्त्रीलक्षणलक्षितः केवली भवति सोऽपि गच्छवासे वसति किं पुनर्या संयती स्त्रीवेदेन सेन्धना ?, सा सुतरां गच्छे 5 वसेदिति भावः ॥ ५९६२ ॥

यदप्युक्तम्—'यदि न खादयति ततः को नाम तस्या अभिग्रहग्रहणे दोपः !' तदप्य-युक्तम्, प्रतिसेव्यमानाया आखादनस्य याद्दच्छिकत्वात् । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

अलायं घट्टियं ज्झाई, फ़ुंफ़ुगा हसहसायई।

कोवितो बहुती वाही, इत्थीवेदे वि सो गमो ॥ ५९६३ ॥

'अलातम्' उल्मुकं 'घट्टितंं' चालितं सद् यथा 'ध्यायति' पज्वलति, यथा वा फुम्फुका घट्टिता 'हसहसायति' भृशं दीप्यते, यथा वा व्याधिरपथ्यासेवनादिना कोपितो वर्धते, स्त्रीवेदस्यापि स एव गमो मन्तन्यः, सोऽपि घष्टितः प्रज्वरुतीत्यर्थः । अतो यादच्छिकमासादनमिति ॥५९६३॥ आह—संयतीनां प्रतिपिद्धा अमी अभिप्रहाः परं संयतानां का वार्ता ? अत्रोच्यते-

कारणमकारणिम य, गीयत्थिम य तहा अगीयिम । एए सब्वे वि पए, संजयपनखे विभासिजा ॥ ५९६४ ॥

यानि एतानि व्युत्सृष्टकायिकेरवादीनि पदान्युक्तानि तानि 'कारणे' सिंहादिमिरभिभूतस्य देवताकम्पननिमित्तं वा गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा कल्पन्ते । अकारणे पुनरगीतार्थस्य न कल्पन्ते, गीतार्थस्य तु निष्कारणेऽपि निर्जरानिमित्तं कल्पन्ते । अचेलत्वादिकमपि गीतार्थस्य जिनकर्पं प्रतिपद्यमानस्य कर्पते । एवं संयतपक्षे 'एतानि' अचेरुतादीनि सर्वाण्यपि 20 पदानि विभाषयेत् ॥ ५९६४ ॥

सूत्रम्-

नो कप्पइ निग्गंथीणं आकुंचणपट्टगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं आकुंचणपदृगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३१॥

एवं यावद् दारुदण्डकसूत्रम् ॥ अथामीपां स्त्राणां सम्बन्धमाह— षंभवयपालणद्वा, तहेव पद्वाह्या उ समणीणं । बिइयपदेण जईणं, पीढग-फलए विविज्ञता ॥ ५९६५ ॥

१ भिः भगवद्यचनप्रामाण्यादेव 'द्युष्यन्ति' कर्ममलापगमतो निर्मलीभवन्ति न तीर्घः गां ॥ २ 'कन्य-प्रामादिवि प्रदेशातापनाप्रदानप्रभृतीनि पदान्युकानि नानि 'कारणे' मिहादिभिरभिभृतस्य तदुत्थोपद्रवप्रशमननिमित्तं या गः ॥ ३ 'तिभापयेन्' यथासम्मयं प्रतिपादयेत् ॥ ५९६४ ॥ वां • ॥

येया ब्रह्मवर्तालनार्थमचेल्स्वादानि न कस्पन्ते तथा ब्रह्मचयेग्छणार्थमेव अमणीनां पद्येद-योऽपि वास्त्रण्डकान्तां न कल्पन्ते । द्वितायपदे तु यतीनां कल्पन्ते परं पीठ-फलकानि वर्वियत्वा, तानि साध्नामपवादमन्तरेणापि कल्पन्त एवेत्यर्थः । अत एनेषां मृत्राणामारम्भः ॥ ५९६५॥ अनेन सम्बन्धेनायातानाममीषां प्रथमस्त्रस्य व्याप्या—ने। कल्पते निर्यन्यीनाम् 'आङ्ग-ग्रह्मवपट्टं' पर्योगिकापर्दे धारियतुं वा परिद्र्ति वा । कल्पते निर्यन्यानामाङुख्यनपट्टं धारियतुं वा परिद्र्ति वेति स्त्रार्थः ॥ अथ माष्यम्—

गन्त्रो अवारडकं, अणुविष पितमंथु सन्थुपरिवाओ । पट्टमजालिय दोमा, गिलाणियाए उ जयणाए ॥ ५९६६ ॥

पैत्रीलिकापट्टं परित्रधानामार्थिकां ह्या छोको त्र्णत्—अहो ! अत्याः कियान् गर्वा यदेवं 10 महेळाऽपि सवन्ती पर्यलिकां करोति । अपाद्वता वा पर्यन्तिकां द्वर्वाणा सवन् । "अणुविह" चि य उपकारे वर्तते स उपविरुच्यते, स च तासामुपकारं नायातीनि इत्वाऽनुप्रविः । उमय-कार्छ प्रख्येक्षमाणे च तिसन् सुत्रार्थपरिमन्यः । शास्तुश्च—तीर्थकृतः परिवादः, यया—न्नमसवेज्ञोऽसा येनेनासां पर्यन्तिकापट्टो न प्रतिषिद्धः । द्विनीयपटे या संयती न्यविद्या ग्याना वा तया 'यतनया' अरुपसामारिके पर्यन्तिकापट्टः परिवाद्यः, उपरि चान्यत् प्रावर्णायम् । 15 कारणे च गृह्यमागो यः 'अज्ञालिकः' जारुरहिनः स प्रद्वात्त्रयः, जारुसहरो तु शुपिरदोनाः । एवं निर्यन्यानामप्यकारणे पर्यन्तिकां कुर्वाणानां चतुर्छेषु गर्वादयश्च त एव दोषाः ॥ ५९६६ ॥ कारणे पुनर्यं विधिः—

येरे च गिलाण वा, मुत्तं काउम्रुवर्रं तु पाउरणं । सावस्सए च वेद्दो, पुट्यकतमयारिए वाए ॥ ५९६७ ॥

20 सूत्रपेलियाम् उपच्यणत्वाद् अर्थपोल्यां च 'क्र्तुं' शिष्याणां दातुमिन्यर्थः स्विरो न्छानी दा वाचनाचार्यः पर्यन्तिकां कृत्वा उपरि प्राष्ट्रणुयात् । उत्तरार्द्धं पश्चाद् व्याक्णस्यते ॥ स च पर्यन्तिकापदः कीद्यः शंह्लाह—

> फ्छो अनिचो अह आविओ ना, चउरंगुरुं नित्यडो असंघिमो अ। निस्तामहेर्ड तु सरीरगस्मा, दोसा अन्दृंमगया ण एतं ॥ ५९६८॥

१ न्ता बङ्यमाणाः पद्यांः न कल्पन्ते । यतीनां न ते पद्वाद्यः "विष्टयपदेण" चि विमक्तिव्यत्यात् वितीयपदे माने स्ति कल्पन्ते परं पीट वं ॥ २ भीपां स्त्राणां मध्यात् प्रथमस्त्रम्य ताबद् व्याप्या—नो कल्पने निय्रम्थीनाम् 'याकुञ्चनपदः' पर्यन्ति कापदः, कोऽयेः ? स्त्रं नपुंसकन्वनिर्देशः माकृत्रम्वात्, सः 'धार्षिनुं वा' सससत्तार्यं स्थापिनुं 'परिहर्नु वा' परिमोन्हम्, न कल्पते इति सम्बन्धः ॥ इत्यं निय्रम्थीविप्यं नियेवस्त्रममिश्राय सम्प्रति निय्रम्थविपयं विधिस्त्रमाह—"कष्पदः" इत्यादि, कल्पते निय्रम्थाना वां ॥ ३ नियम्थी यदि पर्यन्तिकापद्दं गृहाति परिसुद्धे वा तदा चनुर्गुरुकाः। तथा पर्यं कां ॥ ४ सां नियम्थानामापि पर्यन्तिकापद्दो न प्रतिपिदः । वितीयपदे या संयती ग्लानिका तुद्दान्द्यानुकसमुख्यायंत्रया स्थविरा वा तथा हां ॥

फलाद् जातः फीलः सौत्रिक इत्यर्थः, 'अचित्रः' अकर्बुरः । अथ सौत्रिको न प्राप्यते तत आविको वा । स च चतुरङ्गलं 'विस्तृतः' पृथुलः 'असन्धिमश्च' अपान्तराले सन्धिरहितः, एवंविधः पर्यस्तिकापटः शरीरस्य विश्रामहेतोर्गृद्यते । ये चावप्टम्भगतीः ''संचर्कुंथुद्देहिय" (ओधनिर्यु० गा० ३२३) इत्यादिका दोषास्तेऽपि 'एवम्' आकुञ्चनपट्टे परिधीयमाने न भवन्ति ॥ ५९६८ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं सावस्तगंति आसणंति आस-इत्तए वा तुयदित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सावस्तयंति आसणंति आस-इत्तए वा तुदियत्तए वा ३२ ॥

सावश्रयं नाम—यस्य पृष्ठतोऽवप्टम्भो भवति एवंविधे आसने निर्श्रन्थीनां नो करपते आसितुं वा त्वन्वितितुं वा । करपते निर्श्रन्थानां सावश्रये आसने आसितुं वा त्वन्वितितुं वा । निर्श्रन्थ्यस्तु ताहशे आसने यदि उपविश्वन्ति शेरते वा तदा त एव गर्वादयो दोषाश्चतुर्गुरु च प्रायश्चित्तम् । द्वितीयपदेऽरुपसागारिके स्वविरा ग्लाना वा उपविशेत् । निर्श्रन्थानामपि न करपते । यदि उपविशन्ति तदा चतुर्लघु । सूत्रं तु कारणिकम् ॥ तदेव कारणमाह—

''सावस्सए'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । यो वृद्ध आचार्यः सः 'पूर्वकृते' गृहस्थैः सार्थे निष्पादिते सावश्रयेऽप्यार्सेने उपविष्टः 'असागारिके' एकान्ते 'वाचयेत्' विनेयानां वाचनां दद्यात् ॥ ५९६७ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं सिवसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयिहत्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं सिवसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयितिहए वा ३३॥

सविपाणं नाम-यथा कपाटस्योभयतः शृहे भवतः एवं यत्र भिसिकादौ पीठे फलके वा विपाणं-शृहं भवति तत्र निर्भन्थीनामासितुं वा श्रायतुं वा न कल्पते । निर्भन्थानां तु 25 कल्पते । निर्भन्थ्यस्तु सविपाणे पीढे फलके वा यद्युपविशन्ति शेरते वा तदा चतुर्गुरु आजाटयश्च दोषाः ॥ तथा—

१ फान्यः रित चूर्णां विशेषचूर्णां च ॥ २ एतदनन्तरम् य्रन्थाय्यम्—७००० गां० ॥ ३ °मिष सायथ्रये आसितुं न क° गा० ॥ ४ 'सने सिंहासनापरपर्याये "विद्वो" ति उप' गा० ॥ ५ गा० विनाऽन्यत्र—या त्यम्यत्तितुं या न कां० ॥

सविनाणे उड्डाहो, पाकम्मादी य नो पडिक्ट्रं । येरीए बानासं, कप्पर छिण्णे विनाणिन्म ॥ ५९६९ ॥

स्तिष्णं आसने उपविद्यन्यामार्थिकाणमुद्धाहो मदिन, णद्रक्रनीद्यक्ष दोनाः सम्मदिन, ततः प्रेतिङ्कष्टं तत्रोपदेशनिनि गन्यते । द्विनीयपदे दशोसु पीट-फर्क्ट्डंब्पनायां मित्रणगमि उगृद्धते, तस च दिनाणं हिस्ता परिष्ठाप्यते । एवं हित्रं विनाने स्वविगण अन्यसा व क्रस्ते ॥ ५९६९ ॥

लं तु न लच्मइ छेतुं, तं थेर्गणं दलंति सविसाणं । छायंति य से दंदं, पाउंछण महियाए वा ॥ ५९७० ॥

यत् 'तु' पुनश्केतुं न रुम्यते नदः सविषायनि दरामनं सविरसान्तानां साववः प्रयच्छन्ति, 10तदीयं च दण्हं णद्रप्रोक्छनेन वनं छाद्यन्ति, तेन वैष्टयिसा म्यून्टरं हुर्वन्तीत्यर्थः; मृचिक्या बा प्रिवेष्टयन्ति । निर्वेन्यानां सविषायनित करूपने ॥ ५६७० ॥ कृदः ? इत्याह—

> ममणाण उ ने होसा, न होति नेण तु दुने अग्रज्ञाया । पीर्ट आमणहेर्ड, फलगं पुण होद्द सेजहा ॥ ५९७१ ॥

श्रमणानां पुनः 'ते' पादक्रमोदयो दोना न मदन्ति ततः 'हे अ'र्' पाद-फठके स्विगी 15 अप्यनुज्ञाने । तत्र पीठमासनहेतोः फठकं पुनः 'श्रयार्थ' श्रयनिनित्तं दर्षासु गृहने ॥ ५९७१ ॥ क्य किनर्थे दर्शस तत्रोप्तवेशनं श्रयनं दा कियते ! इन्याह—

> इच्छा अप द्वहा, उन्हायगमरिम-त्रायरक्वहा । पापा सीवल दीहा, रक्कहा होह फलगं तु ॥ ५९७२ ॥

आहाँयो मुनी स्थाणमानाया निर्याणाः जोधनं मदित, द्वांतहरणं च मुनाहुरिक्छतं 20 शास्यं न जीयति उत्तो ग्लानलंन कामनिराजना, 'द्यार्थं च' जीनदणिनिर्णं दर्शेष्ठं मृनी नीरवेष्टलम्, ''उन्ह्यावर्गं'' ति मृतेगद्रमानेन मित्रनीमृत्तलोरये जीगुम्मनीयता सात्, अद्याप्ति वा सुम्येष्ठः, वादो वाऽविक्रवरं प्रष्टुप्येष्ठ् . उत्त एनेगां ग्रह्मार्थं पंछकं प्रहीदल्यम् । तथा कीदल्यां मृनी बहुदः कुन्दु-निक्रम्मृतयः प्राणिनः सम्मूल्लेष्ठः उत्तो मृनी द्यानानां नेगां विगवना मवित, द्विज्ञातीया वा मृमेनिरील्य द्योष्ठः, उत्तरक्रानिदम्, तेनापिक्रोधना- १० इत्तीपेत्राव्योऽति दोग् मवन्ति, एनेगां रह्मार्थं वशीष्ठ प्रत्वकं गृहदे ॥ ५९७२ ॥ मृत्रस्

नो कप्पइ निगांथीणं सर्वेटगं छाउयं धारिचए वा परिहरिचए वा । कप्पइ निगांथाणं सर्वेटगं छाउयं धारिचए वा परिहरिचए वा ३२॥

<sup>,</sup> १ मितिक्रप्टें मितिपिडं संपनीनाम्नेन स्केम सिविपाणसासनस्य ब्रह्मिति गम्ब<sup>द</sup> श्लं॰ ॥

अस व्याख्या सुगमा । नवरम्—'सवेण्टकं' नालयुक्तं अलाबुकं तद् निर्भन्थीनां न करपते । निर्मन्थानां तु कल्पते ॥ अत्र भाष्यम्---

> ते चेव सर्वेटिंम, दोसा पादिम जे त सविसाणे। अइरेग अपिहलेहा, विइय गिलाणोसहद्भवणा ॥ ५९७३ ॥

त एव 'सवृन्तेऽपि' सनालेऽपि अलाबुमये पात्रे दोषा मन्तव्या ये सविषाणे आसने 5 पादकर्मादय उक्ताः । द्वितीयपदे तु धारयेदि । तैत्राध्वनि घृतं वा तैलं वा सुखेनैवापरिग-ल्दुबते, ग्लानाया वा योग्यं तत्रौषघं प्रक्षिप्तमास्ते । तच सवृन्तकं प्रवर्तिनी स्वयं सारयति । निर्मन्थानामपि निष्कारणे न करुपते । यदि धारयन्ति ततोऽतिरिक्तोपकरणदोषः, सवृन्तके च प्रत्युपेक्षणा न शुध्यति । द्वितीयपदे ग्लानस्य योग्यमीपधं तत्र स्थापनीयमिति ऋत्वा अही-तन्यम् ॥ ५९७३ ॥ 10

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीणं सर्वेटियं पाद्केसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सवेंटियं पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३५ ॥

नो करपते निर्श्रन्थीनां सवृन्तिका पादकेसरिका धार्यितुं वा परिहर्तुं वा। करपते निर्श्रन्थानां 15 सवृन्तिका पादकेसरिका धारियतुं वा परिहर्तुं वै। ।। अथ केयं सवृन्ता पादकेसरिका ! इत्याह—

लाउयपमाणदंडे, पडिलेहणिया उ अगगए वद्धा । सा केसरिया भन्नइ, सनालए पायपेहड्डा ॥ ५९७४ ॥

यत्रामिनवसङ्गटसुखे अलावुनि हस्तो न माति तस्यालावुनो यद् उच्चत्वं तत्प्रमाणो दण्डः क्रियते, तस्यामभागे वद्धा या प्रत्युपेक्षणिका सा पादकेसरिका सवुन्ता भण्यते । सा च कारण-20 गृहीतस्य सनालस्य पात्रस्य पत्युपेक्षणार्थं गृद्यते । तां यदि निर्मन्थ्यो गृह्वन्ति तदा चतुर्गुरु, सैव च प्रतिसेवनादिका विराधना । निर्यन्थानामप्युत्सर्गतो न कल्पते । द्वितीयपदे सनाल-मलावुकं तया मत्यपेक्ष्य ततो मुखं किर्यंते ॥ ५९७४ ॥

सूत्रम्—

नो कप्पइ निग्गंथीणं दारुदंडयं पायपुंछणं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं दारुदं डयं जाव परिहरित्तए वा ३६॥

१ तत्र सनाले तुम्बकेऽध्यनि घृतं या तेलं या सुरोनेय वृन्तं हस्तेन गृहीत्या भूमाय-परि° दां ॥ २ "पादवेगीत्या पाम उहरवं चीरं । अनरं ए चीरानं दारए बटावि" ही चूणों ॥ ३ षा। सूत्रे च हितीयानिर्देशः प्रारुतत्यान् प्रथमाधं द्रष्ट्यः॥ अध केयं गं ॥ ॥ ४ थयते, पतद्रघें साऽपि प्रदीतव्या ॥५९७४॥ का॰॥ ५ °डयं पायपुंछणं घारिचय पा परि का॰॥

25

अम्य स्यास्या—यत्र दानमयस्य दण्डस्यात्रमाने ऊर्णिका दशिका बच्यन्ते तद् दास्ट्रण्डकै पाद्मोव्छनमुच्यते । तद् निर्धन्यानां न कर्यने, निर्धन्यानां नु कर्यते ॥ अत्र माप्यम्—

ने चेव दास्ट्रंड, पाउँछणगम्मि जे सनालम्मि । दुण्ह वि कारणगहणे, चप्यहण् दंडण् कुला ॥ ५९७५ ॥

उ ये सनारे पेति दोषा उक्ताम्त एव दाम्द्रण्डकेऽपि पाद्मांच्छनके भवन्ति । 'हयोगपि च' सनारुपात्र-दारुद्रण्डकयोः कारणे निर्शन्थानामपि यहणे सवति । तत्र च यहणे कृते 'चव्यड-कान्' चतुष्परान् द्रण्डकान् कृषीन् ॥ ५२.७५ ॥

॥ त्रह्मरक्षापकृतं समाप्तम् ॥

मो क प्रकृत मृ

10 सूत्रम्--

• :

25

नो कप्पड़ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स सोयं आड्यत्तप् वा आड्मित्तप् वा, नन्नत्यं गाडा-ऽगाडेमु रोगायंकेसु ३७॥

अस सम्बन्धमाह—

<sup>15</sup> वंभवयपालणहा, गर्नोऽहिगारो तु एगपक्रवस्मि । नस्येव पालणहा, मायाऽऽरमा हुपक्रव वी ॥ ५९७६ ॥

ब्रध्यत्रपालनाथंमैकन्मिन्—संयनीत्रष्टणे पक्षे पृर्वच्चेषु ग्राट्विकारः स गतः, समर्थित इत्यर्थः । सम्प्रति तु 'नर्यव' ब्रह्मवतस्य पालनार्थे 'हिपक्षेऽपि' संयत् संयतीपश्रुहृण्विषये ' मोफ्रस्वारम्मः क्रियते ॥ ५९७६ ॥

20 श्रनेन सम्बन्धेनायानसाम्य व्याख्या—नो कल्पने निर्धन्थानां वा निर्धन्थानां वा 'अन्योनं न्यम्य' परस्राग्य मोकनापानुं वा श्राचिमनुं वा । कि मर्बर्धव ? न इत्याहें—गाहाः—श्रहि-विप-विस्विकादयः श्रगाहाश्च—न्वराह्यो गेगानद्वान्तेम्योऽन्यत्र न कल्पने, नेपुँ तु कल्पने इत्यथेः । एप सुत्रार्थः ॥ सम्यति निर्धेक्तिविन्तरः—

माएण अण्णमण्णस्म आयसणि चउगुरं च आणाई। . मिच्छने उहाहो, विराहणा मावमंत्रेषो ॥ ५९७७॥

'अन्योन्यस्य' पंयतः संयतीनां मोकेन संयती वा संयतानां मोकेन निशाकरः इति कृत्वा रात्री यद्याचमति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः, मिध्यातं च भवेद् न यथावादी

र पात्रे पादक्रमेकरणाद्यो दोषा इं० ॥ २ व्हय आगादा-ऽणागा विकार एत्याबहुनाई वैव को० टीका, इत्यती टिप्पणी ३ ॥ ३ व्ह—आगादाः-अहि-प्रिप-विमुचिकाद्यः अनागादाअ ज्यरा को० ॥ ४ व्यु तु मोकमापानुमाचमितुं वा पग्स्यरस्य कस्य द्वां० ॥

तथाकारीति कृत्वा । यद्वा कश्चिदिभनवृषमी तद् निरीक्ष्य मिथ्यात्वं गच्छेत् — अहो ! अमी समस्य इति । उड्डाहश्च भोगिनी-घाटिकादिज्ञापने भवति । विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । तत्र संयमविराधना तेन स्पर्शेनैकतरस्य भावसम्बन्धो भवेत्, ततश्च प्रतिगमनादयो दोषाः । आत्मविराधना तु "चितेइ दृष्टुमिच्छइ" (गा० २२५८) इत्यादिकमण ज्वर-दाहादिका ॥ ५९७७ ॥ किश्च—

दिवसं पि ता ण कप्पइ, किम्र णिसि मोएण अण्णमण्णस्स । इत्थंगते किमण्णं, ण करेज अकिचपिस्तेवं ॥ ५९७८ ॥

दिवसेड्पि तावन करुपते अन्योन्यस्य मोकेनाऽऽचिमतुं किं पुनः 'निशि' रात्रो ! । 'इत्यक्रते हि' परस्परं मोकाचमनेऽपि कृते किं नाम तदकृत्यमस्ति यस्य प्रतिसेवा न कुर्याताम् ! ॥ ५९७८ ॥

वुतुं पि ता गरहितं, किं पुण घेतुं जें कर विलें। वा । घासपइट्टो गोणो, दुरक्खओ सस्सअन्भासे ॥ ५९७९ ॥

वक्तमिष तावदेतद् मोकाचमनं गिर्हतं कि पुनः संयत्याः कराद् 'विलाद् वा' भगादित्यर्थः मोकं प्रहीतुम् । अपि च घासः—चारी तत्याश्चरणार्थं गौः प्रविष्टः सन् 'सस्याभ्यासे' धान्य-मूले चरन् दूरक्षो भवति, धान्यमदन् दुःखेन रक्ष्यत इत्यर्थः, एवमयमिष संयत्या मोकेनाचमन् 15 प्रसन्नतः शेषामिष क्रियां कुर्तृन् न वारियतुं शक्य इति भावः ॥ ५९७९ ॥

दिवसओं सपक्षें लहुगा, अद्धाणाऽऽगाढ गच्छ जयणाए। रत्ति च दोहिं लहुगा, विद्यं आगाढ जयणाए॥ ५९८०॥

दिवसतः 'सपक्षेऽपि' संयतः संयताना संयती वा संयतीनां मोकेन यदि आचमति तदा चतुर्रुषु । शैक्षाणां तदवलोकनादन्यथाभावो भवेत् । गृहस्य-परतीर्थिकाश्चोताहं कुर्युः ॥ 20

कथम् ? इत्याह—

अद्विसरक्ता वि जिया, लोए णत्थेरिसऽन्नधम्मेसु । सरिसेण सरिससोही, कीरइ कत्थाइ सोहेजा ॥ ५९८१ ॥

अहो । अमीभिः श्रमणकैरेवं मोकेनाचमित्रिरिश्चिसरज्ञस्का अपि जिताः, अमिलोकेऽन्ये नहने धर्मा विद्यन्ते परं कुत्रापि ईदृशं शोचं न दृष्टम् । सदृशेन च सदृशस्य या शोधिः क्रियते 25 सा कि कुत्रचित् 'शोधयेत्' शुद्धं कुर्यात् व अशुचिना धाव्यमाननश्चि न शुध्यतीति भावः ॥ ५९८१ ॥

द्वितीयपदे अध्विन वर्तमानस्य गच्छस्यापरिसन् वा आगाढे कारंगे यननया दिवा सपध-मोकेनाचमेत् । अथ रात्रो निष्कारणे मोकेनाचमित तवश्चवुर्रुषु 'द्राभ्यामि' तपः-काराभ्यां

१ 'दिकामविषयदशादशकानुभवनम् ॥ ५९७७ ॥ गं०॥ २ 'म्य साभु-नार्पानां परस्परस्य मोके' गं०॥ ३ 'या तो साधु-साध्यीजनो न कु' गं०॥ ४ 'लाईहिं। शास्य परस्परस्य मोके' गं०॥ ३ 'या तो साधु-साध्यीजनो न कु' गं०॥ ४ 'लाईहिं। शास्य तामा॰॥ ५ 'म्?। 'जे' इति पाद्पूरणे। अपि गः०॥ ६ 'शुचि कथं सुनाम शुध्य' कां०॥ ७ 'रणे यह्यमाणलक्षणे यत' गः०॥

छत्तु । ''र्ति द्वे वि रुहुत'' ति पाठान्तर्म, तत्र रात्री द्वं—पानकमाचमनार्थं यदि परिवासयित तनश्चतुर्रेष्ठ, सञ्चय-पनकपम्मुच्छेनादयश्चानेकवित्रा दोगः । स्राह च यूह-द्वाप्यक्वन्—

र्मेंत दबणीदासे, सहुगा दोसा हवंतऽगंगविद्या । इति ।

हितीयपदे आगाँट कारण यतनया गत्रावित मोकानाचमेद् द्वं वा परिवासयेत् ॥५९८०॥
 तत्राव्यति हितीयपदं व्याचेष्ट—

निच्छुमई मत्यात्रो, भर्च वारेह नक्ष्यदुर्ग वा । फासृ दुवे च न लग्मह, मा वि च उचिद्वविद्धा उ ॥ ५९८२ ॥

यदि अव्यति प्रतिपन्नं गच्छं प्रत्यनीक्षमधिगद्दिः मार्थाद् निकाशयिन, सक्तं वा 10 बारवित, यद्वा 'तस्क्राद्विक्रम्' उपित-शर्गरस्तेनदृण्युपद्रोनुसिच्छितिः, तत्र कस्यापि सार्वोग्रिम-चारका विद्या समित यया परिजिश्तिण म आवस्त्रेते, म च मावृन्द्रवानीं मंज्ञाकेरकृत्युतः, प्राप्तकं च द्ववं तत्र न रूम्णते, मार्थि चोच्छिष्टविद्या, तत्रो मोक्षनाचम्य नां परिजेग्न् ॥ ५९८२ ॥ अथागादपदं क्यान्याति—

अनुद्धहे च दुक्ते, अप्या वा वेदणा खंब आउं।

<sup>15</sup> नत्य वि सु चेत्र गमा, उचिह्नगमन-विलाऽऽसु ॥ ५९८३ ॥

श्युत्तरं वा ग्र्यदिकं हु नं कसाप्युत्तरम्, 'अग्रा वा वदना' मुपेद्रशनादिस्या सङ्घाता या श्रीवमाद्यः क्षिण्न्, नतन्त्रत्रापि स एव गमा मन्त्रत्यः, प्राग्युक्तद्रवामावे मोकेनाचमेदिन त्ययेः । तत बच्छिष्टं मम्नं विद्यां वा परिचप्य तं मान्नुं आशु-श्रीवं प्रगुर्गं क्षुर्यान् ॥ ५९८३ ॥ श्रव यननामाद्य-

<sup>20</sup> मत्तर पोयाऽऽयपर्ण, अमिराऍ आह्मा एस निमिक्तपो । संफासुहाहादी, अमोयमने मने दोना ॥ ५९८४ ॥

कायिकामात्रके मोकं गृहीत्वा तेनाचमनं कर्तक्यम्, 'अनिगतस्त' गीतार्थसार्वार्णमेतन्, एष च नियाकरम उच्यते, पानकामादेन गत्रावेव प्रायः क्रियमाणसान् । अयः मोकमात्रकं विना मोकं साण्यमार्गास्काद् गृहन्ति ततः संस्रकोंहाहादयो दोगाः । एवं गत्री मोकनाचम-20 नीयम्, न पुनस्तद्र्ये द्रवं स्वापनीयम् । हिनीयगद् स्वापयद्वि ॥५९८॥ क्रयमः इस्वाह—

पिई को वि य सेही जह सर्ग्ह मा व हुल से सन्ना । जयणाएँ टवेंनि दवें, दोना य मने निरोहम्मि ॥ ५९८५ ॥ -

यदि कोऽपि शेष्टः विद्वं करति, अनीव खुःसक्षेनं क्लोनीत्यर्थः । स त्राधारि मोकाचम-नेनामावित इति कृत्वा तद्र्यं यदनया द्रवं स्वारयन्ति । सामान्यतो वा मा 'तस्य' श्रेष्ठस्य अरतन्यामकसाद् खुन्सक्षेनं मंबद् इति कृत्वा द्रवं स्वारयन्ति । अय न स्वाप्यनं तदाः स गुत्री भंजासम्मवे पानकामावे निगेवं कृत्येन , निगेवं च परितार्य-मर्णाद्यो द्रोग मवेषुः ॥५६८५॥

<sup>े</sup> १ चा चक्ष्यमाणळळूणया राजा छा । २ मात्रे मंद्राया वेगम्य निरोधं द्यं । । ३ च-महादुःख-मर° द्यं ।।

एवं तावदाचमने भणितम् । अथापिवतां दोपानाह—

मोर्यं तु अनमनस्स, आयमणे चउगुरुं च आणाई। मिच्छत्ते उड्डाहो, विराहणा देविदिइंतो ॥ ५९८६॥

अन्योन्यस्य मोकं यदि आपिवति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोपाः, मिथ्यात्वं च सागा-रिकादिसतदवलोक्य गच्छेत्, उद्घाहो वा भवेत्, विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । ठ तत्र च देवीदृष्टान्तः ॥ ५९८६ ॥ तमेवाह—

> दीहे ओर्संहभावित, मोयं देवीय पिजओ राया । आसाय पुच्छ कहँणं, पिडसेवा मुच्छिओ गिलतं ॥ ५९८७ ॥ अह रना तूरंते, सुँक्खग्गहणं तु पुच्छणा विजे । जह सुक्खमित्थ जीवह, खीरेण य पिजओ न मओ ॥ ५९८८ ॥

एगो राया महाविसेणं अहिणा खइओ। विज्ञेण भणियं—जइ परं मोयं आइयइ तो न मरइ। तओ देवीतणयं ओसहेहिं वासेऊण दिनं। तेण थोवावसेसं आसाइयं। तओ पउणो पुच्छइ—किं ओसहंं!। तेहि कहियं। सो राया तेण वसीकओ दिया रिंच पिडिसेविडमारद्धो। देवीए नायं—'मओ होहिइ' ति सुकं कप्पासेण सारवियं। अवसाणे नीसहो जाओ मरिडमारद्धो। विज्ञेण भणियं—जइ एयस्स चेव सुकं अत्थि तो जीवइ। 15 तीए भणियं—अत्थि। खीरेण समं कढेडं दिनं। पडणो जाओ।।

अथाक्षरगमनिका—'दीर्घेण' अहिना भिक्षतो राजा। देन्याः सम्बन्धि मोकमीपधमावितं पायितः। तत आखादे ज्ञाते पृच्छा कृता। ततः कथनम्। ततो दिवा रात्रो च प्रतिसेवां मृच्छितः करोति। प्रभृतं च शुकं गिलतम्॥

'अथ' अनन्तरं राज्ञि मरणाय त्वरमाणे देन्या ग्रुक्तग्रहणम् । वेद्यस्य च प्रन्छा—यदि 20 ग्रुक्तमस्ति ततो जीवति । एवं कथिते क्षीरेण समं तदेव ग्रुक्तं पायितस्ततो न मृतः । एवमेव संयत्याः मोकेन पीतेन साधुरपि वशीक्रियेत, वशीक्रतश्चावभाषेत, प्रतिगमनादीनि वा कुर्यात् , तसाद् नाऽऽपातन्यम् । कारणे पुनराचमनमापानं वा कुर्यात् ॥ ५९८७ ॥ ५९८८ ॥

तथा चाह---

सुत्तेणेवऽचवाओ, आयमइ पियेज वा वि आगाहे। 25 आयमण आमय अणामए य पियणं तु रोगम्मि ॥ ५९८९ ॥ स्त्रेणेवापवादो दर्शते—''आगाँढे रोगातदे आचमेत् आपिवेद्वा'' इति यदुक्तं स्त्रे तत्र 'आचमनं' निर्हेपनम् 'आमये' रोगे 'अनामये च' निशाकर्रंपे भवति ! पानं तु रोग एद

१ 'अन्योन्यस्य' साधुः संयत्याः संयती च साधोः सन्तं मोतं कां ॥ २ ओसहरचिनं, मोयं ताभाः कां । चूर्णिकृता निरोपचूर्णिकृता नायनेर पठ सर्गोर्थनः । तपाहि—''कोमहर्शनं देवीय तपयं मोर्च दिशं" इति ॥ ३ 'तर्ण, अइसेया नाभाः । एत्याक्रनुमार्देश माः कां । दिरा, रस्तां दिपणी ५ ॥ ४ सुक्रहृयणं तु ताभाः ॥ ५ तनः 'अतिसेया' दिया माः कां ॥ ६ 'गादे उपलः सणत्वात् अनामाहे च रोगां कां ॥ ७ 'क्षे मन्त्रपरिज्ञपनाद्यं या प्रायुक्ततु यो भयं कां ॥

सम्भवति नान्यदा ॥ ५९८९ ॥ तत्रार्यं विधिः—

दीहाइयणे गमणं, सागारिय गुच्छिए य अइगमणं।

तासि सगारज्ञयाणं, कप्पद्द गमणं जिह्नं च भयं ॥ ५९९० ॥

वैदीर्घण कर्यापि साधोः अदने—गक्षणे कृते स्वपक्षमोकामावे संयतीप्रतिश्रये गमनम् । वित्तस्तासां सागारिके प्रष्टे सित 'श्रतिगमनं' प्रवेशः कर्तव्यः । श्रथ संयत्याः सर्पद्यनं जातं ततस्तासां सागारिकयुक्तानां साध्रवसतो गमनं करपते । यत्र च मयं तत्र दीपको महीतव्य इति वाक्यरोपः । एपं सङ्घहगाथासमामार्थः ॥ ५९९० ॥ साम्प्रतमेनामेव वित्रृणोति—

निद्धं भ्रत्ता उपवासिया व चोसिरितमत्तमा वा वि । सामारियाइसहिया, सभए दीवेण य ससद्दा ॥ ५९९१ ॥

10' अहिना मिलनः साधुः स्वपक्ष एव साधृनां मोकं पाय्यते । अथ तेषां नान्ति मोकम्, कुतः १ इत्याह—किग्धमाहारं तिह्वसं भुक्ता उपवासिका वा ततो नान्ति मोकम्; अथवा न्युत्ख्रिष्टमात्रकान्ते, तत्थ्रण एव मोकं न्युत्ख्रिष्टमपरं च नाम्त्रीति भावः, ततो निर्धन्थीनां प्रतिश्रये गन्तन्त्रम् । यदि निर्भयं तन एवमेव गम्यते । अथ समयं ततः मागारिकादिना केनचिद् हितीयेन दीपकेन च सहिताः स्थान्ता गच्छिन्ति । ततः संयतीयसितं प्रविद्यन्तो यदि नेपेधिकीं 15 कुर्वन्ति तत्थ्यतुर्गुरु ॥ ५९९१ ॥ तथा—

तुसिणीण चउगुरुगा, मिच्छत्ते सारियस्स वा संका । पिडचुद्धवोद्दियासु च, सांगारिय कलदीवणया ॥ ५९९२ ॥

त्र्णीका थपि यदि प्रविद्यन्ति तदा चतुर्गुरु । मिथ्यात्वं वा कश्चित् तृर्णीमावेन प्रविद्यती हृष्ट्या गच्छेत् । सागारिकस्य वा श्रद्धा भवति—किमत्र कारणं यदेवममी अवेलायामागताः १ 20 इति, 'सेना अमी' इति वा मन्यमानो श्रद्धणा-ऽऽकर्पणादिकं क्र्योद् आह्न्याद्धा । ततस्तृर्णी-करिप न प्रवेष्टव्यं किन्तु प्रथमं सागारिक उत्थापनीयः, ततग्तेन प्रतिबुद्धेन—उत्यितेन बोधितासु संयतीसु सागारिकस्य कार्यदीपना कर्तव्या—एकः साधुरिह्ना दृष्टः, इह चौपर्यं स्थापितमस्ति तद्र्थं वयमागताः ॥ ५९९२ ॥ ततः प्रवर्तिनीं भणन्ति—

मोयं ति देह गणिणी, थोवं चिय ओसहं लहुं णेहा।

26 मा मग्गेख सगारो, पिडसेहे वा वि ग्रन्छेओ ॥ ५९९३ ॥ अहिदप्रस्थीपथं मोकमिति प्रयच्छत । ततः 'गणिनी' प्रवर्तिनी यतनया मोकं गृहीत्वा

साध्नां ददाति भणति च—ग्तोकभेवेदगापधमेतावदेवासीत् , नातः परमन्यदग्तीत्यर्थः, अतः 'छ्षु' श्रीष्ठं नयत । किमर्थमित्यं कथयति ? इत्याह—मा सागारिकः 'ममापि एतद्राप्धं भयच्छत' इत्येवं मार्गयेत् । यदा तु 'नास्त्यतः परम्' इति प्रतिपेधः कृतस्तवा व्यवच्छेदः ३०कृतो गवति, न भूयो गार्गयतीत्यर्थः ॥ ५९९३ ॥

न वि ते कहिति अग्रुगी, खड्ओ र्ण वि ताव एय अग्रुईए।

१ 'च्छिऊण अष्ट' तामा॰ ॥ २ 'दीर्घेण' सर्पेण रात्री कस्यापि कां॰ ॥ ३ °प निर्युक्ति-

15

20

25

भाष्यगायाः पेंदर्दर्ह-५७ ]

चेतं णयणं सिप्पं, ते वि य वसिहिं संयम्वेति ॥ ५५९४ ॥

ते साधनी न कथयन्ति, यथा—अमुकः साधुरहिना खादितः । ता अप्यार्थिका न कथ-यन्ति, यथा—एतन्मोकममुकस्याः सत्कमिति । गृहीत्वा च क्षिप्रं नयनं कर्तव्यम् । पूर्वोक्तेन च विधिना ते 'स्वकाम्' आत्मीयां वसतिम् उपयान्ति ॥ ५९९८ ॥ आह—'यदि अमुकेः साधुर्दष्टः, अमुकस्या वा मोकमिदम्' इति कथ्यते ततः को दोपः ! इत्याह—

जायति सिणेहीं एवं, भिण्णरहस्स्चया य वीसंभी ।

तर्महा न कहेयव्वं, को व गुणों होइ कहिएणं ॥ ५९९५ ॥

एवं कथ्यमाने तयोः सेहो जायते, भिन्नरहस्यता च भवति, रहस्ये च भिन्ने विश्रम्भो भवति । यत एते दोषास्तसाद् न कथ्यितच्यम् । को वा गुणस्तेन कथितेन भवति ! न कोऽपीत्यर्थः ॥ ५९९५ ॥ यदा संयती दीर्घजातीयेन दृष्टा भवति तदाऽयं विधिः—

सागारिसहिय नियमा, दीवगहत्था वए जईनिलयं ।

सागारियं तु चोहे, सो वि जई स एवं य विही उ ॥ ५९९६ ॥

शार्यिका नियमात् 'सागारिकसहिताः' शय्यातरसहायाः सभये च दीपकहस्ता यतीनां निरुपं व्रजेयुः । स च संयतीसागारिक इतरं संयतसागारिकं वोधयति । सोऽपि प्रतिवृद्धः साधून् वोधयति । अत्रापि स एव विधिमोकदाने द्रष्ट्व्यः ॥ ५९९६ ॥

॥ मोकपुकृतं समाप्तम् ॥

प रिवा सित प्रकृत म्

सूत्रम्---

नो कंष्पइँ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि-यस्स आहारस्स जाव तयप्पमाणिमत्तमिव भूइप्प-माणिमत्तमैवि विंदुप्पमाणिमत्तमिव आहारं आहा-रित्तए, नन्नत्थे आगादेसु रोगायंकेसु ३८॥

अस सूत्रस्य सम्बन्धमाह—

उदिओऽयमणाहारो, इमं तु सुत्तं पहुच आहारं । अत्थे वा निसि मोयं, पिजति सेसं पि मा एवं ॥ ५९९७ ॥

'अयं' मोकलक्षणोऽनाहारः पूर्वसूत्रे 'उदितः' भणितः, इदं तु सूत्रं आहारं प्रतीत्यारम्यते । अर्थतो ना 'निशि मोकं पीयते' इत्युक्तम् अतः 'शेपमिं आहारादिकमेनं मा रात्रे। आहा-रयेदिति प्रस्तुतं सूत्रमारम्यते ॥ ५९९७ ॥

र भिषि तीयितुष्प को निना । एनःपाळनुमारेणेन को विना टीका, हराना पत्रं १५८८ टिप्पणी १ ॥ २ १व्य बानादा-ऽणागाहे का । एनःपाळनुमारेणेन का टीवा, हराती पत्रं १५८८ टिप्पणी २ ॥ ३ 'अर्थे' अर्थतो वादाय्यात् सूत्रतोऽपि 'निशि को ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य त्र्याक्या—नो करपते निर्धन्यानां वा निर्धन्यीनां वा 'परिवा-सितस्य' रज्ञन्यां स्थापितस्याहारस्य मध्यात् त्वक्यमाणमात्रमपि मृतियमाणमात्रमेपि विन्दुप्रमाण-मात्रमपि यावदाहारमाहर्तुम् । इह त्वक्यमाणमात्रं नाम—तिल्तुपत्रिमागमात्रम् तज्ञाश्चनस्य घटते, -मृतिप्रमाणमात्रं सक्तुकादीनां नेयम्, विन्दुप्रमाणमात्रं पानकस्य । इद्मेवापवदैति—आगादेस्यो इरोगा-ऽऽतद्केष्ट्रस्योऽन्यत्र न करपते, तेषु पुनः करपते इति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्धुक्ति विस्तरः—

परिवासियआहारस्य मन्गणा आहारो को मवे अणाहारो । आहारो एगंगिओ, चडिवहो जं वऽतीह तर्हि ॥ ५९९८ ॥

परिवासितस्याहारस्य 'मार्गणा' विचारणा कतंत्र्या । तत्र शिप्यः प्राह—वयं तावदेतदेव न जानीमः—को नामाहारः ? को वाऽनाहारः ? इति । स्टिराह—'एकाङ्किकः' शुद्ध एव यः 10 क्षुषां श्रमयति स आहारो मन्त्रत्यः । स चाश्चनादिकश्चतुर्वियः, यहा तत्राहारेऽन्यद् स्वणा-दिकं 'अतियाति' प्रविशति तद्याहारो मन्तन्यः ॥ ५९९८ ॥

अथेकाङ्गिकं चतुर्विधमाहारं व्याचेष्टे—

क्रो नासेद छुदं, एँगंगी तक-उद्ग-मजादं। खाइमें फल-मंसाई, साइमें महु-फाणियाईणि ॥ ५९९९ ॥

15 अग्रने कृरः 'एकाङ्गिकः' गुद्ध एव क्षुर्यं नाग्रयति । पाने तकोदक-मद्यादिकमेकाङ्गिकमपिं तृषं नाग्रयति आहारकार्यं च करोति । सादिमे फल्र-मांसादिकं सादिमे मब्र-फाणितादीनि केवलान्यप्याहारकार्यं क्रुवेन्ति ॥ ५९९९ ॥ ''नं वर्ड्ड् नहिं' ति पदं व्यास्याति—

नं पुण खुहापसमणे, असमत्थेगंगि होह लोणाई।

र्त पि य होताऽऽहारो, आहारजुयं च विज्ञतं चा ॥ ६००० ॥

20 यत् पुनरेकाङ्गिकं क्षुवाप्रयमनेऽसमर्थं परमाहारे उपयुज्यते तद्याहारेण संयुक्तमसंयुक्तं वा आहारो भवति । तच ठवणादिकम् । तत्राशने ठवण-हिङ्ग-जीरकादिकसुपयुज्यते ॥६०००॥

उदए कप्पुराई, फलि मुचाईणि सिगर्वर गुले।

न य ताणि खर्निति खुईं, उनगारिचा उ आहारी ॥ ६००१ ॥

उदके कप्रादिकस्पायुज्यते, आमादिफलेयु सुत्तादीनि द्रव्याणि, 'शृह्वचर च' गुण्ह्यां गुरु 25 टप्युज्यते । न नैतानि कप्रादीनि शुघां श्रपयन्ति, परस्पकारित्वादाहार उच्यते । द्रोपः सर्वेऽप्यनाहारः ॥ ६००१ ॥

> अहवा र्ज भ्रुक्खची, क्रह्मउवमाह पिक्खिवह कोट्टे। सच्ची सी आहारी, ओसहमाई पुणी महती॥ ६००२॥

अथवा बुसुक्षया आर्तः यत् कर्नमोपमया मृदादिकं क्रोष्ठे प्रक्षिपति । कर्नमोपमा नाम-"अपि कर्नमपिण्डानां, क्वयीत् क्वांकं निरन्तरम्।"

स सर्वेऽप्याहार उच्यते । व्यापवादिकं पुनः 'मकं' विकल्पितम्, किञ्चिदाहारः किञ्चिचा-

१ 'मिप वायविन्दु' हा निना ॥ २ 'द्ति—आगाहा-उनागाहरूयो रो' हा ॥ ३ एनार्गा पाणमं तु मजाई वामा ॥

नाहार इत्यर्थः । तत्र शर्करादिकमोषधमाहारः, सर्पदष्टादेर्मृत्तिकादिकमोषघमनाहारः ॥६००२॥ जं वा भुक्खत्तस्स उ, संकसमाणस्स देइ अस्सातं । सन्वो सो आहारो, अकामऽणिट्टं चऽणाहारो ॥ ६००३ ॥

यद् वा द्रव्यं बुमुक्षार्तस्य 'सङ्कपतः' ग्रसमानस्य कवलप्रक्षेपं कुर्वत इत्यर्थः 'आखादं' रसनाहादकं खादं प्रयच्छति स सर्वे आहारः । यत् पुनः 'अकामम्' अभ्यवहरामीत्येवमन- मिलपणीयम् 'अनिष्टं च' जिह्याया अरुच्यम् ईदृशं सर्वमनाहारो भण्यते ॥ ६००३ ॥ तमानाहारिममिदम्—

अणहारों मोय छल्ली, मूलं च फलं च होतऽणाहारो । सेस तय-भूइ-तोयं विंदुम्मि च चउगुरू आणा ॥ ६००४ ॥

'मोकं' कायिकी 'छल्ली' निम्बादित्वग् 'मूलं च' पञ्चमूलादिकं 'फलं च' आमलक-हरी-10 तक-विमीतकादिकम्, एतत् सर्वमनाहारो भवतीति चूणिंः । निग्नीथचूणों तु—''या निम्बादीनां 'छल्ली' त्वग् यच्च तेपामेव निम्बोलिकादिकं फलं यच्च तेपामेव मूलम्, एवमादिकं सर्वमप्यनाहारः'' इति व्याख्यातम् । ''सेसं'' ति 'शेपम्' आहारः । तस्याहारस्य परिवासितस्य यदि तिल्लुपत्वग्मात्रमप्याहरति, सक्तुकादीनां ग्रुष्कचूर्णानामेकस्यामङ्गुलो यावती भूतिमात्रा लगति तावन्मात्रमपि यदि अक्षाति, तोयस्य—पानस्य विन्दुमात्रमपि यदापिवति तदा चतुर्गुरु, 1ं आज्ञा च तीर्थकृतां कोपिता भवंति ॥ ६००४ ॥ एते चापरे दोपाः—

मिच्छत्ता-ऽसंचइए, विराहणा सत्तु पाणजाईओ । सम्मुच्छणा य तक्कण, दवे य दोसा इमे होंति ॥ ६००५ ॥

अश्नीदि परिवास्त्रमानं दृष्टा ग्रेक्षोऽन्यो वा मिथ्यात्वं गच्छेत्, उद्घाहं वा कुर्यात्— अहो । अमी असम्बयिकाः । परिवासिते तु संयमा-ऽऽत्मिवराघना भवित । सक्तुकादिपु 20 धार्यमाणेषु करणिकादयः प्राणजातयः सम्मूच्छिन्ति, पूपिलकादिपु लालादिसम्मूच्छिना च भवित, उन्दरो वा तत्र 'तर्कणम्' अभिलापं कुर्वन् पार्धतः परिभ्रमन् मार्जारादिना भक्ष्यते, एवमादिका संयमिवराधना । आत्मिवराधना तु तत्राश्रनादो लालाविषः सपौ लाला मुखेत्, त्विष्यो वा जिमन् निःधासेन विपीकुर्यात्, उन्दरो वा लालां मुखेत् । द्रवे चाहारे एते वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति ॥ ६००५ ॥ अथ "मिच्छत्तमसचइय" ति पदं व्याख्याति—

सेह गिहिणा व दिंहे, मिन्छत्तं कहमसंचया समणा। संचयमिणं करेंती, अण्णत्य वि नृण एमेव ॥ ६००६ ॥ शैक्षेण गृहिणा वा केनापि तत्राजनादी परिवासिते दृष्टे मिट्यात्वं भवेत्—एवंविषं मध्यं

१ भुंजंतस्सा, संकममाण तामा ॥ २ मूल कह फलं लाम ॥ ३ °नां कहुममुसाणां 'छिट्टी' षां ॥ ४ 'चित । अन एव प्रथमनो रजन्यामाद्दार परिवासियनुमिष न कन्यने ॥ ६००४ ॥ यदि परिवासियति तत एते दोषा —िमच्छ ' स ॥ ५ °नारिकं रजन्यां परि॰ मां ॥ ६ 'चित । तत्र संयमिदराधना भाव्यने —सक् ना ॥ ७ °द्दारे राजां परिवास्यमाने एते प्रो ॥

ये कुर्वन्ति क्यं ते श्रमणा असम्बया भवन्ति ? । यथा ''सैर्वसाद् रात्रिभोजनाद् विरमणम्'' इत्यभिग्रहं गृहीत्वा लुम्पन्ति तथा 'नृत्'मिति वितर्कयाम्यहम्—'अन्यत्रापि' प्राणिवधादावेव-मेव समाचरन्ति ॥ ६००६ ॥ अथ 'द्रवे दोपा अमी भवन्ति' इति पदं व्याचपे—

निद्धे दवे पणीए, आवजण पाण तकणा झरणा।

अहारें दिष्ट दोसा, कप्पइ तम्हा अणाहारो ॥ ६००७ ॥
इह वक्ष्यमाणे अभ्यद्भनसूत्रे भणितं यद् ष्ट्रतादिकं तेल-वसावर्जितं अद्रवं भवति तदेव
क्षिण्धसुच्यते । यत् तु सोवीरद्भवादिकं अलेपकृतं यच दुग्ध-तेल-वसा-द्रवच्चतादिकं लेपकृतं
तद्भयमिष द्रविस्युच्यते ॥ तथा चार्हे—

सुत्तभणियं तु निद्धं, तं चिय अद्वं सिया अतिछ-वसं । सोवीरग-दुद्धाई, दर्व अलेवाड लेवाडं ॥ ६००८ ॥

व्याख्याताथी ॥ ६००८ ॥ प्रणीतं नाम-गृहस्रोहं घृतपृरादिकं व्यादेखाद्यकम्, यद्वा विहः स्रोहेन मुक्षितं मण्डकादि व्यपरं वा सेहावगाढं कुसणादि प्रणीतमुच्यते । तथा चाह—

गृहसिणेई उछं, तु खझगं मिक्सयं व जं वाहि । नेहागाढं कुसणं, तु एवमाई पणीयं तु ॥ ६००९ ॥

15 गतार्था ॥ ६००९ ॥

प्वंविघे सिन्धे द्ववे प्रणीते च रात्रो स्थापिते कीदिकीदयः प्राणजातीया श्रापद्यन्ते, पतन्तीत्यर्थः, तत्र गृहकोलिकादितर्कणपरम्परा वक्तव्या । "झरणा य" चि स्यन्दमाने भाज-नेऽधस्तांत् प्राणजातीयाः सम्पतन्ति । परः प्राह—नन्वेते दोपा श्राहारे दृष्टास्तसादनाहारः परिवासयिद्धं कर्ल्पते ॥ ६००७ ॥ स्र्रिराह—

20 अणहारी वि न कप्पद्द, दोसा ते चेव जे भणिय पुर्ट्य । तिद्दवसं जयणाए, विद्द्यं आगाढ संविग्गे ॥ ६०१० ॥

र्जनाहारोऽपि न करपते स्थापयितुम्। यदि स्थापयति ततश्चतुरुंघु, 'त एव चें' विराधनाद्यो दोषा ये 'पूर्वम्' आहारे मणिताः, तसादनाहारमपि न स्थापयेत्। यदा प्रयोजनं तदा तिद्वसं विभीतक-हरीतकादिकं मार्ग्यते। अथ न रुम्यते, दिने दिने मार्गयन्तो वा गिहतास्ततो यत- १६ नया वया अगीतार्था न पश्यन्ति तथा दितीयपदमाश्रित्यागाढे कारणे सविद्यो गीतार्थः स्थापयति, घनचीरेण चर्मणा वा दर्दरयति, पार्थतः क्षारेणावगुण्डयति, उभयकारुं प्रमार्ज-यति ॥ ६०१०॥

जह कारणें अणहारो, उ कप्पई तह भवेज इयरो वी। वोच्छिण्णस्मि मुडंवे, विइयं अद्धाणमाईसु ॥ ६०११॥

80 यथा कारणेऽनाहारः स्थापयितं करपते तथा 'इतरोऽपि' आहारोऽपि कारणे करपते

१ "छहे भंते! वए उपहिंशों मि सन्वाक्षो राह्मोयणाक्षो वेरमणं" इति हि पाक्षिकसूत्रवचनम् ॥ २ °द्दं चृहद्भाष्यकत्— खुत्त° कां० ॥ ३ °का-मक्षिकादयः कां० ॥ ४ न केवलमाद्वारः अना° कां० ॥ ५ च संयमा-ऽऽत्मविरा° कां० ॥ ६ °द्रा ग्लानादिमयो° कां० ॥

स्थापितुम् । कथम् ! इत्याह—व्यवच्छिने मडम्ने कारणे स्थिताः सन्तो द्वितीयृपदं सेवन्ते । तथाहि—तत्र पिप्पल्यादिकं दुर्रुभम् प्रत्यासन्नं प्रामादिकं च तत्र नास्ति त्तः परिवासयेदपि । यथा कारणे पिप्पल्यादिकं स्थापयन्ति तथा द्वितीयपदेऽञनाद्यपि स्थापयेत्। "अद्धाणमादीसु" त्ति अध्वप्रपन्नाः सन्तोऽध्वकल्पं स्थापयेयुः, आदिशब्दात् प्रतिपन्नोत्तमार्थस्य ग्लानस्य वा योग्यं पानकादिकं स्थापयेत् ॥ ६०११ ॥ व्यवच्छिन्नमडम्बपदं व्याख्याति-

> बुच्छिण्णम्मि मडंबे, सहसरुगुप्पायउवसमनिमित्तं । दिद्रत्थाई तं चिय, गिण्हंती तिविह मेसर्ज ॥ ६०१२ ॥

व्यवच्छिन्ने महम्बे वर्तमानानां सहसा शूल-विप-विसूचिकादिका रुगुत्पचेत तस्योपशम-निमित्तं दृष्टार्थाः-गीताथी आदिशब्दात् संविमीदिगुणयुक्तास्तेऽनागतमेव तदेव द्रव्यं गृहन्ति येनोपशमो भवति । तच भेपजद्रव्यं 'त्रिविधम्' वात-पित्त-श्रेप्मभेपजमेदात् त्रिप्रकारं 10 ज्ञेयम् ॥ ६०१२ ॥

सूत्रम्-

To > ..

नो कर्षइ निग्गंथाण वा निग्गंथीणं वा पारियासि-एणं आलेवणजाएणं आलिंपित्तए वा विलिंपित्तए वा, नन्नत्थ आगै। देहिं रोगायं केहिं ३९॥

15

एवं प्रक्षणसूत्रमप्युचारणीयम् । अस्यं सम्बन्धमाह-

जइ भुतुं पिडिसिद्धो, परिवासे मा हु को वि मक्खहा। बुत्तो वा पक्लेवे, आहारों इमं तु लेविम्म ॥ ६०१३ ॥

यदि परिवासित आहारो भोक्तं प्रतिपिद्धस्ततः मा कश्चिद् प्रज्ञणार्थं परिवासयेदिति प्रस्तु-तस्त्रमारभ्यते । यद्वा पूर्वसूत्रे "पन्छोव" ति मुखपश्चेपणद्वारेणाहार उक्तः, इँदं तु स्त्रमाले-20 पविषयं प्रोच्यते ॥ ६०१३ ॥

> अविभित्रसालेवी, बुत्ती सुत्तं इमं तु वन्झिमि। अहवा सी पक्खेवी, लोमाहारे इमें सुत्तं ॥ ६०१४ ॥

अथवा आभ्यन्तरः 'आलेपः' आहारलक्षणः पूर्वसूत्रे उक्तः, इदं तु सूत्रं वाद्यालेपविषयमु-च्यते । अथवा 'सः' पूर्वसूत्रोक्तः मक्षेपाहारः, इदं तु सूत्रं लोगाहारविषयमारभ्यते ॥६०१४॥ 25

एभिः सम्बन्धेरायातस्यास्य व्याख्या—नो कल्पते निर्मन्यानां चा निर्मन्यीनां चा परिवा-सितेनालेपनजातेन 'आलेपयितुं वा' ईपछेपर्यितुं 'विलेपयितुं वा' विशेषेण लेपयितुम्, नान्य-

१ °कमर्घतृतीययोजनानन्तरे तत्र का॰ ॥ २ 'ग्नता प्रियचर्मतादिगुण' ता • ॥ ३ "गाढा-ऽणागाहेहिं एां । एतत्वारातुमारेण एा शिका, रायतां टिप्पणी ६॥ ४ म्य मृत्रहयस्य मृस्ये पा ॥ ५ इदं त्यगालेपे गां ॥ ६ वृतं व्यणादिकसिति गम्यते, 'विलेपयितं या' विभयेण रुपितुम, नान्यत्रागादा-ऽनागाढेभ्यो रोगा-ऽऽतद्वेभ्य इति ख्वार्यः ॥ अय भाष्य-कारभारता-प्रत्यवस्थानस्थणं व्यान्याह्यं दर्शयसाद-मक्रो गी॰ ॥

त्रागाहेम्यो रोगातहेभ्य इति स्त्रार्थः ॥ अथ मार्यम्--

सन्देरें उगं लिप्पद्द, एम फ्रमी द्वीति वणतिगिच्छाए । जह ने ण ने पमाणं, सा भुण किरियं गरीरम्य ॥ ६०१५ ॥

परः प्राह—तनु प्रणचिकित्यायां पूर्वे वर्णा प्रक्षित्वा ततः पिण्टीयदानेन श्रारिप्यने, प्र ७ फ्रमः, ततः प्रथमं अक्षणसूत्रमुक्तवा पश्चादान्त्रेपनसूत्रं मणिनुमुचिनमिति भावः । यदि चेतन 'ते' तब न प्रमाणं तनो मा धरीग्स कियां कापीरित ॥ ६०२५ ॥ स्रिग्ड-

आहेत्रणेण पडणह, जी उ चणी मक्खणेण कि नन्य। होहिर वणी व सा से, आलेबी दिखहं समर्ण ॥ ६०१६ ॥

नायमैकान्तः यद् अवश्यं वर्ण प्रक्षणमान्यपनं च द्वयमपि भवति, किन्तु क्रुत्रचिदैकत्तरे 10 हु आ उप्युमयम्, ननी यः किछ ज्ञण आरुपेन प्रगुणीयप्रति नत्र कि अञ्चणन कार्यम् १ न किञ्चिदित्यथः। यहा सा मे त्रणा सितप्यति इति कृत्वा प्रथममेत्राहेषः 'छमनस' श्रीपर्घ द्यंयते ॥ ६०१६ ॥ किञ्च-

> थवाउरं उ फले, फरिंति जहलाम फल्य परिवाही। अणुष्टिय संत्रविसये, जुसह न ड सच्यज्ञार्दसु ॥ ६०१७ ॥

'अखातरे' आगाँद कार्य ययाज्यमं आरेपो अक्षणं या यः प्रथमं जम्यतं तैनेव चिकित्मां क्षर्वन्ति । क्षत्र नाम 'परिपाटिः' क्षमा चित्रने ! । इत्मेव च्यनक्ति —यः 'सहिसवः' विद्य-मानविस्तिन्तत्र चिकित्सायां कियमाणायां 'बानुपूर्वा' चिकित्माद्यास्त्रमणिता परिपाटिः 'युज्यते' घटते, न पुनः सर्वजातिषु, अतः किमत्र ऋगनिरीक्षणेन १ इति ॥ ६०१७ ॥

गुनस्मि कड़ियस्मि, आलेव ठविति चउछह होति।

आणाइणो च दोसा, विसहणा इसेहि ठाणेहि ॥ ६०१८ ॥ स्यार्थकथनेन गुत्रे आक्र्षे मिन नियुक्तिविन्तर उच्यने—यदि आरंप्यं रात्री सापयिन तदा चतुर्रेष्ठ, आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना चार्मामिः स्यनिमेत्रनि ॥ ६०१८ ॥

निद्धे द्वे पणीए, आवज्रण पाण नक्षणा झर्णा । आर्यक विवचाने, नेने लहुना च गुरुना च ॥ ६०१९ ॥

१९ किंग्वे द्वे प्रणीते आहेप सापित प्राणिनामापतनं नर्फणं 'क्षरणं च' तस द्वादे: सन्दनं भवति । अत्र दोषमावना प्रान्वन् । 'आतंद्धं च' गेंगे विषयीनेन कियाकरणे वक्ष्यमाणं प्राय-श्चित्तम् । ''ग्रेसि'' ति आगादा-ज्नागादकारणयन्तरेण यदि परिवासयति ततः प्राशुकादी साप्यमाने चतुर्वतु, छणशुकादी चतुर्गुरु ॥ ६०१९ ॥ इद्मेव ज्याचेष्ट-

१ <sup>५</sup>न्नि आयुर्वेद्रिदः । क्षुत्र क्षं॰ ॥ २ प्रदर्शिताबाक्षेप-परिदारी साप्यकृता । सम्प्रति निर्युक्तितिम्नरः १ तरकण क्षं ।। ३ तान्येय दर्शयनि १ तरकरंग क्षं ।। ४ स्निक्यं द्वं प्रणीतं च त्रयमण्यनन्तरस्रंत्र व्याग्यातम् । एवंत्रिचे त्रिविचेऽपि आरेप स्थापिते 'प्राणिनां' मक्षिकाप्रभृतीनामापतनं 'तक्षणं च' गृहकानिकादीनां तान् प्रति अपिन्छापः 'श्ररणं च' तस्य इचाई। माजनात् स्यन्दनं क्रां॰॥

ति चिय संचयदोसा, तयाविसे लाल छित्रणं लिह्णं वा। अंबीभूयं विद्रण, उन्हमणुन्हंति जे दोसा॥ ६०२०॥

त एव सम्बयादयो दोषा मन्तव्याः, स्विग्वपः सर्पः स्पृशेत्, लालाविषो वा जिह्न्या लेहनं कुर्यात्, द्वितीये च दिनेऽन्लीमृतं तद्ज्ङ्यते, अनुज्झतो वा ये दोपास्तान्, प्रामोति॥६०२०॥ यत एते दोपास्ततः—

> दिवसे दिवसे गहणं, पिद्टमपिट्टे य होइ जयणाए । आगाढे निक्खिवणं, अपिट्ट पिट्टे य जयणाए ॥ ६०२१ ॥

यदा म्लानार्थमालेपेन प्रयोजनं भवति तदा दिवसे दिवसे प्रहणं विधेयम् । तत्र प्रथमं पिष्टस्य पश्चादिष्टस्यापि यतनया अहणं कर्तव्यं भवति । आगाढे च ग्लानत्वे आलेपस्य निसेपणं परिवासनमपि कुर्यात्, तदप्यिष्टस्य पिष्टस्य वा यतनया कर्तव्यम् ॥ ६०२१ ॥ 10

**भथातद्वव्यत्या**सं व्याख्याति---

आगार्ढे अणागार्ढ, अणगाढे वा वि कुणइ आगार्ढ । एवं तु विश्चासं, कुणइ व वाए कफतिगिच्छं ॥ ६०२२ ॥

आगाढे ग्लानत्वेऽनागाढां क्रियां करोति चतुर्गुरु । अनागाढे वा आगाढां करोति चतुर्रुषु । यद्वा वाते चिकित्सनीये कफचिकित्सां करोति, अ उपलक्षणमिदम्, तेन फफे चिकित्सनीये 15 वातं चिकित्सती इत्याद्यपि द्रष्टव्यम् । > एप विपर्यासो मन्तव्यः ॥ ६०२२ ॥

अथ ''सेसे रुहुगा य गुरुगा य'' (गा० ६०१९) ति पदं व्याचि — अगिलाणो खलु सेसो, दन्दाईतिविहआवइजडी चा ।

पिन्छत्ते मग्गणया, परिवासितस्तिमा तस्त ॥ ६०२३ ॥

'शेषो नाम' य आगाहोऽनागाहो वा ग्लानो न भवति, यो वा द्रव्य-क्षेत्र-फालापरेदात् द्रिवि-०० धया आपदा 'जढः' मुक्तः स शेष उच्यते । तस्य परिवासयत इयं प्रायश्चित्तमार्गणा ॥६०२३॥

फासुगमफासुगे वा, अचित्त चित्ते परित्तऽर्णने वा । असिणेह सिणेहगए, अणहाराऽऽहार लहु-गुरुगा ॥ ६०२४ ॥

प्राप्तकं स्वापयति चतुर्रुषु, अप्रायुक्तं सापयति चतुर्गुरु । अचिषे न्याप्यमाने चतुर्रुषु, सिचिषे चतुर्रुषु, भनन्ते चतुर्गुरु । असेहे चतुर्रुषु, 'सेहगते' ऐत्यायादे 25 चतुर्गुरु । अनाहारे चतुर्रुषु, आहारे चतुर्गुरु ॥ ६०२४ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निगांधाण वा निग्गंधीण वा पारियासि-एणं तिहेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा

१ 'बाः पूर्वस्त्रीनाः मत्तव्याः । तथा त्यिक्याः सर्यः स्मृद्दोत् । "स्मृदाः फास-दंस-फरिस-क्रिय क्रित्रा" इत्यादि ( तिइहे० ८-४-१८२) यन्त्रनात् स्मृदाः ग्रियादेतः । स्त्रात्री को॰ ॥ ३ ये संयमा-इऽत्मविराधनासमुत्था दोषा शं०॥ ३ ८ ४ ए एक्टलांग माहः शं० एव बलेवे॥ ४ 'दा मुक्त इत्युक्तम् । तस्य चारतानस्य त्रिविधापन्तुकस्य च राजी विशे सं०॥

15

# गार्च अव्यंगित्तए वा सक्तिवत्तए वाः नन्नत्यं आगा-हेहिं रोगार्यकेहिं २०॥

अस्य सम्बन्धमाह—

सिनेणहो असिणहो, दिखह मिनवत वा नगं देंति । त्र

कालेपः सक्तेहोऽकेहो वा दीयन, नता यथा कहन अक्षगं क्रियते न वा तथाऽनेनामिशीयते। यहा वर्ण अक्षित्वा 'तक्षम्' अनन्तरस्वीन्त्रमालेपं प्रयच्छिन्ति। न वा सर्वोऽपि वर्ण आकेष्यते। हिया वा अक्षणे सुचा छता, वर्णोऽपि अक्ष्यते आलेपोऽपि अक्षितं दीयत इति मावः ॥६०२५॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याप्या—नो क्रव्यते परिवासितेन निकेन वा घृनेन वा 10नवनीतेन वा व्यया वा गात्रम् 'अम्यिहतुं वा' चहुकेन तेलिदिना 'अञ्जितुं वा' सर्व्यन तैलिदिना, नान्यत्र गाहागांदम्यो रोगातद्वस्यः, नान् सक्त्वा न कर्यते । दोपाश्चात्र त एव सञ्चयाद्यो यन्तव्याः ॥ श्राह—यदेवं परिवासितेन न कर्यते अशितुं तत्रसिद्वसानीतेन किराप्यते १ स्रिराह—

निह्नसमक्खणिम, छहुको मासो उ होह बाघच्यो । आणाहणो विराहण, घृछि सरकछे य तसपाणा ॥ ६०२६ ॥

तिव्यानीतेनापि यदि अअयित नदा छ्युमासः आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना च संय-मस्य भवति । तथाहि—अश्चित गात्र धृष्ठिकेगति, 'मर्ज्ञको वा' स्वित्रकोरूपो वातेनोद्धृतो छगति, तेन चीवराणि मिलनीकियन्ते, तेषां धावने मंयमविराधना, कह्मन्धेन वा असप्राणिनो छगन्ति तेषां विराधना मचेन् ॥ ६०२६॥

सेहैन मिलनीहृतानां चीवराणां गात्राणां वा यावना-उचावनयोग्नगरार्षि होषाः, तथाहि— यँदि न घाव्यन्ते तदा निशियक्तम्, अथ घाव्यन्ते ततः प्राणिनामुन्द्वावना सवेत्, उपकृत्ण-शरीरयोषेकुशत्वं च भवति । "ममुद्र" नि स एव हेवाको छगति । अक्षिते च गात्रे पाद्योमी 25 घुष्ठी छगिष्यतीति कृत्वा तिलेकाः पिनद्यति, तत्र गर्वो निमीदेवतेन्याद्यो (गा० २८५६) दोषाः । यावच गात्रस्योद्धर्तनादिकं करोति तावत् स्त्रार्थपरिमन्यो भवति ॥ ६०२७॥

र आगाहाणागाहे कं ।। २ व्रणसाहेषः सक्तेहोऽक्तेहो या दीयते । तत्र यथाऽक्तेहो दातव्यस्था पृथेस्य रक्तम् । सक्तेहे त्यालेष दातव्य यथा कहेन स्रवणं क्रियते न या तथाऽनेन स्रवेण विधिरिमधीयते । यहा वर्ण स्रवित्या 'तक्रम्' अनन्तरस्त्रोक्तमालेषं भयच्छित्त, अतोऽपि स्रवणस्त्रमयस्यं यक्तव्यम् । न या सर्वोऽपि वर्ण आलेष्यते किन्तु कोऽपि केयलं सक्त्यत एवेति स्रवणस्त्रमारस्यते । हिया या स्रवणे स्वा सं ॥ ३ °न्यथागाहा-ऽनागाहे शं ॥ ३ यदि सगवत्यतिषिद्धमिति कृत्या धावनं न करोति तद्दा निद्धि सं ॥

तिद्वसमक्लणेण उ, दिहा दोसा जहा उ मिन्पजा। अद्धाणेणुन्नाए, नाय अरुग कच्छ जयणाए॥ ६०२८॥

तिह्वसम्रक्षणेन जनिता एते दोपा हृष्टाः । द्वितीयपदे यथा म्रक्षयेत् तथाऽभिषीयते— अध्वगमनेनातीव 'उद्वातः' परिश्रान्तः, चातेन वा कटी गृहीता, 'अरुः' वृणं तहा शरीरे जातम्, 'कच्छः' पामा तया वा कोऽपि गृहीतस्ततो यतनया म्रक्षयेदपि ॥६०२८॥ तामेवाह— ध

सन्नाईकयकजो, धुविउं मक्खेउ अच्छए अंतो । परिपीय गोमयाई, उन्बद्धण घोन्वणा जयणा ॥ ६०२९ ॥

संज्ञागमनम् आदिशन्दाद् भिक्षागमनादिकं च कार्यं कृतं येन स संज्ञादिकृतकार्यः, सर्वाणि विहर्गमनकार्याणि समाप्येत्यर्थः । स यावन्मात्रं गात्रं अक्षणीयं तावन्मात्रमेव धावित्वा मक्षाल्य ततो अक्षयति । अक्षयित्वा च प्रतिश्रयस्थान्तः तावदारते यावत् तेन गात्रेण तत् 10 तैलादिकं अक्षणं परिपीतं भवति । ततो गोमयादिना तस्योद्धर्तनं कृत्वा यतनया यथा प्राणिना स्रावना न भवति तथा धावनं कार्यम् ॥ ६०२९ ॥

जह कारणें तिद्वसं, तु कप्पई तह भवेज इयरं पि। आयरियवाहि वसमेहि पुच्छिए विज संदेसो ॥ ६०३०॥

यथा कारणे तिह्वसानीतं अक्षणं कर्पते तथा 'इतरदिष' परिवासितं अक्षणं कारणे 16 कर्पते । कथम् ! इति चेद् अत आह—आचार्यस्य कोऽपि व्याधिरुत्पन्नः, ततो पृपभैर्वेद्यः पूर्वोक्तेन विधिना प्रष्टव्यः । तेन च पृष्टेन 'सन्देद्यः' उपदेशो वक्तो भवेत्, यथा—शतपाका-दीनि तेलानि यदि भवन्ति ततिश्चिकत्सा क्रियते ॥ ६०३०॥ ततः किं कर्तव्यम् ! इत्याह—

सयपाग सहस्तं वा, सयसहस्तं व हंस-मरुतेछं। द्राओ वि य असई, परिवासिजा जयं घीरे॥ ६०३१॥

शतपाकं नाम तेलं तद् उच्यते यद् ओपघानां शतेन पच्यते, यहा एकेनाप्यीपघेन शतवाराः पकम् । एवं सहस्रपाकं शतसहस्रपाकं च मन्तव्यम् । हंसपाकं नाम हंसेन-ओपघ-सम्भारभृतेन यत् तेलं पच्यते । मरुतेलं-मरुदेशे पर्वतादुत्पचते । एवंविधानि दुर्लभ-द्रव्याणि प्रथमं तद्देवसिकानि गार्गणीयानि । अथ दिने दिने न रुभ्यन्ते ततः पद्मकपरिहाण्या चतुर्गुरुपासो दूराद्प्यानीय 'धीरः' गीतार्थो 'यतनया' अरुपसागारिके साने मदनर्वारेण 25 वेष्टियत्वा परिवासयेत् ॥ ६०३१ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह—

एयाणि मक्खणहा, पियणहा एवं पतिदिगालंभे । पणहाणीए जइटं, चउगुरुवत्तो अदोमाओ ॥ ६०३२ ॥

'एतानि' शतपाकादीनि तेलानि ब्रञ्जार्थे पानार्थे वा प्रतिदिनं यदि न लम्पन्ते ततः प्रधकपरिद्दाण्या यतित्वा चतुर्गुरुकं यदा प्राप्तो भवति तदा परियानगन्नपि 'अदोपः' न प्राय- ३७ धित्तभाष्ट् । सर्वथेवालाभे गुरूणां हेतोरात्मनाऽपि यतनया पचन्ति ॥ ६०३२ ॥

### ॥ परिवासितप्रकृतं समासम्॥

६ भा प्या यतना मन्तव्या ॥६०२९॥ जह मे॰ ॥ २ अहोसाय तामा॰। अहोसी उ मा॰ ॥

10

#### च्य व हा र प्रकृत स्

सृत्रम्---

परिहारकष्पद्विण भिक्नवृ चहिया थेराण वयावडि-याए गच्छेजा, से य आहच्च अहक्रमिजा, तं च थेरा जाणिजा अप्पणो आगमणं अन्नेसि वा अंतिण सुद्या, ततो पच्छा तस्स अहाछहुसण् नाम ववहारे पट्टवेयच्वे सिया २१॥

अस्य सम्बन्धमाह---

निकारणपंडियेवी, अजयणकारी च कारण साह । अदुत्रा चिश्रचिक्कं, परिहारं पाउँण जोगा ॥ ६०३३ ॥

निष्कारण गात्रमञ्जणादिकं प्रतिमेवितुं श्रांत्रमस्येति निष्कारणप्रतिसेवी सः, तथा कारणे वा यो 'अयवनाकारी' पूर्वेक्तियतनां विना गात्रमञ्जणविष्याची माधुः, अथवा यः 'त्यक्ककृत्यः' नीक्तरमृतोऽपि तदेव अक्षणादिकस्च गर्नावित म परिदारतपः प्रामृयादिति 'योगः'
सम्बन्धः ॥ ६०३३ ॥

15 अनेन सम्बन्धेनायातग्यात्य व्याप्त्या—परिहार्कराध्यितौ थिशुः 'बहिः' अन्यत्र नगराही 'खाँबराणाम्' आचार्याणामांदेशेन वेयावृत्यार्थ गच्छेन्। क्रियुक्तं भवति ?—अन्यस्मिन् गच्छे क्षपाधिदाचार्याणा वादा नाम्तिकादिक उपस्थितः, तेषां च नाम्ति वाद्यविद्यसम्पन्नः, तत्रन्ते वेषामाचार्याणां म परिहार्किकंतपामन्तिके मह्यदकं प्रेपयन्ति, म च मह्यदको भृते—वादिनं कमपि मुक्कल्यन । एयमुक्तं ने आचार्याः परिहार्रिकं पर्वादिनिष्रद्यमं मन्त्रा तत्र प्रेपयन्ति । 20नतस्तद्रादेशादमी परिहार्गते वहमान एव तत्र गच्छेत् । दृदं च महन् प्रवचनस्य वेयावृत्यं यद् अरयन्या परवादिनिष्रह्णम्, तत्रस्तदर्थं गनः 'यः' परिहार्रिकः ''आह्छ' कद्राचिद् 'अतिकामेत' पाद्यावनादिकं प्रतिमेवेत, 'तद्य' प्रतिसेवेतं 'स्विद्याः' मीछाबार्या आस्मनः 'आगमन' अवध्याविद्ययन्तिनान्येषां वाऽन्तिकं श्वत्या जानीयुः । 'ततः पश्चात्' तत्यरिन् ज्ञानानन्तरं 'तस्य' परिहारिकन्य 'यथाल्यस्त्वकं नाम' म्नोकप्रायश्चित्तको व्यवहारः प्रम्याप20 यितव्यः स्यादिति स्वार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

परिहारिको च गच्छे, आसण्णे गच्छ बाह्णा कर्छ । आगमणं तर्हि गमणं, कारण पहिसेवणा बाए ॥ ६०३४ ॥

परिहारिकः कापि गच्छे वियने, किचिचामकेऽन्यगच्छे वादिना कार्यमुसकम्, ततः 'तत्र' गच्छे 'आगमनम्' अन्यगच्छात् सङ्घाटक आगतः, तेन च 'वादी पेप्यताम्' इस्युक्ते १९ सुरोरादेशात् परिहारतपावहमानस्यव तस्य तत्र गमनम्, तत्र गतेन तेन परवादी राजसमास-

गक्षं निष्पष्टिप्रश्न-व्याकरणः कृतः, ततः प्रवचनस्य महती प्रभावना समजनि, तेन च वादस्य कारणेऽमृनि मतिसेवितानि भवेयः ॥ ६०३४ ॥

पाया व दंता व सिया उ धीया, वा-चुद्धिहेतं व पणीयमर्त । तं वातिगं वा मइ-सत्तहेउं, समाजयहां सिचयं व सुकं ॥ ६०३५ ॥

पादौ वा दन्ता वा प्रवचनजुगुप्सापरिहारार्थ धौताः 'स्युः' मवेयुः । 'प्रणीतमक्तं वा' ठ घृत-द्रमादिकं "वा-वृद्धिहेतुं व" ति वाग्वेतोर्वृद्धिहेतोध्य सुक्तं भवेत्, "घृतेन वर्धते मेघा" इत्यादिवचनार्ते । 'वातिकं नाम' विकटं तद्वा मतिहेतो. सत्त्वहेनोर्वा सेवितं भवेत् । मतिनीग-परवाद्युपन्यसास्य साधनस्यापूर्वापूर्वदूषणोद्दारमको ज्ञानविशेषः, सत्त्वं-प्रमृत-प्रमृतनर्गापणे प्रवर्द्धमान आन्तर उत्साहविद्दोपः । सभाजयार्थं वा शुक्तं 'सिचयं' वसं प्रावृतं भवेत्, "जिता वस्नवता सगा" इति वचनात् ॥ ६०३५ ॥

थेरा पूण जाणंती, आगमओ अहव अण्णओ सुचा। परिसाए मन्झिम्म, पद्मवणा होइ पिन्छत्ते ॥ ६०३६ ॥

एवमादिकं तेन प्रतिसेवितं 'स्विताः' सूरयः पुनरागमतो जानीयः, अथवा अन्यतः श्रुत्वा, ततात्तस्य भृयः समागतस्य पर्पन्मध्ये प्रायश्चित्तस्य प्रस्वापना कर्तत्र्या भवति ॥ ६०३६॥ इदगेव व्याचप्टे-15

> नव-दस-चडद्स-ओही-मणनाणी केवली य आगमिउं। सो चेवऽण्णो उ भवे, तद्णुचरो वा वि उवगो वा ॥ ६०३७ ॥

ये स्विता नवपृर्विणो दशपृर्विणश्चतुर्दशपृर्विणोऽविधानिनो मनःपर्यायज्ञानिनः केवलज्ञा-निनो वा ते 'आगम्य' अतिशयेन ज्ञात्वा प्रायध्यत्तं दयुः । अन्यो नाम 'स एव' परिहारिक-स्तन्मुखादारोचनाहारेण श्रुत्वा, यहा ये तस्य-परिहारिकस्यानु नराः-सहायाः प्रेपिताग्नेः कथि-20 तम्; 'डवको नाम' अन्यः कोऽपि तिर्थगापतितो मिलितः, तेपां गच्छसस्को न भवतीत्यथः, तेन वा कथितम्, यथा-एतेनामुकं पादधावनादिक प्रतिसेचितम् ॥ ६०३७ ॥ वतः-

तेसिं पचयहेउं, जे पेमविया सुयं व तं जेहिं। भयहेउ सेसगाण य, इमा उ आरोवणारयणा ॥ ६०३८ ॥

ये तेन सार्द्ध भेषिता येवीऽभेषितरपि प्रतिसेवनं श्चतं 'तेषाम्' डमयेषामप्यपरिणामकानां 23 प्रत्ययहेतोः 'दोपाणां च' अतिपरिणागिकानां गयोत्पादनहेतो(रेयम् 'आरोपणारचना' व्यवहार-प्रसापना सूरिभिः कर्तव्या ॥ ६०३८ ॥

> गुरुओ गुरुअतराओ, अहागुरुओ य होइ ववहारी। लहुओ लहुयतराओ, अहालहू होइ ववहारी ॥ ६०३९ ॥ लहुमी लहुसतराओ, अहालहूमी अ दोड ववहारी । एतेमि पन्छितं, युच्छामि अहाणुपूर्वीए ॥ ६०४० ॥

स्यबदारिसविधः, तथाया—गुरुको रपुमानका । तन यो गुरुकः न त्रिविधः,

१ घोषा, युरीय हेतुं अन्। २ 'स्। 'तदिति' लोकप्रतिदं 'वानिकं नाम' स-

25

त्त्रण—गुरुको गुरुत्रको यणगुरुक्य । राष्ट्रकोऽरि त्रिविषः, त्रय्या—राष्ट्रवेद्वतरो ययाराष्ट्रय । राष्ट्रक्कोऽपि त्रिविषः, त्रय्या—राष्ट्रक्को राष्ट्रव्यत्वरको यथाराष्ट्रक्क्य । एतेषां
स्यवहागणां 'यथानुपूर्व्या' यथोक्तरिपाठ्या प्रायिधनं वस्यामि । किसुक्तं मवि !—एतेषु
स्यवहारेषु समुपन्तितेषु यथापरिपाठ्या प्रायिधनपरिमागनिषान्य ॥ ६०३९ ॥ ६०४० ॥
यथाप्रतिज्ञात्तमेव करोति—

गुनतो य होइ मायो, गुन्तननातो भने चडम्मासो । अहगुनतो छम्मायो, गुन्तो पनलम्मि पडिन्नी ॥ ६०४१ ॥

गुन्हो नाम व्यवहारः 'मासः' मामर्गरमागः, गुन्कं व्यवहारं ममापनिने माम एकः प्रायश्चितं दावव्य इति मावः । एवं गुन्दरको मदिन 'चतुमीसः' चतुमीसरिमागः । यथा-१९ गुरुत्रः 'पण्यासः' प्रणासपरिमागः । एषा 'गुन्करके' गुन्कव्यवहारे विविषे यथाकमं प्राय-श्चितपनिपत्तिः ॥ ६०४१ ॥ सम्प्रति व्यवक्र-चतुन्वकव्यवहारविषयं प्रायश्चितपरिमागमाह—

नीमा य पण्णतीमा, तीमा वि य होइ लहुयपक्तिमा । पन्नत्म दम य पंच य, अहालहुमगम्मि नुद्रो वा ॥ ६०४२ ॥

रुषुको व्यवहार्गकेशिह्वस्परिमानः, एवं रुषुत्रकः पश्चविश्वतिदिनमःनः, यथारुषुको १४विश्वतिदिनमानः, एषा रुषुकव्यवहारे त्रिविषे यथाक्षमं प्रायक्षित्तरिपितिः। रुषुत्रको स्ववहारः पश्चद्शद्वस्प्रायक्षित्तरिमानः, एवं रुषुत्वत्रको दश्चदिवस्मानः, यथारुषुत्रकः 'पश्चदिवस्मानि' पश्चदिवस्मायक्षित्तपरिमानः। यहा यथारुषुत्रके स्ववहारे 'शुद्धः' न शायिक्षत्रमारु ॥ २०२२ ॥ अय कं स्ववहारं केन तम्सा पृत्यति । इति प्रतिमादसर्थमाह—

गुन्नं च अहमं खल्ल, गुन्नंत्रानं च होह दममं तु । अहगुन्न दुवालयमं, गुन्ने पक्किम पहित्रची ॥ ६०४३ ॥

गुरुकं व्यवहारं मासपरिमानमध्मं इतिन् पृत्यति । किनुकं स्वति १—गुरुकं व्यवहारं मासपरिमानमध्मेन बहति । तथा गुरुकतरकं चतुर्मामयमानं व्यवहारं दशमं इतिन् पृत्यति । दशमेन बहतीत्पर्यः । यथागुरुकं प्रमास्प्रमानं 'इत्वशं हुवेन्' हात्येन व्यक् पृत्यति । पृषा 'गुरुकाके' गुरुव्यवहारपूर्यवितये तयः तिपतिः ॥ ६०२३ ॥

छहं च चउन्यं वा, आयंविक एगठाण पुरिमहुं। निर्व्वायं दायव्यं, अहालहुमगम्मि मुद्रो वा ॥ ६०४४ ॥

च्हुकं स्वव्हारं विश्वितिनिर्माणं पटं इति प्रानित सहतां प्रवित्वित्त प्राणि स्वव्हारं व्हिने स्विति हिन्द्र प्राणि स्वव्हारं व्हिने स्विति हिन्द्र प्राणि स्वव्हारं व्हिने हिन्द्र प्राणि स्वव्हारं व्हिने हिन्द्र प्राणि हिन्द्र प्राणि हिन्द्र प्राणि हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र प्राणि हिन्द्र हिन्द्

१ एतरतन्त्रम्—प्रन्थाप्रम्—४५०० इति हां ।।

प्रायश्चित एवमेवालोर्चनापदानमात्रतः शुद्धः कियते, कारणे यतनया प्रतिसेवनात् ॥६०४४॥ एवं प्रस्तारं रचयित्वा सूरयो भणन्ति—

> जं इत्थं तुह रोयइ, इमे व गिण्हाहि अंतिमे पंच । हत्थं व भमाडेउं, जं अक्समते तगं वहह ॥ ६०४५ ॥

यद् 'अत्र' अमीपां प्रायिधित्तानां मध्ये तव रोचते तद् गृहाण, अमृति वाऽन्तिमानि पञ्च- रात्रिन्दिवानि गृहाण । एवमुक्ते स यथालघुखकं प्रायिधतं गृहाति । अथवा हस्तं ग्रामित्वा यत् प्रायिधतं गुरव आक्रामन्ति तकद् गृहाति ॥ ६०४५ ॥ स्रयश्चेदं तं प्रति भणन्ति—

> उन्भावियं पवयणं, थोवं ते तेण मा पुणो कासि । अंइपरिणएसु अन्नं, वेइ वहंती तगं एयं ॥ ६०४६ ॥

त्वया परवादिनं निगृहता प्रवचनमुद्भावितं तेन स्तोकं ते प्रायिश्वं दत्तम्, मा पुनर्भूयो-10 ऽप्येवं कार्षाः । अथातिपरिणता अपरिणताश्च चिन्तयेयुः—'एप तावद् एतावन्मात्रेण मुक्तः' इति ततो यदि तस्य 'अन्यद्' अपरं प्राचीनं तपोऽपूर्णं तदा तदेव वहमानोऽतिपरिणामिका-दीनां पुरतो गुरून् भणति—एतत् प्रायिश्चतं युप्माभिर्दत्तं वहामीति ॥ ६०४६॥

## ॥ व्यवहारप्रकृतं समाप्तम् ॥

पुलाक भक्त प्रकृत म्

15

20

सृत्रम्---

निग्गंथीए य गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए अणु-प्यविद्वाए अन्नयरे पुलागभत्ते पिडिग्गाहिए सिया, सा य संथरिजा, कप्पइ से तिह्वसं तेणेव भत्तद्वेणं पज्जोसिवत्तए, नो से कप्पइ हुचं पि गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए पिवसित्तए; सा य नो संथरेजा, एवं से कप्पइ हुचं पि गाहावइकुलं पिंडवायपिडि-याए पिवसित्तए ४२॥

अस मग्वन्धमाह—

उत्तरियपचयद्वा, मुनमिणं मा हु हुत बहिमावो । जसमारक्ष्मणमुभए, मुत्तारंभो उ वडणीए ॥ ६०४७ ॥

r5

किकोचिरकाणाम्—अपरिणामका-ऽतिपरिणामकानां प्रत्ययार्थं स्त्रैमिद्मनन्तरमुक्तम् , मा तेषां वहिर्मावो भवेदिति कृत्वा । अयं तु त्रतिनीविषयः प्रस्तुतस्त्रस्यारम्भः 'उभये' लोके होकोचरे च यद्यःसंरक्षणार्थं क्रियते ॥ ६०४७ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्धन्थ्या गृहपतिकुळं पिण्डपातमितज्ञयाऽनुमिव-ष्ट्या 'अन्यतरद्' घान्य-गन्ध-रसपुराकानां वछ-विकट-हुम्धादिक्षणणमेकतरं पुराकमकं प्रतिगृहीतं स्यात, सा च तेनंव अक्तेन 'संस्तरेत' हुर्भिक्षाधमावाद् निर्वहेत्, ततः करपते तस्याखाद्दिवसं तेनेव भक्तार्थेन 'पर्शुपितुं' निर्वाहयिनुम् । नो ''से' तस्याः करपते द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुळं पिण्डपातमितज्ञया प्रवेष्टुम् । अथ मा न संस्तरेत् तनः करपते तस्या द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुळं पिण्डपातमितज्ञया प्रवेष्टुमिति सृत्रार्थः ॥

10 अथ निर्युक्ति-भाष्यविखरः—

तिविहं होह पुलागं, घण्णे गंधे य ग्सपुलाए यै। चलगुरुगाऽऽयरियार्ट, समणीलुह्हरग्गहणे ॥ ६०४८ ॥

त्रिविधं पुळाकं भवति, तद्यथा—धान्यपुळाकं गन्यपुळाकं रमपुळाकं चेति । एनन् सूत्र-माचार्यः प्रवर्तिन्या न कथयति चतुर्गुरु, आदिशब्दात प्रप्रिनी निर्धन्थीनां न कथयति १४ चतुर्गुरु, निर्धन्थ्यो न प्रतिश्रण्यन्ति मामळ्छु । श्रमणीनामिष ऊर्ज्वुद्रे-सुभिन्ने पुळाकं गृततीनां चतुर्गुरु ॥ ६०४८ ॥ अथ त्रीण्यपि धान्यपुळाकादीनि च्याचेरे—

निप्कावाई घन्ना, गंघे वाइग-पलंदु-लसुणाई । सीरं तु रसपुलाओ, चिचिणि-दक्खारसाईया ॥ ६०४९ ॥

निष्पावाः - ब्रह्मसदादीनि धान्यानि धान्यपुछाकम् । तथा घाइगं - विकटं पछाण्टु-छ्छुने 2)च-प्रतीते तदादीनि यान्युत्कटगन्धानि द्रव्याणि तद् गन्धपुछाकम् । यत् पुनः श्रीरं यो वा चिश्चिणिकायाः - अग्छिकाया रसो द्राक्षारसो वा खादिग्रच्दाद् खपरमपि यद् भुक्तमितसारयित तत् सबेमपि रसपुछाकम् ॥ ६०४९ ॥ धथ किमधेमनानि पुछाकान्युच्यन्ते ? इत्याह ---

आहारिया असारा, करेंति वा संजमाउ णिस्सारं। निस्सारं च पत्रयणं, दहुं तस्सेविणि चिति ॥ ६०५०॥

25 इह पुराक्रमसारमुच्यते, तत बाहारितानि सन्ति बाहादीनि यतोऽसाराणि ततः पुराकानि भण्यन्ते । 'संयमाहा' संयममङ्गीकृत्य यतः श्रीरादीनि निःयागं मार्ध्वा कुर्वन्ति तनस्तान्यपि पुराकानि । प्रवचनं वा निःसारं यतः 'तत्सेविनीं' तेयां—विकटादीनां सेवनशीलां संयतीं हृष्टा जना ह्रुवते ततस्त्रानि पुराकानि उच्यन्ते ॥ ६०५० ॥ एषु दोषानाह—

आणाइणो य दोसा, विराहणा मछागंघ मय खिसा।

निरोहेण व गेळणां, पडिरामणाईणि छझाए ॥ ६०५१ ॥

१ "उत्तरिय" ति परैकरेशे पदसमुदायोपचाराद् लोको का । २ व्यम् 'इदम्' परिद्यारिकविषयमनन्तर का ॥ ३ य । उद्दरे निगांथीण नेण्हणे चरगुर स्रायरिय-मादी ॥ तामा ॥ ४ व्याद्यक्षण हो ॥

एपां त्रयाणामिष पुलाकानां महणे आज्ञादयो दोषाः, विराधना च संयमा-ऽऽत्मविषया मवित । तथा गन्धपुलाके पीते सित मद्यगन्धमाघाय मदिवह्लां वा तां हृद्वा लोकः खिंसां कुर्यात् । धान्यपुलाके पुनराहारिते वायुकायः ममूतो निर्गच्छति, ततो यदि भिक्षार्थं प्रविष्टा तस्य निरोधं करोति तदा ग्लानत्वं भवेत्, अथ वायुकायं करोति तत उद्घाहो भवेत्, उद्घाहिता च ल्ज्ज्या प्रतिगमनादीनि कुर्यात् । एवं रसपुलाकेऽिष क्षीरादो पीते भिक्षां प्रविष्टा यदिष्ट संज्ञामागच्छन्तीं निरुणिद्ध ततो ग्लानत्वम्, अथ न निरुणिद्ध ततो ज्युत्स्वजन्ती केनािष दृष्टा ल्ज्ज्या प्रतिगमनादीनि कुर्यात् ॥ ६०५१ ॥ किञ्च—

वसहीए वि गरिहया, किम्र इत्थी वहुजणिम्म सक्सीवा। लाहुकं पिछणया, लजानासो पसंगो य ॥ ६०५२ ॥

'सी' निर्मन्यी 'सक्षीवा' मद्यमदयुक्ता वसताविष वसन्ती गर्हिता किं पुनर्वहुजने पर्यटन्ती ! । 10 तथाहि—तां मदिवहलां आपतन्तीं मपतन्तीं आलगालानि च मलपन्तीं हृद्वा लोकः मवचनस्य ''लाहुकं'' लाघवं कुर्यात्—अहो ! मत्तवालपालण्डमिदमित्यादि । मदेन चाचेतना सजाता सती मार्थनीया सा भवति । तत उद्धामकादयस्तत्याः 'मेरणां' प्रतिसेवनां कुर्युः । मदवशेन च यदिष तदिष प्रलपन्त्या ल्जानाशो भवेत् । ततिश्च प्रतिसेवनादाविष प्रसद्गः स्यात् ॥ ६०५२॥

घुन्नइ गई सदिही, जहा य रत्ता सि लोयण-कवोला । अरहइ एस पुताई, णिसेवई सज्झए गेहे ॥ ६०५३ ॥

तां तथामदभावितां दृष्टा लोको वृयात्—यथाऽस्या गतिः 'सदृष्टिः' दृष्टियुक्ता घृणिते, यथा चास्या लोचन-कपोला रक्ता दृश्यन्ते तथा नृत्मर्हत्येषा 'पुताकी' देशीत्रचनत्वाद् उद्धा-मिका ईदृशीं विखम्बनामनुभवितुम् या 'सध्वजगेहै।नि' करुपपालगृहाणि निपेवते ॥६०५३॥

त्रिविघेऽपि पुलाके यथायोगममी दोपाः—

20

15

छकायाण विराहण, वाउभय-निसम्गओ अवनी य । उन्हावणग्रुन्हांती, सह असइ दवम्मि उद्वाही ॥ ६०५४ ॥

मैंदिवहुला पण्णामिष कायानां विराधनां कुर्यात् । धान्यपुरुक्तिन धीरेण वा भुक्तेन वायु-काय उभयं न—संज्ञा-कायिकीरूपं समागच्छेत् , ततो भिक्षां हिण्डमाना यदि तेषां निसर्ग करोति ततः प्रवचनस्यावणों भवेत् , परावप्रदे वा ब्युत्त्वष्टं पुरीपादिकनवप्रद्रामिनन्त्रम्याः 23 पार्धाद् उज्ञापयन्ति स्वयमेव वा ते गृहस्या उज्ज्ञान्ति । "सद् अनइ द्विग उद्घादु" वि अस्ति द्ववं परं कलुपं स्तोकं वा नान्ति वा मूलत एन द्ववं तत उभयथाऽपि प्रवचनसोद्वादो

१ अत्र क्षीयो मत्त इति यद्यप्येकार्थं। दान्दो तथान्यप क्षीयशन्दो भायप्रधानतपा मदपर्यायः, ततोऽयमर्थः—'स्वी' बी॰ ॥ २ °ला। रत्त ति पस सुन्ता, जिसेयई गाना॰ ॥ ३ 'क्षानि' ध्यतः—कलपालस्तेन सहिनानि गृहाः गां॰। "गयाः॥ धार्मित्रः" इति पृत्ती विदेशपान्यपूर्णो प ॥ ४ गन्धपुलाके पंति सति मदिक्तिला ना निर्मर्गा पण्णानपि पायानां विराधनां कुर्यात् । यहादिरूपधान्यपुलाकेन क्षीरेण या भुक्तन यधाक्रमं याद्वः ॥ ५ तत प्रयं संकाब्युत्सर्गानन्तरं सति असति या प्रवे उमः ॥

15

सबेत्॥ ६०५२ ॥

हिलो अह नक्कीया, आनि ण्हं मंखवाइमला या । मग्गा व णाए सुविही, दृहिट्ट कुलम्मि गन्हा य ॥ ६०५५ ॥

'शः' बल्ये अन्यस्मिन् दिने, 'अय' इति उपदर्शने, इयं 'मर्टीवा' मद्यमद्युक्ता आमीन्। ६''व्हं' इति वाक्याल्क्कारे । एवं गन्यपुत्सकं सुक्तवती मंग्नी जना उपहमिने । बायुक्तयन् खूळं च श्रुत्वा प्रवीरन्—अहो ! इयं श्रद्भवादकत्य माग्ने एवंमामीन्; गृहा मझाऽनग इत्यं वायुक्तयेनाआन्तं एर्यन्त्म 'सुविही'' अक्षणमग्डीयका एवं प्रप्रविश्वयः । ''दृहिष्ठ कुल्पिम् गरिहा य' वि दुदेष्टवमीणो असी, कुलगृहं चेतामिगर्नायं मिलनीकृतम्, एवं गर्हा भवति । वत्य प्रतिगमनाद्यो होषाः ॥ ६०५५ ॥ यत एदमतः—

चहिं एरिसों आहारो, नहिं गमणे पुत्रविनाया दोसा । गहणं च अणामीए, आमे नहकारणण गया ॥ ६०५६ ॥

यत्र विषये 'ईह्यः' पुराक आहारा रुम्यन तत्र निर्यन्मिर्मिर्नव गन्तस्यम् । यदि गच्छन्ति तदा त एवं पृष्टेवर्णिता दोषाः । अथावना-ऽशिवादिभिः कार्गगिता मन्युः, तत्र चाना-मोरोन पुराक्रमकस्य यहणं मवेन् ॥ ६०५६ ॥ ततः किम् १ हन्याह—

> गहियमणामोएणं, वाह्न वर्ज तु सेस वा भ्रेंने । मिच्छुप्पियं तु भ्रुतं, जा गंत्रो ना न हिंहंनी ॥ ६०५७ ॥

यदि असमोगेन पुराकं गृहीतं मनति तता "बह्तं" विकटं तद् बर्दियना दीषं 'वा' विमापया सुक्रीरन् । किसकं मनति !—यदि तद्पर्णममन्यच मकं छम्येन तदा न सुझते किन्तु तत् परिष्ठाप्यान्यद् मकं गृहन्तिः अय प्रयोतं तदा सुझते, सुक्ता च नेनेव मकार्येन 20 पशुपयन्तिः विकटं तु सबेथेव न मोक्तव्यन् । मिझप्रियं नाम—यद्गात्र तत् पुनर्शक्ता यावन् वदियो गन्य आगच्छति नावद् न हिग्हन्ते ॥ ६०५७ ॥

कारणगमणे वि वृद्धि, पुट्यं चेनृण पच्छ तं चेव । हिण्डण पिछण विहय, आमे तह पाहुणहु। वा ॥ ६०५८ ॥

र्वंत्रमादिकारणेगेतानामि मर्ग्यसाग्रह-म्यानम्बेकान्तेन प्रतिप्रदानि । अय पृत्रेमनामो-ध्यादिना गृहीतं ततन्त्रद् गृहीत्म पश्चात् तदेव स्वत्रा नेनव मक्तार्थेन तदिवसमासते न म्यो मिस्रामरन्त्रे । द्वितीयपदे द्वितीयमि वारं मिस्रार्थे प्रविद्यत् । 'अवनं' दुर्भिसं तत्र पर्यातं न स्म्यते प्राष्ट्रणिका वा संयत्यः समायातान्त्रते मृखेऽपि मिस्राहिण्डनं द्वितीयानानियं यत्ना— 'पिड्रग' नि धान्यपुरुके आहारिते यदि वायुकाय आगच्छेन् तत्रेकं पुनः एक्षं प्रेये वायुक्त

<sup>?</sup> किञ्च ब्यवरां इं । २ नित । धान्यपुर्वारं च भुक्तवन्यान्नस्या वायु इं ॥ ३ अथ 'अवमें दुर्मिक्ष "तहकारणेषां 'ति तथारूपेषान्त्रत या अधिवादिना कारणेन गता घा ॥ ४ शिषं धान्यपुर्वाचादिकं 'वा' दृति विना' इः ॥ ५ दर्मेव स्विद्यापमाह इत्यवर्णं इं ॥ ६ 'तव' ताहराऽवमादिकारणेगमेन स्वतावेऽपि मद्य-पद्याण्डु-छशुना-दीनि गन्यपुर्वाकान्यकान्त्रेन इं ॥ ।

ti

10

कायं निस्जन्ति । उपलक्षणिवन्, तेने यदा संज्ञासन्भवन्तदा यदि अन्यासां संयतीनानासज्ञा वसितस्तदा तत्र गन्तव्यम् । तदभावे भावितायाः श्राद्धिकायाः पुरोहढादी ब्युत्पर्जनीयम् ॥ ६०५८॥

एसेव गमो नियमा, तिविह पुलागम्मि होइ यमणाणं । नवरं पुण नाणत्तं, होइ गिलाणस्य वइयाए ॥ ६०५९ ॥

एप एव 'गमः' प्रकारो नियमात् त्रितिघेऽपि पुलाके श्रमणानामपि भवति । नवरं पुनग्त्र नानात्वम्—ग्लानस्य दुग्धादिकमानेतुं व्रजिकाया साधवो गच्छेयुः, तत्र च गताः सम्तरन्न आस्मयोग्यं रसपुलाकं न गृहन्ति, अथ न सम्तरन्ति ततः क्षीरादिकं भुक्त्या न भूयो भिक्षा-मटन्ति । कारणे तु भूयोऽप्यटन्तस्त्येव यतनां कुर्वन्ति ॥ ६०५९ ॥

॥ पुलाकभक्तमकृतं समाप्तम् ॥

॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां पञ्चमोद्देशकः समाप्तः॥

श्रीमजृणिवचांसि तन्तव इह ज्ञेयाख्या सहुरी-राज्ञायो नलकस्तुरी वुधजनोपास्त्युद्भवा चातुरी । ईत्येतैर्विततान साधकतंभः श्रीपद्यमोद्देशके, जाड्यापोहपटीयसीमहिममामच्छिद्गटीकापटीम् ॥

15

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरस्रमालायामयाविध मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| मन्यनाम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मृस्यम्. | झन्थनाम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मृखम.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| × १ समवसरणन्त्रः सावचृरिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0- 1-0   | ×२८ सम्यक्त्वकासुदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a-12-0     |
| × २ धुष्ठकमवायछि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ×२९ श्राद्धगुणविवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1- 0-0     |
| प्रकरणम् मावचृरिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-9-0    | ×३० धर्मरत्नवकरणं मटीकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| × ३ छोकनाछिद्वात्रिधिका सटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0- 2-0   | ×३१ करनसूत्रं सुवोधिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| x ४ योनिम्तवः साववृरिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0- 1-0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तम् ०- ०-० |
| x ५ काल्सस्तिका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ×३२ उत्तराष्ययनसूत्रं मटीकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~ 0~0      |
| प्रकरणम् सावचृरिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | o- 9-E   | ×३३ उपवेशमसनिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-13-0     |
| 🗴 ६ देहस्थितिस्तवः सावचृरिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c- 1-0   | ×३४ कुमारपालप्रयन्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 🗴 ७ मिद्धद्रण्डिका 🛮 मावचूरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0- 1-0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o- 3-0     |
| 🗴 ८ कायस्थितिम्नयः मटीकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0- 2-0   | ×३६ रोहिण्यशोकचन्त्रकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 🗴 ९ भावप्रकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0- 2-0   | ×३० गुरगुणपटब्रिसत्पटपि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ×१० नयतस्त्रप्रकरणं भाष्यटीकोवेतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-12-0   | शिवाङ्क सटीकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-10-0     |
| ×११ विचारपञ्चाशिका मटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0- 2-0   | ×३८ ज्ञानमारः सटीकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| ×१२ यन्धपदविशिका सटीरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c- 2-0   | ३९ ममयमारप्रकरणं सटीकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ×१३ परमाणुगुण्डूपदक्षिशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | x४० मुहुनसागरमहाकाव्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| पुत्रक्रपदिमिधिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | x ४३ धिना एक या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسية سه    |
| निगोदपटित्रिकिका च सटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o- 2-0   | ४२ प्रतिमाशगर्क एषुटीवायुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| X१४ धावकप्रतभद्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | X४३ धन्यकथानकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c- 2-0     |
| प्रकरणम् मावप्रिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0- 2-0   | x४४ चतुर्विंशनितिनस्तुनिसंप्रदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ×१५ देपवन्दनादिभाष्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ×४५ राहिणेयकयानयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c- 2-0     |
| त्रपं मावच्रिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | x४६ एपुरोयमगासप्रकरणं मटीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ×१६ सिच्पन्नाशिका मटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ×४० युहरमंग्रहणी सटीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| १७ अन्नायउंटरुकं सावप्रिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 2- 0-0   |
| १८ विचारमस्तिका मायपृरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 1        |
| १९ अस्पबहुत्वविचारगर्भिषं महावीर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म् ३- ८-०  |
| भ्यवनं महादण्डककोग्नं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | x41 मुहनमंकीवंनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s 4-c      |
| मावपृरिकम्<br>२० पद्ममूर्गः सटीबम्<br>२१ जन्मसानिचरित्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0- 5-0   | ४५२ घगार. प्राचीग.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| २६ पद्मानुद्र सदावस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0- 4-0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 3- 1-0   |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |          | ×५३ मन्द्रोधनमनिदा गरीदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c- }-+     |
| २२ रसपालगृपकथानवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n_ V_n   | X48 इत्राच्यालाक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1- /       |
| २६ सूचरवापटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o- V-c   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| २४ मेपकृतसम्यारीयः<br>२५ चेत्रीकृतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o- 4-0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4- (-8     |
| ४२६ पर्युपनाष्टाहिकाम्याग्पानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ५६ वरणावज्ञायुष्यग्रहसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e- Y-5     |
| Xर्व वर्गक्षमाधाकता<br>भर्व वर्गकाधावका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | X49 इमारपार महाकालाग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t- (-5     |
| Wile and mustice can all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 -      | The state of the s | ·• •       |

| <b>जन्यनाम</b> .                |               | सुन्यम्. ' | 7          | व्नाम.                    |                        | _                 | 7           | रूयम्. |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| <b>५८ महादीरचरियम्</b>          |               | 3- 0-0     | X21        | करामुळं वि                | दगाव <b>र्छा</b> ई     | क्रिये <b>नम्</b> | <b>\$</b> - | 0-0    |
| ५९ क्रोसुईामित्रानन्डं          | नारकम्        | 2- 5-2     |            | योगदर्गनं र               |                        | _                 |             |        |
| ६० प्रष्टुद्रगहिषेत्रनाटकम्     |               | 0- 4-0     |            | ••                        |                        | मटीका             |             |        |
| ६१ धर्मीस्युदयनाटकं रे          |               | 0- 5-0     |            |                           |                        | न्द्रीकृम्        |             |        |
| स्कावली व ∫                     |               | ,          |            | -                         | -                      | मर्शकम्           |             | \$3-0  |
| ६२ पद्धनियंन्यीप्रकर्णम्        | सदीक्स्       | o- e ,     |            |                           |                        | -निहदनक           |             |        |
| ६३ रयगसेहर्गकहा                 |               | 9- E-9     | 1          | षि -सुसुन्त               | रुपा हिमिन्न           | च्टुःइङ्या        | <b>5</b> -  | ;;:    |
| ६२ सिंह्यस्त्रं                 | मडीक्न्       | 5-35-3     |            | •                         |                        | मर्टाक्रम्        |             |        |
| ६५ हानप्रद्रीपः                 |               | t- 0-c     | J 3        | आयत्रदर्मा                | वित्रकरमं              | खटीकम्            | 5-          | 6-3    |
| ६६ यन्बहेत्स्यविमहीप्रक         | त्मं सुटीहम्. |            | 36 3       | पुरुक्वविनि               | श्चन                   | सर्वाङः           | <b>\$</b> — | 9-9    |
| जबन्योन् <u>कृष्ट</u> पटे प्रकृ | •             |            | દર્ફ દે    | र्गृहस्तुनिवन्            | विद्यदिका              | सुद्धीका          | <b>v</b> -  | 5-2    |
| चेषु बन्बहेतुप्रकरणं            | -             |            | 40 5       | बसुदेवरिण्ट               | प्रियमभाग              | <b>:</b>          | <b>2</b> —  | 6-0    |
| े चतुरंगतीवस्थानेषु उ           |               |            | 613        | बसुदेव <i>दि</i> ण्डं     | हिर् <u>न</u> ारमा     | ना•               | ŧ,-         | 6-0    |
|                                 | _             |            | 68.5       | हुर <sup>क</sup> ा समृद्ध | मटीई प्र               | यमो भागः          | \$          | 6-0    |
| युगपडन्बहेनुप्रकरणं<br>—————-   | • • •         |            | 63         | 23                        | ,, दिः                 | तियो सागः         | Ę-          | 3-6    |
| यन्त्रोड्यसचाप्रकर <b>ा</b>     | •             |            | 63         | 53                        | ,, 7 <del>3</del>      | ांगे साग          | ų           | S-0    |
| ६७ वर्नपरीक्षा जिनमण्डनी        | वा            | ₹— o-o     | 64.7       | र्धिका चर                 |                        | इसेंग्रन्था.      |             |        |
| ६८ सप्तनिमवस्यानङ्-             |               |            | 15 t       | क्ट-पष्टको                | नेप्र <del>न्य</del> ी | र्स्टाई।          |             |        |
| प्रकर्ण                         | मटीक्स्       | 5- s-s ;   | <b>ルコミ</b> | हरकरम <b>्</b>            | सरीकर                  | ् चनुर्य <u>ी</u> |             |        |
| ६९ चेह्रवंद्णमहामासं            | हात्राहिष्य-  |            |            | विभाग                     |                        | -                 | <b>?-</b>   | 1-0    |
| पीयुवस् -                       |               | 3-25-0 :   | 663        | કુ <i>દ*</i> અનુ ર્વ      | मदीक्स                 | ( पद्धने          |             |        |
| ७० मसस्टितः                     |               | 0- 3-0     |            | विमाग                     |                        | -                 | v           | S-2    |
| ~                               | See A         |            | -          |                           |                        |                   |             |        |
|                                 | I for         | ALCEN S    | HA.        |                           |                        |                   |             |        |
| ·                               |               |            | A 48       | * *                       |                        |                   |             |        |
| £                               | · /           | _          | 1          | 7 38                      |                        |                   |             |        |

हृद्द ऋलमुत्रं महीई पृष्टी विमातः

धर्मम्युद्यमहाद्याच्यन् (सहपतिचरित्रम्)

श्रीआत्मानन्त्-जनग्रन्थरलमालायां सुद्रियप्यमाणा ग्रन्थाः।

बसुदेबदिण्डी वृत्तारो विमागः । । अपन्यानिमान्त्रादुगाउनम्